## योग-मनोविज्ञान

(Indian Psychology)

डा० शान्ति प्रकाश भ्रात्रेय, एम० ए०, पीएच० डी०, व्यायाम केसरी, रुस्तमे उत्तरप्रदेश उप-प्राचार्य तथा ऋध्यत्त समाजशास्त्र, दर्शन एव मनोविज्ञान विभाग महारानी लाल कृवरि डिग्री कॉलेज, बलरामपुर (गोएडा)

दी इन्टरनेशनल स्टैगडर्ड पब्लिकेशन्स व्यास्त्रास्त्रस्ती—ध १९६४

# प्रकाशक दी इन्टरनेशनल स्टैगडर्ड पिटलकेशन्स वागणसी —''

सर्वाधकार लेखक के त्राधान प्रयम संस्करण १८०४ मृत्य <del>वीक</del> रूपये तील

#### लेखक की सब रचनाग्रो के मिलने का पता -

१—वाराणसी: — म्र-ग्लाब बुक सेन्टर लका वाराणसी ब-मात्रेय-निवास लका वाराणसी

<--- बलराभपुरः भ्र-शान्ति प्रकाश भ्रात्रेय, सिटी पलेस, बलरामपुर गोएडा ( उ० प्र० ) ।

ब-गुप्ता भन्जर तुनसी पाक, बलरामपुर - गास्छा

३ - सुरादाबाद - प्रो० जगत ब हाश आनेय, दर्शन, मुगदाबाद - १६ ४--कुटाल गाँव - आनेय-निवास, कुटाल गाँव, राजपुर, देहरादून

> मद्रह सहदेव राम श्री हरि प्रेस, सी• ६/७३ वागरियार सिह, नागासी



डा० भीखन लाल ग्रात्रेय, एम्० ए०, डी० निट्०

पद्मभूषण, नाइट कमाण्डर, दर्शनाचार्य, प्रोफेसर तथा सूतपूत्र ग्रध्यक्ष दर्शन, मनोविज्ञान ग्रौर भारतीय दर्शन तथा धम विभाग, कार्शी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

समर्पण

प्रेरणा के स्रोत परम स्नेही, कर्मयोगी एवं

महान दार्शनिक श्रद्धेय, पिता जी के

चरण कमलो में सादर

समपित

—शान्ति प्रकाश

### लेखक की रचनायें

१—भारतीय तर्कशास्त्र (प्र० स०) १६६१

२— मनोविज्ञान तथा शिचा में सांख्यिकीय विधिया

(प्र० स०) १६६२

३ १० न० पै०

३—Descartes to Kant-A Critical Introduction to Modern Western

Philosophy. १६६१ (प्र० स०)

(४) योग मनोविज्ञान

१६६१ (प्र० स०)

३ १० न० पै०

५— गीता दर्शन

१६६१ (प्र० स०)

३ १० न० पै०

६—योग मनाविज्ञान को रूपरेखा १६६४ प्र० स०)

#### प्रावस्थाः

लेखक प्रोफेसर वासुदेव शरण अप्रवाल, एम ए॰, पीएच॰ डी॰, डी॰ लिट॰ काशाहिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी।

"योग मनोविज्ञान" ग्रन्थ की रचना श्री शान्ति त्रकाश जी म्रात्रेय ने की है। इसके पीछे दीघकालीन म्रन्ययन निहित है। इसमें योग विद्या के सिद्धान्त मौर म्रष्टाग योग के स्वरूप का बहुत ही प्रानािंगिक विवेचन किया गया है जिसका म्राधार भारतीय याग शास्त्र के ग्रन्य है। इसी के साथ योग-साधना का भी वर्णान किया गया हे जा म्रामन, प्राणायाम विशेषत षट्चक की शुद्धि मौर सयम पर निभैर है। हठयांग के ग्रन्थों में उसका वर्णान विस्तार से पाया जाता है। इसके साथ ही याग का चिष्ठ सम्बन्ध मनोविज्ञान से है जिसे हम प्राय राजधोग कहते है। लेखक ने पश्चिमी मौर पूर्वी मनोविज्ञान का भी तुलनात्मक म्रध्ययम इस ग्रन्थ में किया है। इस प्रकार कई दृष्टियों से यह ग्रन्थ योग विद्या सम्बन्धी प्रामािंग ह सामग्री से संगुक्त हो गया है।

याग विद्या का इतिहास वहुत प्राचीन है। जो स्वास्थ्य, सोंदय शान्ति और आत्मदर्शन के अभिलाषी हैं वे योग का अन्यास करते है। योग एक सच्ची विद्या है, जिसका फल प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। वैदिक युग में ही जब ऋषियो ने ब्रह्म विद्या के सम्बन्ध में अन्वेषण किया तभी उन्हे योग विद्या की आवश्यकता प्रतीत हुई। वस्तुत कुछ विद्यानो की मान्यता है कि वेदिक मन्त्रो की रचना योग के अम्यास की उच्चतम भूमिकाओं का ही परिणाम है जिसे पत्जिल ने ऋतभरा प्रज्ञा कहा है वह ऋत विश्व के उन प्रथम धर्मों की सज्ञा हे जिनसे प्रजापति सृष्टि का विधान करते हैं। समष्टि मन और व्यष्टि मन दोनो ही उसके परिणाम है। वस्तुत ऋत से अनुप्रविष्ट मानव चित्त ही योग की उपलब्धि है। मानव का मन जब ब्रह्मरूप ऋत से सयुक्त हो जाता है उसी ऋतभरा प्रज्ञा की स्थिति में विश्व के जिन सत्यों का दशन होना है वे हो वैदिक मन्त्रों में प्रकट हुए हैं। कोषों के अनुसार वैदिक मन्त्रों का अर्थ पर्याप्त नहीं है। मनः समाधि की उच्चतम भूमिका में मन्त्रों का दशन होता है। उस समाधि में सत्य दर्शन की क्षमता जिन्हें प्राप्त हुई वे ही ऋषि थे अतः ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा कहा गया। सस्य दर्शन की अभिलाधा मानव का सहज धर्म है। अत. योग विद्या की आव-

इयकता उसके मार सदा रही है जब तक नतुष्य शी पत्त्व तीरत में किब है तब तक भावस समाजि में भा । इस च रहंगी । ८म टा तक तमावि भो कठा गया है इस्रात तक स्वस्था उत्तर श्रह्म के ने स्वक्त ता । अभ्यान किया भद्रमिच्छन्त ऋष्या प्यासिम्या । अभ्यान पहुँ स्रास्त स्वाहि

युज्जते गम उत युज्जते विभो विषा । प्रम्य वृत्ता विषाः चनः । । या । दधे वयुनाविदेश इत्यक्षी देवस्य सावतु परिष्टुति । वा स ३०१२ ।

जो जानी विद्वान् है। विपारेचन विश्वाः ।। वे उन मुह्य विश्व या नहान् ब्रह्म का जानने क लिये।। बृहता विश्वस्य ।। मानस समावि या मा क थाग में श्रवत हाते हैं और अपने कम श्रीर विचार रूप बुद्धियाग का उसी में लगात है। सब पदार्थी का जाता काई एक वयुनाविद् ।। याग की शक्ति म यज्ञ कमा का भी विधान किया है। वि हात्र दये।। मा या याग विद्या का स्रोबरीत वह सविता देवता है। जिस दव की स्तुति अत्यन्त महता है। इसा को सन्यन महत्वद में यो कहा है.

यस्माहते न सिद्धयति यज्ञा विविश्चितरचन । स घीना योगमिन्वति ॥ ऋ० ८।१८।७

जिस देव के बिना कोई यज्ञ सिद्ध नहीं होता, हम उसकी शरण में जाते हैं कि वह हमारी बुद्धियों या चित्तवृत्तियों को योग में प्रेरित करें। योगसिद्ध के लिये घी शक्ति की प्रवृत्ति अत्यन्तावश्यक हैं। कमं और विचार की सिमिलित शक्ति को वेद में घी कहा जाता हैं। घी का हो सम्बन्ध ध्यान से हैं। योग के लिए एक और मानस ध्यान की आवश्यकता है और दूसरी और ष्टढभूमि पर अम्यास की। यदि समस्त वृत्तियों का अम्यास और वैराग्य से निरोध नहीं किया जाता तो चिरा योग में नहीं ठहरता। यह भी आवश्यक है कि चिरा के जिनने स्थूल और सूक्ष्म तत्व है उनकी शुद्धि शने. शने. युक्ति से प्राप्त का जाय। उसा साधनाको तप कहते हैं। तप की सफलता से ही चिरा की समाधि प्राप्त हाती है। ऋषियों ने जब इस प्रकार के अभ्यास का आयोजन किया तो उन्हें सर्व प्रयम चिरा में भरे मलों के निराकरण के अभ्यास का आयोजन किया तो उन्हें सर्व प्रयम चिरा में भरे मलों के निराकरण के उपाय की आवश्यक्ता प्रतीत हुई। इन्हें हो असुर कहते हैं। चित्त को दो प्रवृत्तिया प्रधान है ...देवी और आसुरी। इनके बोच में और भी कई प्रकार की वृत्तिया प्रधान है ...देवी और आसुरी। इनके बोच में और भी कई प्रकार की वृत्तिया प्रधान है ...वेश प्रमान्यास का उपक्रम करते हैं ता अन्वकार शोर प्रकाश का एक बिचित्र संघर्ष आरम्म हो जाता है। शक्त-

ş

कार हटाकर कि सम्मित योग का फल है। मन की इस स्थित का वैदिक परिभाषा में ग्राथा पूरों कहा गया। ग्राप्ट नका ननदारा देनाना पूरयोध्या। जिस पुरी में देवता प्रसुरों पर समय में निजयों हा सके हे वही ग्रायोध्या है। पत्येक साथ का ग्राथात्य 'न्द्र इस कार की ग्राथा पुरी है। वह अपने भोतर है। उमें ग्रापराजिता पुरी भी कहने हैं। उसमें ग्राठ चक्र ग्रीर नव द्वार है। स्पष्ट ही चक्रों का यह उल्लेख मेहदएड के नाडी जाल या गुच्छाग्रों का है जिन्हें हटग्रोंग की परिभाषा में भी चक्र कहा है। इस प्रकार के पाच चक्र

मूलाधार, स्वाधिष्ठान मिएापूर, ग्रनाहत, ग्रौर विशुद्धि मेरूदएड के निचले भाग मे माने गये है जिनका सम्बन्ध कमश पच भूतो से है। उनकी परिसमाप्ति तैतीस अस्थिपवों में हो जाती है। उसके ऊपर शेष तीन चर मस्तिष्क में भाने गए है जिनमे छठा ब्राज्ञाचक है भूमध्य मे सातवाँ मनश्चक्र स्रीर आठवाँ सहसार चक । प्राय वेद मे योग विद्या के आरम्भिक यूग मे ही अब्ट चक्रो की मान्यता हो गई था किन्तु कालान्तर मे प्राय ६ चक्रो का ही उल्लेख पाया जाता है। उस स्थिति में मस्तिष्कगत आज्ञाचक ही अन्य तीन चक्रो का प्रतिनिधि मान लिया जाता है। इनका निरूपण स्नायुमण्डल चक्र तथा कुएडलिनी नामक अध्याय मे लेखक ने विस्तार पूर्वक । पृ० ३४३-३६६ ) स्पष्ट चित्रों के भाग किया है जो ग्रत्यन्त हृदयग्राही है ग्रौर लेखक के दीघ-कालीन ग्रध्ययन की साक्षी देता है। वस्तुत मानसिक चेतना के विभिन्न स्तर प्रकृति के रहस्य विधान के अनुसार इन चको में स्थूल धौर सूक्ष्म मूर्त और अमूर्त रूप ग्रहण करते हैं। मेरूदएड के चक्रो को पृथिवी लोक आज्ञाचक को सन्तरिक्ष ग्रीर सहस्त्रार को घी इस त्रिलोकी के रूप मे माना जाता था। इस हिष्ट से लोक देव और यज्ञ की तीन ग्रिग्नियो (गाईपत्य, दक्षिगामिन ब्राहवनीय ) का सावभाग और उनके द्वारा परिगृत ब्रन्य अनेक प्रतीक समभे जा सकते है। वस्तृत योग का यह विषय समस्त भारतीय ज्ञान विज्ञान का मूल है। मनोविज्ञान की दृष्टि से इसका अध्ययन अर्वाचीन मानव के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो जाता है योग के द्वारा मनुष्य-ग्रहपका-लिक न्यापारों से अपर उठकर जीवन के नित्य नियमों के साथ संयुक्त होता है और वन्धनकारी वासनाय्रो से मुक्त होतर स्वतना चेतना के ग्रानन्द का श्रनुभन करता है। उपनिषद्म में योगा-यान के फल का वर्णन करते हुए सुन्दर प्रशस्ति कही गई है..

#### लघुत्वमारोग्य मलोलुपत्घ

अगुपना सत्वर मोष्ठा न।

गन्ध शुर्भी मूत्र पुरीषमन्य

योग प्रवित्त प्रमा वदन्ति।

योगाभ्यास से इस प्रकार का प्रत्यक्ष फल कु इ ही दिनों में भास होने लगता है। नाडी जाल की शुद्धि से चेतना शक्ति क्रमण उच्च भुमिकाश्रो मे उठती हुई उस ग्रानन्द के साथ तन्मय हो जाती है जिसकी संपासि मानव के पाञ्चभोतिक, मान्मिक ग्रीर प्राणिक विकास के लिये प्रावश्यक है। शिव ग्रीर शक्ति का समितन योग का मूल तत्त्र है। शक्ति को योग की भाषा में कूरण्ड-लिनी या सूत्रम्णा कहा गया है। वह शक्ति पहले सुप्तावस्था मे रहती है किन्तु ग्रम्याम मे वह जाग्रन होकर अध्वगामिनी हा जाता है तत्र क्रमश सुपुम्णा के माग से उसका विकास होता हे और अन्त मे जब वह सहस्रार दल कमल या मस्तिष्क के उच्चतम केन्द्रों का स्पद्य करती है तो उसे ही शिव शीर गक्ति समिलन या विवाह कहते हैं। वहीं कैलास है जहाँ शिव गवैती ना नियास है। कालिदास ने कुमार सभव में पार्वती तपश्चर्या का वर्शन विया है रह शक्ति की ऊर्व्वागामिनी ईप्सा का ही काव्यमय वर्णन ह ग्रीर वह योगविद्या का ही ग्रंग है। शिव पार्वतो तस्व की वह काव्यमय कलाना भाग्नाय माहित्य का अनुपम अंग हे इस साधना में स्थूल काम भाव का निराहरण पहली आव इयकता है जो साधक इस योग विद्या का अभ्याम करना नाहना है नामभाव से मुक्ति उमकी पहनी आवश्यकता है। रूप के जितने लोह या झार पैसा है उनका निराकरण वामनामुक्ति है। यही चित्तवतियो का निराध है। जैसा कवि ने लिखा है

तथा समक्षदहता मनोभव
पिनाकिना मग्न मनोरथा सती
निनिन्द रूप हृदयेषू पार्वती
प्रियेपु सौभाग्य फला हि चाहता
स्थल सा कर्त्मवन्थ्य रूपता
समाधि भास्थाय यलीगिराहमन
अवाप्येत वा कथ मन्यथा द्वय
तथा विष प्रेम पतिरूच ताहका।

शिव द्वारा मदन दहन या बुद्घ द्वारा मार घषंण एक ही प्रतीक के दो हुए हैं। काम वासना अघोगामिनी होती है। वह मन को अधिकाधिक भौतिक मल से सयुक्त करती है। इसके विपरीत योग की साधना उठवंमुखी होकर जीवन की समस्त प्रवृत्ति को ही उँचा उठाती है। इस प्रकार ये भोग भौर योग के दो मार्ग है। इन्हीं को प्राचीन भाषा में पितृयान भौर देवयान कहा गया है। योग के द्वारा जो कल्याण साधन संभव है उसके लिये जिज्ञासु को इसका अवलम्बन लेना उचित है। इस विद्या की व्यांस्था के लिये इस प्रथ के लेखक ने जो प्रयक्ष किया है वह सर्वंथा अभिनन्दन के योग्य है।

हस्ता॰ वासुदेव शरगा काजी विक्वविद्यालय

88-88-88

## इस युग के दर्जन प्रभृति शास्त्रों के मटान विद्वान



पद्मिन्। महामहापा याय डा० श्री गापानाय कारासाच जा

## भूमिका

लेखक—पद्म विभूषण महामहोपाध्याय डा० श्री गोपीनाथ कविराज जी एम० ए०, डी० लिट्०

( ? )

भ्रध्यापक डा॰ शान्तिप्रकाश भ्रात्रेय ने योगतत्व जिज्ञास विद्यार्थियो के लिए 'योगमनीविज्ञान' नाम से एक ग्रन्थ का हिन्दी भाषा में बहुत परिश्रम से सकलन किया है। इस पुस्तक का अवलोकन कर मुक्ते प्रतीत हम्रा कि इस ग्रन्थ के प्रणयन मे उन्हे समान्य पातजल दशन, प्रसिद्ध कतिपय योगोपनिषद् भीर हठ-योग प्रदीपिका, शिवसहिता, घेरएढसहिता, गोरक्ष शतक प्रभृति हठयोग के कई एक ग्रन्थों की भ्रालोचना करनी पड़ी । और साथ ही साथ देह. प्राण और मनस्तत्व के विश्वदीकरण के लिए पाश्चात्य मनोविज्ञान से भी सहायता लेनी पड़ी। यह ग्रन्थ २६ ग्रध्यायों में विभक्त है। इसमें से प्रारम्भिक चार ग्रध्यायों में योग मनोविज्ञान प्रारा तथा देह के विषय में विचार विमर्श किया गया है। मनोविज्ञान के अमेय की आलोचना के सिलसिले में तत्वहिष्ट से ५ में से १६ श भ्रम्याय तक बारह भ्रम्यायो मे प्राया सभी विषयो का मालोचन किया गया है। साधना की दृष्टि से १७ श से २१ श अध्याय तक पू अध्याओं में अष्टागयोग कियायोग. समाधियोग प्रमृति विषयो की मालोचना की गई है। विमृति तथा कैवल्य के लिए दो भ्रष्याय रखे गये हैं। २३ वा भीर २४ वा। २२ वें भ्रष्याय मे पुरुष के व्यक्तित्व की झालीचना की गई है। मनोविज्ञान के ऊपर एक झध्याय है (२५ वा ग्रध्याय)। मबसे ग्रधिक महत्वपूर्ण ग्रध्याय है २६ वा. जिसमे स्नाय-मगडल चक तथा कुएडलिनी तत्व को चर्चा की गई है।

१७ वा श्रध्याय मे प्रसिद्ध भण्टाग-योग के प्रत्येक धग का विवाद विवरण विया गया है। प्रचलित ग्रन्थों में श्रष्टाग योग की बात ही मिलती है। परन्तु प्राचीन काल में षड़ग योग का साधन भी बहुत व्यापक रूप से प्रचलित था। मार्कण्डेय तथा मत्स्येन्द्र नाथ परिगृहीत योग की बात छोड़ दी जाय। ब्रह्मसूत्र भाष्ययकार धाचार्य मास्कर ने अपने गीता भाष्य में जिस षडंग योग की बात कहीं है वह प्रतीत होता है कि वैष्ण्य सम्प्रदायों मे प्रचलित था। यह षड़ग योग लीकोत्तर मिद्धि का धसाधारण कारण माना जाता था। तान्त्रिक धौर

बौद्ध योगो भी प्रकारान्तर से षडग योग का ही अनुमरए। करते थे और कहते थे कि यही सम्यक् अथवा निरावरए। प्रकाश का कारए। है। समाजोत्तर नामक ग्रन्थ में इन छह योगागो का निर्देश इम प्रकार मिलता है —

> "प्रत्याहारस्तथा ध्यान प्राणायामोऽयेधारणा। श्रनुस्मृति समाधिश्व षडगो योग उच्यते॥

इसका विशेष विवरण विभिन्न वी ह ग्रन्थों में मिलता है। द्रष्टव्य . गुह्यसमाज, काल-चक्रोत्तर तन्त्र, सेकोड्देग ग्रीर उसकी टीका (तिलापा भीर नडोवाकृत) इत्यादि।

वहित कल्यागाय वहीत पापाय च । इसमे प्रतीत होता है कि प्रत्येक साधक के अन्तरतल में यह ऊर्व्व स्रोत विद्यमान है है मही परन्त वह प्रतिबद्ध है। इस कर्न्व स्रोत को जगाये विना इसका उपयोग ठीक ठीक नहीं हो सकता। उसका विशेष विश्लेषणा पातजल योग में नहीं है परन्तु पालिबौद्ध साहित्य में है और धागम में भी है । प्राचीन बौद्ध लोग इसी कारए। कामचित और ध्यानांचत में भेद मानते थे। ध्यानचित्त लीकिक अथवा लोकोत्तर दोनो ही हो सकता है। रूप तथा ग्रारूप्य बातु ग्रालम्बन होने पर लौकिक व्यान चित्त होता है, परन्तु श्रालम्बन यदि निर्वाण हो तो वह चित्त जोकोत्तर होना है । कामधातु का निम्नतर चित्त भी उपदेश तथा तपस्या के प्रभाव से और उपचार गमाधि के माध्मम से उच्चतर ध्यान चिल मे परिएात हो मकता है। स्थिर ग्रीर ग्रचचल प्रविभाग चित्त होने पर उपचार ध्यान निष्यन्त हो सकता है। परिकर्म तथा उद्ग-ग्रह निमित्त की ग्रवस्था में उपचार ध्या। नहीं होता प्रत्यक्ष स्यूल इंटिट का विषयीमूत भ्रालम्बन को परिकर्म कहते हैं। भ्रम्याम परिवक्त हो भाने पर वह उद्गह कहा जाता है। वह मान्य इब्टिका जिल्यान्त है। उसमे निरन्तर ग्रम्यास करने पर ज्योनिर्मय शुभ्र प्रकाश दृष्टिगोचर हाना है। इसके प्रभाव से चित्त के पाच प्रकार के नीवरमा अर्थात् आगरण क्षीमा ताने नगते हैं । इसके बाद समाधि की अवस्था का उदय होता है। यह है उपचार समाधि। उस समय काम चिला ध्यान चिला में परिगात हो जाता है किन्तु ध्यान चित हाने पर भी वह कामघातु के ऊर्घ्यं में तबत कजा नहीं मकता जब तक नी रसमी ने मुक्त न हो जाय परन्तु निवरगो से मुक्त होने पर भी बारूप भेद नही होना विदय से विश्वातीत में जा नहीं सकता और साकार में निराकार में प्रवेश नहीं कर सकता अर्थात् लोकचित्त लोकोत्तर नहीं हो सकता। अनली बात यत है कि जो पृथक् जन है वह प्रथक जन ही रह जाता है आये नहीं हो मकता अर्थात् निर्वाण लाभ का अधिकारी नहीं होता।

पातजल सिद्धान्त के अनुसार सम्प्रज्ञात समाधि से असप्रज्ञात समाधि मे ग्रारूढ होने के प्रसग मे चित ग्रचित् ग्रन्थिभेद होना शुरू हो जाता ग्रीर विवेक ख्याति का मार्गं खुज जाता ह । विवेक मार्गं मे चलते चलते पुरुष ख्याति भीर तन्मूलक गूरा वैतुष्णाय रूप पर वैराग्य का उदय होता है। अन्त मे उसका भी निरोध होकर धममेघ समाबि की प्राप्ति होती है भौर कैवल्य का लाभ होता है। प्राचीन बौद्ध साघना मे प्रसिद्ध है कि निर्वाण के मार्ग मे भी उपचार समाधि के माध्यम से ही जाना पडता है। कहा गया है कि भवाग स्रोत के सूत्र का उच्छेद होने पर काम घातुका विशिष्ट कुशल चित कुछ क्षणो के लिए क्षणिक परिसाम का अनुभव करता है। एक-एक क्षरा का परिसाम जवन नाम से प्रसिद्ध है। तदनुसार गोत्रम् जवन, प्रन्तिम क्षण का नाम है। इसका भालम्बा निर्वाण है। परिकम भौर उपचार भवस्था पहले थी, भव लौकिक चेतना से लोकोत्तर चेतना का विकास हुआ। जो पहले पृथग्जन था वह इस गमय ग्राय रूप स परिगात हुआ। गोत्रमू के परवर्ती क्षण का नाम है भ्रपंशा क्षरण । यह क्षरण चेतना वे परिवर्तन का सूचक है । यथार्थं Convesion या Inansformation इसा का स्वरूप है। पातजल योग में इसका श्रारभ होता है संप्रज्ञात तथा असप्रज्ञात भूमियों क सन्धिक्षण अर्थात् अस्मिता भूमि के अतिम क्षणा मे । अविद्याकार्यं अस्मिता रूपी द्वार स ही जीव को ससार में भोग के लिए प्रवेश करना पडता है। अनन्तर भोग भूमि ससार से अपवर्ग के लिए निर्गम भी होता है। उसी अस्मितारूपी द्वार से ही। उस समय विवेक ख्याति की सूचना होती है। जैसे जैसे ग्रस्मिता टूटने लगती है उसी मात्रा से चित् रूप पुरुष का स्वस्वरूप मे भ्रवस्थान सनिहित होने लगता है ।

२२ ति अध्याय मे व्यक्तित्व का विचार किया गया है। ग्रन्थकार ने दर्साया है कि व्यक्तित्व का आधार स्थूल कारीर नहीं है, किन्तु सूक्ष्म कारीर है। ''मावैरिध—वासित लिगम्''—यह सास्य सिद्धान्त है। प्रत्येक पुरुष का उपाधिस्वरूप यह लिग कैवल्य पयन्त रहता है। यह प्रत्येक पुरुष में भिन्न-भिन्न है। सास्यहिष्ट से पुरुष अनन्त है अर्थात् नाना है। केवलावस्था में भी वे अलग्अलग ही रहते हैं। न्याय वैशेषिक हिष्ट में भी आत्मा नाना है। भुक्त होने पर भी यह नानात्व हटता नहीं है। वैशेषिक आचायों ने मुक्त आत्मा में एक 'विशेष' पदार्थं का स्वीकार किया है जिस पे प्रत्येक आत्मा अलग-अलग अर्थात् परस्पर विलक्षरण प्रतीत होता है। उस मत के अनुसार मन में भी विशेष है। मन नित्य है और अनेक है। मुक्तावस्था में भी मन का विशेष विद्यमान रहता है। तात्ययं यह है कि मुक्ति में भी जिस आत्मा का जो मन

है उसके साथ उसी का सम्बन्ध रहता है। योगमत में भी साम्यवत् केवली पुष्प नाना है। प्रत्येक पुष्प का ही अपना-अपना सत्त्व है। यह सत्त्व केवलय में अत्यन्त निर्मल हो जाता है—'सत्त्वपृष्पयो— गुद्धिसम्ये केवल्यम्।' प्राकृत सत्त्व प्रकृति में लीन हो जाता है—'प्रलय वा गच्छति।' अत्यन्त गुद्ध सत्व लीन न होकर आत्मा के सहश स्थित रहता है—'आत्मकलपेन व्यवतिष्टते।' प्रतीत होता है कि आत्मा सहश होकर यह नित्य आत्मा के साथ ही माथ रहता है। यदि यह बात मान ली जाय तो केवल्य में वैशेषिक के तुर्य सत्त्व रह सकता है श्रीर वह भिन्न पुष्प के भिन्न भाव या वैशिष्ट्य का नियामक रहता है। इसके ऊपर भी प्रश्न उठ सकता है, उसका समायान भी है। अहैत आगम में लिखा है कि जब शिव भाव से स्वातन्त्र्य मूलक आत्मसकोच से पशुत्व या जीवत्व का आविर्माव होता है तब सकोच के तारतम्य से पशुभाव में भी तारतम्य होता है। एक ओर पूर्ण अहन्ता रहती है और दूसरी आर अरख्य परिखिन्न अहम्। इस परिखिन्न अहम की रचना मातृका चक्र का एक गम्भीर रहस्य है।

२३ श और २४ श स्रध्यायों में केवल्य का विवरणा दिया गया है। ये दोनो स्रध्याय सक्षिप्त होने पर भी सुलिखित हैं।

२६ श मध्याय मे स्तायु मराइल, चक्र तथा कुराइलिनी का विचार किया गया है ग्रन्थकार ने इस मध्याय के लिए विशेष परियम किया है। उसमें यह दिखाया गया है कि प्राचीन काल में भारतीय यागाभ्यामियों का शरीर विज्ञान वर्तमान काल के विज्ञानविदों के ज्ञान से अम नही था प्रत्युत मधिक ही था। विद्यार्थियों के लिये यह मध्याय बहुत उपयोग। है। इसमें विभिन्त भाषार मन्यों के मनुसार प्रस्थित नाडीजाल का वर्रान किया गथा है। मन्यकार की बहुद्धाता का प्रमारा इससे स्पष्टत उपलब्ध होता है।

(२)

पातंजल योग दर्शन का साधारण परिचय वर्तमान ग्रन्थ में पूर्ण्रूष्ण में मिलेगा। ग्रन्थकार का उद्देश्य भी योग का साधारण परिचय प्रदान ही है इसमें सन्देह नही। जिन गम्भीर तत्वो का दिग्दर्शन पातंजल के सूत्र तथा व्यास भाष्य मे मिलता है उनका थोडा ग्रामास ज्ञान प्राथमिक विद्यार्थी को हौना भावश्यक है। इस हिन्टकोण से विचार करने पर प्रतीत होगा कि इन सब गम्भीर विषयो का ग्रलोचन योग विषयक साधारण ग्रन्थ में भावश्यक हैं। मैं यहाँ पर हष्टान्त के हप में दो चार प्रश्नो का उल्लेख करता हूँ—

- (क) कम विज्ञान, क्रम रहस्य के उद्घाटित न होने पर एक ग्रोर कालतत्व बोधगम्य नहीं हो सकता ग्रीर दूसरी ग्रीर परिग्णाम तत्व का भी स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। विवेकन ज्ञान का अगीमूत तारक ज्ञान अक्रम सवार्थविषयक ग्रीर सर्वप्रकार भाव विषयक ज्ञान है विवेकज ज्ञान के मूल में क्षए। तथा क्षरा क्रम का स्थम रहना भावश्यक हैं। प्राकृतिक परिशाम के वेशिष्ट्य्य का नियामक क्रमगत वैशिष्ट्य है। प्राचीनशाक्त, कौल, महार्थ सम्प्रदाय प्रभृति मे क्रम का विवेचन था। क्षणुभगवादी बौद्धों में भी था। क्षण का आलोचन भी श्रत्यन्त ग्रावरयक है। एक ही क्षण में सर्वजगत परिग्णाम का अनुभव करता है इस वाक्य का तात्पर्यं क्या है ? एक ही क्षण किस प्रकार से प्रनादि अनन्त बौद्ध पदार्थरूपी घिशाल काल के रूप में परिएात होता है। मनोविज्ञान के इस रहस्य का उद्घाटन करना भावश्यक है। प्रसगत बाह्य धर्म, लक्षण भीर अवस्था नामक त्रिविध परिगामो के अन्तर्गत लक्षण परिगाम के प्रसग मे त्रिकाल की भीर अवस्था परिग्णाम के प्रसग में क्षगा की आलोचना आवश्यक है। ( ख ) भूतजय से जिस काय सम्पत् का लाभ होता है वह क्या है ? नाथपन्थी, ील, माहेरवर सिद्ध, रसेरवर तथा बौद्ध तान्त्रिक इन सब भिन्त-भिन्त सम्प्रदायों के योगियों ने अपने अपने ग्रन्थों में देह सिद्धि का विवरण दिया है। कायसम्पत् से उसका किसी ग्रश मे सम्बन्ध है क्या ? पचरूपापन्न पच भूतो के भ्रन्वय तथा धर्यवत्व इन दो रूपो का वास्तव परिचय क्या है ?
- (ग) विशोको सिद्धिका रहस्य क्या है ? क्या यह तन्त्रसम्मत इच्छाशक्ति से सम्बन्ध रखता है ?
- (च) निर्माण चित का स्वरूप कैसा है ? प्रसिद्धि है कि आनि विद्वान् भगवान् परमाष (किपलदेव) ने सुष्टि के आदिकाल में निर्माण चित में अधिष्ठित होकर कारुएय से जिज्ञासु आसुरि को तन्त्र का अर्थात् षष्टि तन्त्र का उपदेश दिया था। सिद्ध अवस्था का उदय जन्म, औषधि, तपस्या अथवा ध्यान या समाधि से हो सकता है अस्मिता से निर्माण चित्त का भी। पूर्वोक्त कारए। के अनुसार चित नाना प्रकार के हो सकते है, परन्तु, यद्यपि सभी चित्त अस्मिता से ही उत्पन्न होते है और सभी निर्माण चित्त ह्यों है, फिर भी सब एक प्रकार के नहीं हैं। क्योंकि सब चित्तों में कर्माशय रहता है। एकमात्र समाधि-जात निर्माण चित्त में कर्माशय नहीं रहता। यहो ज्ञानोपदेश के लिए उपयोगी आधार है। परमाष द्वारा परिगृहीत चित्त उसी प्रकार का रहा, यह माना जा सकता है। सद्धार का शासन कार्य सम्पादन करने के लिए ही उस

प्रकार के चित्त के कारण की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि निर्माण चित्त घारण पूनक षष्टितन्त्र प्रवचन करने के समय परमिंप की स्थिति कहा थी? क्या वे षड्विश तत्व रूप नित्य ईश्वर में सायुज्यावस्थापन्त रहे? भाष्यकार ने इस प्रवचन का विवरण ईश्वर प्रतिपादक द्वितीय सूत्र के भाष्य के अन्त में दिया है। निर्माण चित्त और निर्माण काय अभिन्न हैं। बुद्धदेव के निर्माण काय परिग्रह का विवरण पालि साहित्य में मिलता है। उदयनाचाय ने न्यायकुमुमाजलि में कहा है कि सम्प्रदाय प्रद्योतक परमेश्वर ही निर्माणकाय का परिग्रह करते हुए तत्तत् सम्प्रदाय या ज्ञानधारा का प्रवर्तन करते है। 'प्रयोजक प्रयोज्य वृद्ध' की बात इस प्रसग में स्मरणीय है। तन्त्रों में भी पृष्टि के आदि में ज्ञानोपदेश के लिए परमेश्वर के गुरु शिष्य रूपेण देह द्वयपरिग्रह का विवरण मिलता है। वैष्णव ग्रन्थों में भी उस प्रकार का विवरण देखने में आता है। औपदेशिक ज्ञान का अवतरण रहस्य इसी सिलसिले में प्रकट करने योग्य हैं। अवश्य योगशास्त्र की परम्परा के अनुसार अनीपदेशिक ज्ञान अथवा प्रातिम ज्ञान के अवतरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वह परम्परामुलक नहीं है।

[<sup>₹</sup>]

मारतीय साधना के प्रत्येक क्षेत्र में याग का स्थान सर्वोच्च है। योग का सहारा लिये बिना किसी प्रकार की साधना साध्य प्राप्ति की हेतु नहीं हो सकती। प्रनादि प्रविद्या के प्रभाव से मनुष्य का चिरा स्वभावत ही बहिमुंख है। इस बहिमुंख चित्त को अन्तमुंख करने के लिए जो सिक्य प्रयत्न है वही योग का प्राथमिक रूप है। कम के मार्ग से हो, चाहे ज्ञान के मार्ग से हो अथवा भक्ति के मार्ग से हो अथवा अन्य किसी उपाय से हा चित्त की एकाप्रता का सम्पादन आवश्यक हैं। जबतक वह नहीं होता तब तक सफलता की आधा दुराधामात्र है। चित्त के एकाप्र होने पर ही बहिरग साधन प्रगाली सार्थंक होनी है। उस समय एकाप्रता की कमवृद्धि से बाह्य सत्ता का बोध धीरे घीरे हट जाता है। अन्त में केवल निज सत्ता का बोध ही रह जाता है। इस बोध का जो प्रकाश है उसमें समग्र विश्व प्रतिभासमान होने लगता है। इसकी पूर्ण परिगति होती है भिस्मता समाधि में।

भनादि काल से प्रकृति के साथ पुरुष का जो भविवेक चला भा रहा है उससे सर्वप्रथम अस्मिता का ही भाविभवि होता है, उसके परचात् राग, द्वेष

भ्रादि क्लेशो का । इन क्लेशो से उपरजिन चित्त वद्ध पुरुष का नित्य साक्षी है। त्रिगुणात्मक चित्त मे गूणो की प्रधानता के भेद से यह चित्त कभी मूढ, कभी क्षिप्त ग्रीर कभी विक्षिप्त रहता है। यह स्थिति मसारी जीवो के लिए है। मूढ भ्रवस्था मे तमोगुण की प्रधानता रहती है, क्षिप्त अनस्था मे रजोगुण की तथा विक्षिप्तावस्था में रज की प्रधानता रहने पर भी कदाचित सहव की स्फूर्ति होती है। योगी का चित्त दो प्रकार का है (१) एकाग्र और (२) निरुद्ध। एकाग्र चित्त मे सत्व गुरा का उत्कर्ष रहता है। ससारी चित्त मूढादिशृत्ति बहुल है। किन्तू योगी के एकाग्र विता में एकमुखी वृत्ति रहती है, एकालम्बन भाव रहता है जिसके प्रभाव से योगी के चित्त में प्रज्ञा का उदय होता है । प्रतएव सभी एकाप्र चिता प्राज्ञ चित्ता हैं । सम्प्रज्ञास समाधि भूमि का चित्ता ग्रालम्बन-भेर से विभिन्न प्रकार का है । ग्राह्म ( स्थूल ग्रौर स्थ्म ) ग्रहण ग्रौर ग्रहीता चित्त हे ग्रालम्बन हो सकते है । तद्दन्सार वितकं विचार, आनन्द भीर अस्मित। का अनुगम होता है । प्रज्ञा सर्वंत्र ही रहती है परन्त ग्राह्म भि मे शब्द, अय ग्रीर ज्ञान का परस्पर सार्कय रहने पर सविकल्पक दशा का उदय होता है और स्मृति-परिशुद्धि के प्रभाव से साकर्यं हट जाने पर वह स्थान निर्विकल्पक दशा के नाम से अभि-हित होती है। ग्रहण और ग्रहीता के स्थल में विकल्प का प्रश्न उठता ही नही है।

यह प्रज्ञा ही ज्योति। स्वरूप है। इसका चरम विकाश श्रास्मता भूमि में होता है। विभूतियों का भी चरम प्रकाश उसी स्थान में होता है। भूतों क जय से प्राप्त होने वाली सिद्धिया श्रष्टसिद्ध तथा काय सम्पत् के नाम से प्रसिद्ध है। इन्द्रियों के जय से मधुप्रतीक सिद्धियों का उदय होता है। प्रधान के जय से विशोका सिद्धि का उदय होता है। उस समय सर्वंगत्व और सर्वंभावाधिष्टातृत्व श्रायत हो जाते है। ये सब उच्चकोटि की सिद्धियाँ सिद्धि हाने पर भी निरोध की दिष्ट से हेय है। श्रस्मिता भूमि में भी चिद्द श्रचिद्द ग्रन्थि का भेद नहीं होता। वस्तुत ससार में प्रवेश श्रस्मिता के द्वार से हो होता है और ससार से निर्गम भी उसी द्वार से होता है, यह पहले कह श्राये हैं। विभूतियों की श्रीर तथा भोग ऐश्वयं की श्रीर जब तक वैराग्य न हो तब तक कोई विवेक के मार्ग में श्रग्रसर नहीं हो सकता। भोग वितृष्णांष्ट्य वशीकार सज्ञा श्रपर वैराग्य के प्रतिष्ठित हुए बिना विवेक ख्याति खुलती ही नहीं।

जब प्रन्थि का उन्मोचन होने लगता है और विवेक ख्याति का विकास क्रमश: बढ़ने लगता है तब यह समक्त मे आता है कि निरोध के मार्ग से अग्रगति

हो रही है। यह स्मरण रखना चाहिए कि एकाग्रवृत्ति भी वृत्ति ही है उसका भी निरोध होना ग्रावश्यक है। विवेकस्थाति के ग्रालोक से सत्य मागं श्रधिकाधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। पूर्णं प्रज्ञा प्रसन्न हुए बिना यह नहीं हो सकता। उस समय —

> प्रज्ञाप्रासादमारूह्य भ्रशोच्य शोचतो जनान्। भूमिष्ठानिव शैलस्य सर्वान् प्राज्ञोऽनुपश्यति ॥

समग्र विभूतिराज्य को पीछे, रख कर विवेकी पुरुप कैवल्य की स्रोर स्रग्रसर होते है। यही वास्तव मे निवृत्ति मार्ग हे। इस मार्ग मे चलते चलते पुरुप ह्याति का उदय होता हे अर्थात् आत्मा का साक्षातकार होता है विशुद्ध आत्मा का नहीं गुरा युक्त बात्मा का यह स्मरए। रखना चाहिए। उस समय बात्मा भीर गुराप परस्पर सयुक्त भाव से दिखाई देते हैं। यह है पुरुष आरं प्रकृति के युगल रूप का दर्शन। उसका फल है एक भ्रोरगुए। वेतुष्णय म्प पर वैराग्य का उदय और दूसरी ओर विशुद्ध आत्म स्वरूप में स्थिति की याग्यता की वृद्धि। गुद्ध आत्मा द्रष्टा है हत्य नहीं है, अतएव शुद्ध आत्मा का दर्शन उस प्रकार से नहीं हो सकता। इधर गुरा मी स्वरूपत अव्यक्त होने कारण दशनयाम्य नहीं है। उनका समाधि प्रज्ञा से दशन हो सकता। इसीलिए यागो लोग कहते हैं--''गुर्गाना परम रूप न दृष्टिपथमुच्छति । यतु दृष्टिपथ यात तन्मायैच सुतुच्छकम् । गुरा परिशामी हैं, परन्तु आत्मा है अपरिशामी। जब दर्शन होता है तब एक ही साथ दोनो का दर्शन होता है। यह एक भ्रद्भुत रश्स्य है। गुगा दर्शन के साथ ही साथ गुरा वितृष्णा का उदय होता है। यही पर वेराग्य है। धसके परचात् विवेक स्थाति पूर्ण होती है। अन्त में उसके प्रति भी वितृष्णा हो जाता है। तब सस्कार बीजो के क्षीरण होने काररण घसमेघ समाधि का आधिर्माय हाता है। इस समय क्लेश कर्म निमूल हो जाते हैं भीर गुएों का परिस्ताकम समास हो जाता है। भोग झौर झपवर्ग इन दो पुरुषायों के सम्पादन में ही जिल का अधिकार है। उस समय अधिकार की समाप्ति हो जाने से चित व्यक्त नही रहता, मूला प्रकृति में विलीन हो जाता है। चिदात्मक पुरुष तत्र प्रापने स्वस्थ में प्रतिधित होता है। यही कैवल्य है।

जब तक विता रहता है तबतक कैवल्य नहीं हो सकता। विता के एकाथ-भूमि में रहने पर अपर योग सम्पन्न होता है, जिसका पारिभाषिक नाम है सम्प्रज्ञात। परन्तु जब वह निरुद्ध भूमि में रहता है तब परयोग मूमिका उदय होता है। इसी का नामान्तर है उपाय प्रस्थय असप्रज्ञात समाधि। इस अवस्था मे चित्त सस्काररूप से विद्यमान रहता है। उसमे वृत्ति तो नही ही रहती परन्तु वृत्तियों के उदय की स्वरूप योग्यता रहती है। उस समय चित्त मे सर्वाथता परिगाम नही रहता एकाग्रता परिगाम भी नही रहता, केवल निरोध परिगाम रहता है। यही आत्मा की द्रष्टा ग्रवस्था है।

(ন্ব)

परन्त यह स्थित भी आत्मा की परम स्थित नही है। जिस योग से इस स्थिति की प्राप्ति होती है वह योग भी योग का परम स्वरूप नहीं है। याज्ञ-वल्क्य ने कहा है-''अय त परमोंघमों यदयोगेनात्मदर्शनम् ।" यह अवस्था श्रचित तत्त्व से विविक्त (पृथक्कृत ) चित्तत्त्र का प्रकाश है । चित्तूत्व ही ग्रात्मा है। प्रकृति, माया यहाँ तक कि महामाया से ग्रात्मा को प्रथक कर उसके निमंलतम स्वरूप का साक्षात्कार किया जा सकता है। परन्तू यह भी वास्तव मे ग्रात्म साक्षात्कार नही है, क्यों कि उस सयय भी यथार्थं परमेश्वर रूप का उन्मेष नही होता । काररा, आगव मल रूप संकोच आत्मा मे जब तक रहेगा तब तक भगवत्ता सुलभ स्वातन्त्रय के उन्मीलन की ग्राशा कहा? तब तक जीवारमा विशृद्ध होने पर भी तथा अचिति भाव से रहित होने पर भी उसको शिवस्व की अभिव्यक्ति नही होती ग्रीर ग्रात्माका परम ऐक्वयं भी नही खुलता। ग्रसली बात यह है कि ब्रात्मा की परा शक्ति उस समय भी एक प्रकार से सुप्त ही है। रहने पर भी वह न रहने के तुल्य है। उस शक्ति का जागरए। होने पर समग्र विश्व ही भ्रात्मा की स्वशक्ति के स्फुरण रूप से प्रतीत होने लगता है। उस समय विरव भी शक्तिरूप होने के कारए। शिवरूपी ग्रात्मा के साथ श्रमिन्न रूप से प्रतीत होने लगता है। उस समय पता चलता है कि आत्मा केवल द्रष्टा ही नही है परन्तु कर्ता भी है। पाणिनिका सूत्र है 'स्वतन्त्र' कर्ता'' यह स्वातन्त्र्य ही कर्तुंत्व है। यही मात्मा का परमेश्वरत्व है। यह आमा का आगन्तुक धर्म नहीं है-किसी उपाधि के सम्बन्ध से उद्भुत धर्म नहीं है। साख्य में पुरुष का ईरवरत्व भीर वेदान्त मे ब्रह्म का ईश्वरत्व दोनो ही भौपाधिक है। चिरस्वरूप मे चित्-शक्ति के अनुन्मेष के कारए। इस प्रकार से ही ईश्वरत्व का उपादान करन। पड़ता है। वस्तुत ईश्वरत्व भात्मा का निज स्बभाव है।

इस कारण योग की पूर्णता तभी हो सकती है जब आत्मा अपने ईश्वर रूप को परामशैन कर सके। बाक्त तथा शैव अद्वैत आगमो में इस विषय मे विस्तार पूर्ण विवरण मिलता है आत्मा अखण्ड प्रकाशस्वरूप है। उनकी निज शक्ति इस प्रकाश को अहंरूप से परामशैन करती है। इष्टिमेद से इस पराशक्ति के विभिन्न नाम तत्तत् स्थलों में मिलते हैं-जैसे म्वातन्त्र्य, परावाक् पूरा अहन्ता, कर्तृत्व इत्यादि । शक्ति हीन प्रकाश अप्रकाशकल्प है और अप्रकाशहों। शक्ति जड या अचिद् इत्या है। शिव हीन शक्ति नहीं हा सकती तथा शक्ति आ शिव भी नहीं हो सकती। मर्नुहरि ने अपने अन्य के ब्रह्मकाएड में कहा था--

> वागूरूपता चेदुत्कामेदनबोधस्य शास्त्रती । न प्रकाश प्रकाशेत साहि प्रत्यवर्माशनी ।।

यह प्रत्यन्त सत्य बात है। स्वातन्त्र्य से प्रविद्या के ग्राधार पर जब प्रकाश शक्ति हीन होता है और शक्ति भी प्रकाश हीन होती है तय शिव और शक्ति तत्वा का म्राविभीत होता है। इन दोनों में स्वरूप का सकाच रहता है प्रकाश तब स्वत्रकाश नहीं होता और शक्ति भी उस नमय चिद्रप नहीं रहती। यही भाराव सल का द्वैविध्य-मादि सकोच है। पूर्ण परम पद म इस सकाच के द्वारा ही विद्व सिंद की सचना होती है। जो लोग विवेक-मार्ग में चलते है, उन लोगो की विवेक-स्थाति की पूर्णता के अनन्तर कैवल्य में स्थिति हाती है । यद्यपि इस अवस्था मे माया तथा कर्म नही रहते. यह सत्य है, तथापि आत्मा का सकाचरूप मल निवृत्त नही होता और भ्रात्मा में चित्-राक्ति का उन्मेष भी नही होता । 'तान्त्रिक हब्टि से जो लोग योगमार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त हाते है वे युद्ध विद्या प्राप्तकर शुद्ध अध्वा में गुप्तभाव से अग्रसर होते हैं। "गुप्त भाव स" शब्द का प्रयोग इसी भाव से किया गया है कि कर्मफल का भीग पुगांतया न होने क कारण उन लोगों का मायिक शरीर का पात नहीं होता और उन लागों का प्रारब्धजन्य फल भोग यथाविधि करना पडता है। दीक्षा के प्रभाव से उनका पोस्य मजान निवृत्त होता है. उसके बाद उपासनादि यागिकया के द्वारा बोद ज्ञान का उदय होता है जिससे बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति हाती है और साथ ही साथ वे अपना स्वमावसिद्ध शिवत्व का अनुभव करने लगते है। यह एक प्रकार की जीवन्युक्त अवस्था है। देहान्त मे प्रारब्ध भोग की समाप्ति हाने के अनन्तर पौरुष ज्ञान का उदय होता है। 'शिवोऽहम्' ज्ञान पहले हुआ था अब शिव स्४ हुप में स्थिति होती है।

ये सब योगी विवेक ज्ञान के मार्ग से जाते नहीं है, परन्तु शुद्ध निधा के प्रमाब से उनकी विवेकनिष्पत्ति हो जाती है। शुद्ध विद्या का मार्ग समय महामाया पर्यन्त विस्तृत है। केवल विवेक ज्ञान के प्रमाव से इस मार्ग का पथिक नहीं हुआ जा सकता। यह यथार्थ योग मार्ग है। प्रविकार, मोग और लय या विश्वान्ति ये इस मार्ग के तीन स्तर हैं। शुद्ध वासना भी यदि न रह जाय तब कम नहीं रहता

स्रोर अधिकार वासना यदि निवृत्त हो जाय तब अधिकार प्राप्ति नही हो सकती।
भोग-शासना के स्रभाव से शुद्ध मोग-जाम नहीं हो सकता। बौद्ध योगाचार्यों का
स्रिविषट स्रज्ञान जिस प्रकार का है यह शुद्ध वासना प्राय उसी प्रकार की है।
विलष्ट स्रज्ञान की निवृत्ति होते पर जैमें बोधिसत्व भूमि का लाभ होता है स्रोर
उससे सचार होता है वैसे ही स्नात्मा में स्नात्मबोध रूप स्रज्ञान के निवृत्त होने
पर स्रोर उसके स्नन्तर स्नात्मा के स्वरूप ज्ञान के शुद्ध विद्या रूप में गुरुकृपा से
प्रकट होने पर स्नात्मा में स्नात्मबोध रूप स्रज्ञान निवृत्त हो जाता है। क्रमश
ईरवर दशा स्रोर सदाशिव दशा का स्नित्रमण कर स्नात्मा शिवशक्ति सामरस्य
पूर्ण स्नात्मस्या की उपलब्धि करते है स्रोर उसमें स्थितिलाभ भी करते हैं। पूर्ण
स्नात्मस्वरूप की उपलब्धि में पुरुष स्रोर प्रकृति का परस्पर भेद नही रहता। उस
समय स्नात्मा विश्वातीत होकर विश्वात्म रूप से स्रोर विश्वात्मक होकर विश्वातीत रूप से नित्य है, यह समक्ष में स्नाता है।

ग्रात्मा के जागरए। का एक कम है। उसक श्रतुसार प्रबुद्ध कल्प, प्रबुद्ध, सुप्त-बुद्धकल्प तथा सुप्रबुद्ध — इन श्रवस्थाओं का चिन्तन करना चाहिए। जब तक श्रात्मा में भेदज्ञान प्रबल रहता है तब तक वह श्रात्मा ससारी कहा जाता है। श्रभेद ज्ञान का उन्मेष होने पर ही जागरए। की सूचना होती है। जब श्रभेदज्ञान पूर्ण होता है तब उस श्रवस्था को सुप्रबुद्ध कहते हैं।

श्रात्मा का जागरएकम श्रनुधावन योग है। श्रात्मा जब तक सुप्त रहते हैं तब तक उनमें स्विविमशं नही रहता, इसीलिए पिएडमात्र में उनकी श्रहत्ता दिखाई देती है। यह देहाभिमान सर्वंत्र विद्यमान है। इस श्रीममान के रहने के कारए। श्रात्मा श्रप्ते को विद्वश्वरीर श्रयवा विश्वरूप समभ नहीं सकते श्रीर उनका जागरए। भी होने नहीं पाता। श्रस्ती बात यह है कि त्रिशुद्ध श्रात्मा श्रमविच्छन्न चैतन्य है श्रोर श्रशुद्ध श्रात्मा श्रविजन्न चैतन्य है, जिसका नामान्तर है ग्राहक। विशुद्ध श्रात्मा श्रविजन्न चैतन्य है श्राहक। विशुद्ध श्रात्मा श्रविजन्न चैतन्य है, जिसका नामान्तर है ग्राहक। विशुद्ध श्रात्मा ही परमशिव है। श्रनाश्रित तद्य से पृथिवी पर्यन्त छत्तीस तस्य ही उनका श्ररीर है। श्रनविच्छन्न चैतन्य श्रीर ग्राहक चैतन्य ठीक एक प्रकार के नहीं है। पहला श्रात्मा विशेष रूप ग्राह्म की श्रोर उन्मुख नहीं रहते। उस प्रकार की उन्मुखता जिसकी होती है उसका नाम है ग्राहक। उसका चैतन्य श्रविजन्न है। वस्तुत, ग्राह्म द्वारा ही यह श्रवच्छेद होता है। श्रनविच्छन्न चैतन्य श्रविजन्न के प्रतिनियत विशेषरूप का भान नहीं होता। उसकी श्रखएड, सामान्य सन्ता का भान होता है। इस सामान्य सन्ता का श्रनुसन्धान ही स्वभाव' कहा जाता है। इसी का नाम सर्वंत्र श्रर्थात् बहु के भीतर एक का श्रनुसन्धान

है। कोई भी ग्रात्मा ग्रपना ग्राहकत्व या प्रतिनियत दर्गनादि से मुक्त होने पर ग्रनविच्छित्न चैतन्यरूप ग्रोर विश्वशरीर होता है।

सुप्त आत्मा विभिन्न स्तरों में हें। किसी कि अस्मिता कियाशील है विषयों में, किसी की देह में, किसी की इन्द्रियों में, किसी की अन्त करएा में, किसी की प्राण में और किसी की शून्य में या सुपुत्त माया में। यह अभिमान केवल देह या दृश्य में ही होता हो सो बात नहीं है देहवेच विषयों में भी होता है। पक्षान्तर में अदृश्य सत्ता में भी अह विमर्श हो सकता है। अहं अभिमान होता है वस्तुन चिति का या सेवित का, आहक का नहीं।

इससे यह सिद्ध होता है कि अस्मिभाव है भीर किसी किसी पद मे उसकी धारणा भी की जा सकता है। यदि उसकी घारणा पडध्वा मे की जाय, यदि शिवादि क्षितिपर्यंन्त सब वस्तुओं ने नित्य मिद्ध प्रत्यभिज्ञा द्वारा अनुनन्धान किया जाय, तो साधारण आत्मा भी अपने को विश्वरूप समक्ष सकेगा।

जिसमे चिति का दृढ अभिनिवेश रहता है, उस वस्तु में इन्छा मात्र से ही क्रिया का उत्पादन किया जा सकता है। अस्मिता का तात्पर्य हे अहमाकार अभिनिवेश मात्र। शुद्ध आत्मा अथवा शिव का अभिनिवेश विश्व के सब स्थानों में निरन्तर है, क्योंकि शिव ग्राहक अथवा अविच्छिन्न प्रकाशरूप नहीं है। यह अहन्ता बिन्दु से शरीर पर्यन्त प्रवंत्र व्यापक है। बिन्दु है स्वरस गहिनी सामान्यमूता सूक्ष्मा अहप्रतीति, जो ग्राहक, ग्रहण आदि प्रतीति विशेष के उदय के बाद होती है। अभिमान अन्यवसाय आदि अन्त गरण की क्षोभक मता का नाम प्राण है। बुद्धि तथा अहंकार का नामान्तर गक्ति है। इनके बाद है मन, इन्द्रियाँ ग्रीर देह, जिनका तात्पय पद्ध है। बिन्दु से शरीर पर्यन्त छही को ग्राविष्ट कर जो अहता व्यापक रूप से विद्यमान है उसको घारणा होनी चाहिये। भावना द्वारा अहता का विकास होता है। सिद्धमान ही कहुंत्व या ईश्वरत्व है, यही स्वातन्त्र्य या चित्स्वरूपता भी है। सिद्धमान ही अहतामय है। चाहिये एक मात्र दृढ अत्यभिजा।

सव जागरण के कम के विषय में कुछ विवेचन करेंगे। प्रमाता की विभिन्न प्रकार की प्रतीतिया है। सुष्त सातमा का लक्षण यह है कि एसकी हिष्ट में ग्राहक चिदात्मक है और ग्राह्म उसमे विलक्षण स्विदारमक है। समग्र विश्व स्रकाण्ड सत्ता या प्रकाश के सन्ति.स्थित है, क्योंकि 'तस्य भासा सर्वेमियं विभति।' फिर भी सुष्त झात्मा समभता है कि यह (विश्व) उसमे बाह्य है। इस प्रकार का धात्मा ससारी है। परन्तु जो सातमा सुष्त नहीं है पर

ठीक-ठीक जाग्रत भी नही है, उसे जाग्रत्कल्प कहते हैं। बुद्ध विद्या प्राप्त प्रमाता या जो सप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर चुके है ऐसे प्रमाता इसी श्रेगी के भन्तर्गत हैं। ये सुप्त नहीं हैं, क्योंकि इनमें भेद प्रतिपत्ति नहीं है अर्थात् ग्रभिन्न वस्तु में भिन्न प्रतीति नही है। फिर इनकी उद्भव भ्रवस्था का भी उदय नहीं हुआ। भव या ससार न रहने पर भी उसका सस्कार है। इनके सामने दृश्य ग्रन्त सकल्प रूप से भिन्नवत् प्रतीयमान रहता है। यह शुद्ध विद्या के प्रभाव का फल है। सप्रज्ञात समाधि की ग्रवस्था ग्रमीतक है। ग्रविवेक इनमे अभी भी विद्यमान है। इसके बाद विवेक स्थाति का उदय होता है। उसके धनन्तर शुद्ध चित् का प्रकाश होता है। यह सिद्धान्त पातजल योग-सप्रदाय का है। इस ग्रवस्था को स्वप्नवत् कहा जा सकता है। सुप्ति नही है, परन्तु प्रबोध भी ठीक-ठीक नहीं हुआ। प्रबुद्धता होने पर भेद सस्कार नहीं रहता। इस प्रकार के योगियो में घर्माघर्म या कर्म का क्षय हो जाता है, इसलिए दिष्ट विशेष के भ्रनुसार इन्हे मुक्त भी कहा जा सकता है। परन्तु वास्तव मे इन्हे **मुक्त** कहना उचित नहीं है। आगम की परिभाषा के अनुसार ये सब आत्मा रूद्रागु के नाम से परिचित है। ये भी पशुकोटि मे ही हैं। सवित्-मार्ग के सिद्धान्त के श्रवण में इनका भी अधिकार नहीं है।

इसके अनन्तर जाग्रत् या प्रबुद्ध प्रमाता की प्रतीति के सम्बन्ध में विचार किया जायगा। इनमें भेद सस्कार तथा अभेद सस्कार दोनों ही रहते हैं। इन लोगों को जड वस्तुओं की प्रतीति इदरूप से होती है। इन्हों आत्माओं की दिष्ट से समग्र विक्व स्वशरीर कल्प प्रतीत होने लगता है। यह ईश्वर अवस्था का नामान्तर है जिसमें दो विभिन्न रूपों से प्रतीति ग्रुगपत रहती है।

इसके बाद सुप्रबुद्धकल्प ग्रात्मा की प्रतोति का विषय समझना चाहिये। इन ग्रात्माग्रो में इदें प्रतोति के विषय वेद्य ग्रहमात्मक 'स्वरूप में निमन्न होकर निर्मिषतवत प्रतीत होते हैं ग्रोर ये सब उद्भवी है ग्रार्थात् ग्रभेद प्रतिपत्ति या कैवत्य प्राप्त होकर ग्रहमात्मक स्वरूप में निमन्न रहते हैं। यह ग्रहन्ताक्छादित ग्रस्फुट इदन्ता की ग्रवस्था है। शास्त्रद्धष्टि से इसका नाम सदाशिवावस्था है। यह भी पूर्ण ग्रात्मा की स्थित नहीं है।

इसके पश्चात् पूर्णं अवस्था का उदय होता है। पूर्णं होने पर भी यह अस्थायी अवस्था है। इस अवस्था में निमेष और उन्मेष दोनों ही रहते हैं। जैसे समुद्र में तरंग आदि के निमेष और उन्मेष दोनों ही रहते हैं। जैसे समुद्र में तरग आदि के निमेष और उन्मेष दोनों रहते हैं यह भी उसी प्रकार की स्रवस्था है। प्रकाश सर्वंदा ही स्रविछिन्न रहता है, परन्तु शिवादि विश्व का कदा चित् भान रहता है स्रोर कदा चित भान नहीं भी रहता है। जब भान रहता है तब प्रकाशात्म रूप में ही उमका उन्मेष होता हे स्रोर जब भान नहीं रहता तब भी प्रकाशात्मक स्वरूप में ही उसका निमेष होता है।

मर्वान्त में स्थायी पूर्णावस्था का उदय होता है। पहले उन्मेष निमेष युक्त पूर्णांत्व रहा अप तक मन रहा इसलिए उन्मेष और निमेप दोनों का समव था। अब मन नहीं है क्योंकि यह उन्मनी यवस्था है। इसी के प्रभाव न पूर्णंत्व सिद्धि का उदय होता है। यह हुई सिद्ध सुप्रबुद्ध स्थिति। इस प्रकार के योगियों की इच्छामात्र में इच्छानु रूप विभूतियों का आविभीव होता है। इस अवस्था में जागरणपूरण हुया यह कहा जा मकता है।

अब हम मिडि विज्ञान के विषय मे दो एक बाते कहते हैं। भिडि अर्रमूलक तथा तत्वमूलक मेद से दो पकार की हो सकती है । तत्वमूलक सिद्धि भी अपरा तथा परा भेद मे दो प्रकार की है। प्रत्येक सर्थं के पृथक्-पृथाह कर्म हैं Cosmic function कहा जा मकता है। ये नित्य सिद्ध है। योगी जिस समय जिस भर्थ मे आत्म भावना करते है उस समय वह उसी भर्य के रूप में स्बय ही अवस्थित होते है ग्रीर तत्तत् कर्मों का निर्वाह करते है-सूर्य, चन्द्र, विच्त इत्यादि । भत्येक में जो अर्थिक्रयाकरित्व है वह एक क्षगा में उपलब्धि का गोचर हो जाता है। जो देवता जिम अर्थ का संपादन करता है इच्छा करने पर वह अर्थ उसी देवता में अहकार धारण करने पर उपलब्ध हो सकता है। एक क्षरण के भीतर अर्थ का स्वत ही आगम हो जाता है। इसी का नाम है अर्थ मूलक सिद्धि। अब हम तत्वमूलक सिद्धि की बात कहते हैं। पृथिवी स लेकर शिवतत्व पर्यन्त ब्रहन्ता के अभिनिबेश मात्र में योगी तत्तत सिद्धियों की प्राप्त करते हैं। माया पर्यन्त ३१ तत्वो से जिन सिद्धियों का आविर्भाव होता है उन सिद्धियों वा नाम हे ग्रहान्त सिद्धि । गुहा-माया । तत्वसिद्धियों मे यह अपरा सिद्धि है। सरस्वती या गुद्धविद्या भ्रादि सिद्धियौ परा सिद्धि के नाम से प्रसिद्ध हैं।

परा सिद्धि के भी ऊपर दो महासिद्धियों के स्थान हैं। पहली सिद्धि है— सकलीकरण और दूसरी सिद्धि है—शिवत्वलाभ । सकलीकरण किसी किसी अंश में पूर्ण अभिषेक का स्थानापन्न है। पहले कालाग्नि सद्दश तीन ज्वाला से से षडध्वा का पाश ज्वल जाता है। यह योगी के स्वशरीर में ही होता है। इसके प्रभाव से शरीर जल ने लगता है। उसके बाद स्निग्ध शीतल अमृत धारा से समग्र सत्ता का आप्नावन होता है। इष्ट देवता का दशन इसी समय में होता है। वे शोधित अध्वा या समग्र विश्व के अनुग्राहक बन जाते है। योगी इस अभिषेक के द्वारा जगद्गुरु पद पर प्रतिष्ठित होते है। परन्तु यह पूर्ण अवस्था के अन्तर्गंत होने पर भी अपूर्ण स्थिति ही है। इसके बाद पूर्ण स्थाति का उदय होता है और शिवत्व अवस्था का लाभ होता है। यह परम शिव की अवस्था है। उस समय इच्छानुष्य भुवनादि की सृष्टि करने का अधिकार प्राप्त होता है और पचक्रत्य-कारित्व भी खुल जाता है। बौद्ध शास्त्र में लिखा है कि अमिताभ बुद्ध दु खी जीवो के लिए सुखावती भुवन की रचना कर गये है। यह भी इसी अवस्था का व्यापार मात्र है। तन्त्र तथा योग शास्त्र में इसके बहुत से दृष्टान्त है। विश्वामित्र की सृष्टि की बात तथा भएडासुर के अभिनव ब्रह्माएड निर्माण की बात पुरागादि में प्रतिपादित है।

प्रत्येक मुक्त शिव ही परमशिव है। इसीलिए पचक्रत्यो का ग्रधिकार सभी को है। ग्रधिकार है तो जरूर, परन्तु साघारणत ये लोग करते नही है। क्योंकि नित्य सिद्ध परमशिव से ही उनका निर्वाह होता है।

इसके मीतर भी परस्पर विभिन्न अवस्थाओं का विवरण पाया जाता है। इन सब ऐक्वयों का मूल है योगी की अप्रतिहत इच्छा। परम योगी यहाँ परीक्षोत्तीर्ण होकर इच्छाशक्ति का परिहार कर भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। यह हैत भक्ति की कोटि में नहीं है। श्रीशकराचार्य जी ने कहा था 'सस्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम्' इत्यादि। यह है पराभक्ति। किसी किसी की दृष्टि से यह समावेशमयी भक्ति है। ब्रह्मभूत प्रसन्नातमा पुरुष जिस पराभक्ति को प्राप्त होते हैं यह उसी कोटि की भक्ति है। उत्पत्न की स्तोत्रावली में जिस भक्ति का विश्लेषण किया गया है। यह वही भक्ति है। ज्ञानेश्वर के अमृतानुभव में जिस अहैत भक्ति का सन्धान मिलता है यह वही भक्ति है। इसी की पराकाष्टा है प्रेम। यह मायिक या महामायिक वृत्ति नहीं है। यह अनन्त रसास्वादस्वरूप है। इसके बाद वह भी अतिकान्त हो जाता है, तब यथार्थ तत्वज्ञान का आविभाव होता जिसका अव्यर्थ फल है परमपद मे प्रवेश—'विश्वते तदनन्तरम्'।

पातंजल में विभूतिणाद मे जिन विभूतियों का विवरण मिलता है वे अर्थ-मूलक तथा तत्वमूलक दोनों कोटियों की है अर्थमूलक सिद्धियों सयम सापेक्ष है और तत्वमूलक सिद्धियों उससे श्रेष्ठ हैं। ये तत्वजय से होती है और एक बात है-पातंजल में पुरुष विशेष परमेश्वर को 'सदामुक्त' तथा 'सदा ईश्वर' कहा गया है। परन्तु सामान्य पुरुष ऐसे नहीं हैं। क्योंकि ये जब तक ऐश्वयं भे लेकर खेलते हैं तब तक मुक्त नहीं हैं और जब वे मुक्त होते हैं तब उनमें ऐश्वयं नही रहता। परमेश्वर की उपाधि प्रकृष्ट सत्व है ग्रीर साधारण पुरुष की उपाधि प्राकृत या लौकिक सस्व है जिसमे रज ग्रीर तम ग्रुण मिश्रित रहते है।

पातजल योग मे आएव उपाय का ही विवरए। दिया गया है परन्तु शक्ति या शांभव उपाय का प्रसग मात्र भी नहीं है। अनुपाय के विवरए। की बात तो बहुत दूर की बात है। इसी प्रकार इसमे आए।व, शाक्त, तथा शाभव क्षमावेशो का विवरए। भी नहीं है।

योगसाधन के लक्ष्य और प्रक्रियाश में विभिन्न घाराएँ हैं कोई-होई धाराएँ ग्रवरोत्तर रूप से परिगितात होने के योग्य हे श्रीर कोई-कोई धाराएँ प्रक्रियाश में विभिन्न होने पर भी लक्ष्य की दृष्टि से एक ही भूमि के भन्तगंत है। प्राचीन बौद्ध योगमे श्रावकयान का लक्ष्य रहा निर्वाण धौर उसका मार्ग भी उसी के अनुरूप था। प्रत्येक बुद्धयान का लक्ष्य था व्यक्तिगत बुद्धत्व-लाभ भीर बोधिसत्व यान का लक्ष्य था बौधिसत्व जीवन प्राप्त कर उसके उत्कर्ष का सम्पादन करना। अवस्य, चरम लक्ष्य प्राप्त करने पर अन्तिम भूमि में बुद्धत्व-लाभ अवश्यभावी था । बुद्धमान का लक्ष्य था साक्षाद्भाव से बुद्धत्व लाभ, बोधिसत्व भूमि का अतिक्रम करने के अनन्तर नहीं। पारिमतानय के लक्ष्य और प्रक्रिया से मन्त्रनय के लक्ष्य और प्रक्रिया श्रेष्ठ है। मन्त्रनय में बोधिसत्व लाभ के माध्यम से बुद्धत्वलाभ लक्ष्य नहीं है साक्षात् युद्धत्व लाभ ही लक्ष्य है। बज्रयान, कालचक्रयान भीर सहजयान का योग रहस्य पारमिता मार्गं के योग-रहस्य से भ्रधिकतर गभीर है। अतएत विद्युद्धिमार्गं और अभिश्रमार्थसग्रह द्वारा प्रदिश्चित लक्ष्य और प्रशाली से तिलोपा, नारोपा प्रभृति सिद्ध योगियो की प्रगाली भिन्न है। जो लोग तिब्बतीय महायोगी भिलारेपा का जीवन वृतान्त जानते है वे समक सकेंगे कि एक हो जन्म में नुद्धत्व लाभ का साधन कैसा है। बुद्धत्व शब्द से सम्यक सम्बोधि अथवा निरावरण अखग्डप्रकाश समक्ता चाहिये। इसी महाप्रकाश को ती लक्ष्य बनाकर कौल, त्रिक, महार्थं प्रभृति विभिन्न शैव, शावत, ब्रह्नैत यागी भ्रपने-भ्रपने साधन मार्ग मे अग्रसर हुए है। बौद्धों में वैभाषिक सौत्रातिक, योगाचार और माध्यमिक सभी सावक योग का ही अनुसरए। करने वाले हैं। लंकावतार सूत्र, सटीक श्रभिधमंकोष, विशिका भीर विशिका (सभाप्य), मूत्रालकार, अभिममया-लकार, प्रमास्त्वातिक, सेकोवेश (सटीक), हेवज्रतन्त्र प्रभृति ग्रन्य उस प्रसंग में भालोच्य है। प्रस्थात विद्रषी इटालीय महिला ( Maris & Careth ) का प्रकाशित झालोचनात्मक निबन्ध वज्रयोग के विषय में प्रशसनीय उद्योग है। प्राचीन तानित्रक दार्शनिको मे सोमानन्द, वसुग्रुप्त, उत्पलाचायं, ग्रिमितवगुप्त, क्षेमराज प्रभृति ग्राचार्यो के मूल ग्रौर टीकाग्रन्थ इस विषय में द्रष्टव्य है। शेव ग्रौर शाक्त ग्रागमोका योग तथा ज्ञान पाद भी दशंनीय है। मूल ग्रौर प्रकरण ग्रन्थो मे स्वच्छन्द तथा नेत्रतन्त्र, योगिनीहृदय, कामकलाविलास, त्रिपुरारहस्य (ज्ञानखण्ड), चिद्गुगमचन्द्रिका प्रभृति ग्रन्थो का नाम भी उल्लेख-योग्य है। साथ ही साथ तुलना के लिए श्रीतत्त्वचिन्तामणि शारदातिलक पपच सार, ककाल मालिनी ग्रादि ग्रन्थ भी ग्रालोच्य है।

नाथसम्प्रदाय की योगधारा पृथक् है। सिद्धसिद्धान्त पद्धति, सिद्धसिद्धान्त-सग्रह, म्रादि ग्रन्थों में से नाथयोंग के विषय में तथ्यों का सग्रह किया जा सकता है। इम विषय में कतिपय विशिष्ट ग्रन्थों का भी सकलन हुन्ना है।

वीर शैवसम्प्रद्राय के भी योग विषय में विभिन्न उपादेय निवन्ध विद्यमान
है। महासिद्ध प्रभुदेव विशिष्ट कोटि के योगी थे। सम्प्रति नागरी प्रचारिएी
सभा काशी की स्रोर से ऊनका वचनामृत कन्नड भाषा से हिन्दी में व्याख्या
सिहत भाषान्तरित होकर प्रकाशित हुमा है। मायीदेव कृत मनुभवसूत्र भी
विशिष्ट ग्रन्थ है।

पागुपत योग के विषय में माधवाचार्यकृत सर्वदर्शनसग्रह में जो पाशुपत दर्शन का विवरण है उससे अतिरिक पागुपत सूत्र और कौण्डिन्य भाष्य दर्शन योग्य है। राशीक राष्य अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। भासवंज्ञ की गणकारिका इस विषय में प्रवेशार्थी के लिए उपादेय ग्रन्थ है। ये सभी प्रकाशित हो गये है।

सन्तो के साहित्य में भी विभिन्न स्थलों में योग का विवेचन मिलता है। नानकदेव की प्राण्सगली उत्कृष्ट ग्रन्थ है। यह व्याख्या सहित तरणतारण नामक स्थान से प्रकाशित हुआ है। कवीर, दादू सुन्दरदास, तुलसीदास (हाथ-रसवाले) जिनत्याः (राधास्त्रामी मनके प्रवर्तक) प्रभतियों के ग्रन्थों में भी योगतत्व विभिन्न स्थानों में विवेचित हुआ है।

वग देश मे जो सहिजिया श्रीर वाउल सम्प्रदाय विद्यमान थे इनके साहित्य से भी योग का विनिष्ठ परिचय मिलता है। महाराष्ट्र मे श्रमुतानुभव तथा ज्ञानेश्वरी टीकाकार योगी ज्ञानेश्वर का परिचय सर्वत्र प्रसिद्ध ही है। उत्कल मे महिमा धर्म के प्रभाव से प्रभावित तथा महाप्रभु श्रीचैत यदेव के भक्तिभाव से श्रमुरिजत वैष्णाव सम्प्रदाय के साहित्य मे योगमार्ग के बहुत गृप्त रहस्यो का हमित मिलता है। भारतीय सुपी सम्प्रदाय की बात यहाँ नहीं वहीं गई। इसी प्रकार खीष्ट्रीय सम्प्रदायों की योगचर्चा भी यहाँ नह की गई। योग सर्वांगीए। प्रालोचना करने के लिए पुराए। ध्रीर इतिहास में विश्वित योगतत्वों का विवरए। भी द्रष्टव्य हे।

121

इस प्रन्य से हिन्दी भाषा की श्रीवृद्धि मम्पन्त हुई है, इसमें मन्देह नहीं है। इसके अनुशीलन से श्रीवकारी पाठकों के हृदय में योग-विज्ञान निगूढ विषयों को जानने की आकाक्षा जाग्रत होगी ऐसा मेरा विश्वास है।

२।ए सिगरा

गीपीनाथ कविराज

वाराणसी

#### दो शब्द

इस पुस्तक के पारम्भ करवाने का श्रेय डा॰ एम एम । सिन्हा, भूत पूर्व अध्यक्ष दर्शन एव मनोविज्ञान विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, तथा वर्तमान म्रध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, को है। उन्होंने ही गोरख पुर विश्वविद्यालय बी० ए० ( दशँन ) के पाठ्यक्रम में 'योगमनोविज्ञान" विषय को रख कर मुक्ते इस विषय पर पुस्तक लिखने के लिये कहा था। मैने उनके कथनानुसार बी॰ ए० के पाठ्य कम को हिष्ट में रखते हुए एक पुस्तक लिखी थी। जब मैने उस पुस्तक को अपने पूज्य पिता जी (डा॰ भी॰ ला॰ आत्रेय) को दिखाया तो उन्होने कहा कि अपनी जगह यह पुस्तक बहुत अच्छी है किन्तु तुम्हें तो 'भारतीय मनोविज्ञान'' पर एक उच्च स्तर का प्रन्थ लिखना चाहिए क्योंकि अभी तक इस पर किसी ने कोई ढग का कार्य नही किया है, जो कुछ थोडा बहुत कार्यं हुआ है वह नहीं के बराबर है। मैंने पूज्य पिता जी के श्रादेशानुसार "भारतीय मनोविज्ञान" नामक बड़ा ग्रथ भी लिखा जिसमे ग्राधुनिक मनोविज्ञान के समस्त विषयो का करीब करीब सब भारतीय शास्त्रो से तूलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 'योग मनोविज्ञान' नाम पुस्तक के विषय मे प्रसग वश डा॰ जे॰ डी॰ शर्मा अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, घर्म समाज कालेज अलीगढ. से बात चीत चल पड़ी तो उन्होंने कहा कि भाई ग्राप इस पुस्तक को ऐसी बनावें जिससे कि एम० ए० के "मनोविज्ञान" विषय के अन्तर्गंत "भारतीय मनो-विज्ञान" विषय को पढने वाले विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक पाठ्य क्रम मे रक्खी जा सके तथा उनके लिए उपयोगी हो क्योंकि आपका भारतीय मनो-विज्ञान" नामक प्रथ एम० ए० के विद्यायियों के लिए बहुत प्रधिक हो जाता है। मुक्ते उनकी यह बात समक्त मे ग्रा गई ग्रीर मैने पुस्तक को दूसरा रूप प्रदान किया जिसके फलस्वरूप यह पुस्तक इस रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। उपर्युक्त काश्गो से "योग मनोविज्ञान" तथा "भारतीय मनो-विज्ञान" नामक दो ग्रलग ग्रलग पुस्तकें तैयार हुई जिसके लिए मै डा॰ सिन्हा साहेब, पादरागीय पिता जी, तथा डा॰ जे॰ डी॰ शर्मा का म्राभारी हूँ पीर उन्हें इसके लिख हार्दिक घन्यवाद देता है।

इन उपर्युक्त पुस्तको को खपवाने के लिये मै काशी ग्राया किन्तु श्रीरमाशकर जी तारा पब्लिकेशन्स ने इन पुस्तको को खापने के पूर्व मेरी श्रन्य तीन पुस्तकों "भारतीय तर्क बास्त्र", "Descrites to Lan!" तथा "मनोविज्ञान तथा शिक्षा में सांख्यिकीय विधिनाँ" पातित कर ती वार्ता पुनकों को प्रकाशित करने के वाद उन्होंने "गरतीय मनोविज्ञान" प्रोन् "यागम जीवज्ञा।" पुस्तके भी छापनी प्रारम्भ की। उन्होंने जिस त्नाह के नाम सह नाय किया उसके लिय में उन्हें बन्यनाद देना हूं "भारतीय मनोजिज्ञान" ने उप प्रन्म होने के कारण, व्यवसायिक हिंछ, भे उसे प्रकाशित करना उन्हें पप्रकान ज्ञान, प्रौर उन्होंने द० पृष्ठ छाप कर प्रकाशित करना व कि विधा । योन मनोविज्ञान को अपने हिसाब से अधिक होने देरा उसके प्रति भी नहींने "शभीनता विद्याल किन्तु सकोचव्या मना नहां कर पा रहें है। मैं ऐसी स्थिति में उन्हें कर देना उचित नहीं समका ग्रीर उन्हें इस भार से मुक्त कर दिया।

मेरे पास प्रकाशन के जिये धाममाव होने के कारण 'याण म मेथिशन।''
पुस्तक को प्रकाशन करने की समस्या उपस्थित हुई , ज्यान पनन पन मेर
मित्र श्री प्रभात रजन साह जी को लगा ता उन्हाने मुक्ते नमनित अधिक मना
यता प्रवान कर मेरे उपर बडा अनुग्रह किया, जिस निय में उनका बहुत
शाभारों हूँ तथा उन्हें हार्विक धन्यवाद देता हैं। उन्होंने उस प्रकार से मनायता
प्रवान कर अपनी छुपा का परिचय दिया किन्तु किर भो काफी कार्य रह गया।
ऐसी स्थिति में 'The International standard Public ations
ने इस कार्य को लेकर उदारता का परिचय दिया जिसके लिये मैं उसे भी
धन्यवाद देता हूँ।

भारतीय शास्त्रों के वेला सहान् दार्शनिक परम श्रद्धेय पद्म विभूषरा महा-महोपाध्याय, डा॰ श्री गोपी नाथ कावराज जी ने भवकाश न हाने हुये भी भूमिका लिखकर मेरी इस पुस्तक का प्रतिष्ठित कर मुक्ते बहुत ही भानुगृहीत किया है। उनका मैं सदैव भाभारी रहूंगा तथा इसके लिये उन्हें हार्दिक घन्यवाद देता हूं। डा॰ वासुदेव शरणा भग्रवाल जी ने ममय का भभाव होते हुये भी, इस ग्रन्य का प्राष्ट्रयन लिखा हैं जिसके लिये मैं उनका बहुत भाभारी हूँ और उन्हें इसके लिये हार्दिक धन्यवाद देता है।

इस पुस्तक की प्रेंस कापी करने तथा सन्वर्भमथ- सूची एवं शब्दानुक्रम-िर्णिका बनाने के लिये में अपनी धर्म-पत्नी धांमती इन्दुममा सात्रेय प्राध्यापिका मनोनिज्ञान विभाग महारानी ला० कुंबरि डिग्नी कालेक, बलरामपुर (गाँडा), श्री कुलबीर सिंह जी प्राध्यापक समाज शास्त्र विभाग, महारानी लाल कुंबरि डिग्नी कालेज, बलरामपुर, आत्मज श्री मनमोहन सात्रेय धीर समरनाय मिस्र, श्री माता प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री राजदेव सिंह जी को भी घन्यवाद देता हूँ। इसके श्रितिरक्त मै उन सभी विद्वानो का श्राभारी हूँ तथा उन्हें घन्यवाद देता हूँ जिन्होने अपने बहुमूल्य समय मे से कुछ समय निकाल कर प्रकाशित होने से पूर्व इस पुस्तक को पढने का कष्ट कर इस पर सम्मतियाँ लिखकर भेजी।

मैं अपने माता, पिता गुरु जनो तथा मित्रो का भी जिनके आशीर्बाद एक प्रोत्साहन से पाठकों के सामने यह पुस्तक प्रस्तुत कर सका हूँ।

अभी तक इस विषय पर कोई दूसरी प्रकाशित पुस्तक मेरे देखने में नहीं आई। अतएव इस पुस्तक को प्रस्तुत रूप देने में मेरा अपना ही पूर्ण हाय है और मेरे ही अपने विचार इसमें प्रकट किये गये है, पर मैंने यह प्रयत्न किया है कि योग मनोविज्ञान सम्बन्धी विपयो पर जो चर्चा यहाँ की गयी है वह सर्वथा प्राचीन तथा अर्वाचीन तथा शास्त्रों के आधार पर हो। मैने जहाँ तक भी ही सका है तुलनात्मक विवेचन किया है। इस कारण में समकता हूँ। कि यह पुस्तक विश्वविद्यालयों के भारतीय मनोविज्ञान" विषय के विद्यार्थियों और शिक्षकों को पर्याप्त मात्रा में सामग्री देने के लिए समर्थ है। सहृदय पाठकों से निवेदन है कि वे इसकी त्रुटियों को लेखक के प्रति व्यक्त कर एव उपयुक्त सुक्ताव देकर लेखक को अनुगृहीत, करें।

भ्रन्तिम कुछ फर्मों को उत्साह के साथ छापने का कार्यं करने लिये मैं 'श्री हरि प्रेस'' के सभी कार्यं कर्तांवो को हार्दिक वन्यवाद देता हूँ।

शान्ति प्रकाश भात्रेय

सिटी पैलेस बलराम पुर (गोडा)

8-E-B#

## यौग-मनोविज्ञान

(Indian Psychology)

## विषय-सूची

| •                                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| विषय '' ' '                                                     | <u>ष्टुष्ठ-संख्या</u> |
| प्राक्कथन-डा व श्री वासुदेव शरण धग्रवाल एम० ए० पीएच०            |                       |
| डी॰, डी॰ लिट…                                                   | 8-A                   |
| भूमिका-महामहोपाध्याय डा० श्री गोपीनाथ कविराज एम० ए०             |                       |
| डी० लिट्० पद्म विभूषए।                                          | ७–२४                  |
| दो शब्दडा॰ शान्ति प्रकाश भ्रात्रेय एम॰ ए॰, पीएच॰ डी॰            | २५–२७                 |
| भ्रध्याय १                                                      |                       |
| भारतीय शास्त्रो में योग तथा मनोविज्ञान                          | १-३४                  |
| योग की प्राचीनता ( १-२ ), वेदो में योग और मनोविज्ञान            |                       |
| ( ३-४ ), उपनिषदो में योग भीर मनोविज्ञान ( ६-६ ), महाभारत        |                       |
| में योग तथा मनोविज्ञान ( ६-१० ), तन्त्रो में योग तथा मनोविज्ञान |                       |
| ( १०-११ ), पुराणों में योग तथा मन्नोविज्ञान ( ११ ) योगवाशिष्ठ   |                       |
| में योग तथा मनोविज्ञान ( ११-१३ ), गीता मे योग तथा मनो-          |                       |
| विज्ञान ( १३-१४ ), जैन दर्शन में योग तथा मनोविज्ञान (१४-१५)     |                       |
| बौद्ध दर्शन में योग तथा मनोविज्ञान (१५-१६), न्याय दर्शन में     |                       |
| योग तथा मनोविज्ञान (१७१६) वैशेषिक मनोविज्ञान (१६-२०),           |                       |
| सस्या मनोविज्ञान (२०२३), योग मनोविज्ञान (३३-२७)                 |                       |
| मीमासा मनोविज्ञान ( २७-२८ ), भद्रैत वेदान्त मे योग तथा मनो-     |                       |
| विज्ञान ( २५-३३ ) ब्रायुर्वेद में मनोविज्ञान ( ३३-३४ )          |                       |
| श्रध्याय २                                                      |                       |
| योग मनोविज्ञान के श्रध्ययन का विषय                              | ३४-३६                 |

योग शब्द का अर्थ (३६-३६), आत्मा (३५-३६) मन व चित्त (३६-३७) व्यक्ति की अनुभूति तथा बाह्य व्यवहार (३७) शरीर शास्त्र स्नायु मगडल, नाडियो, मस्तिष्क, चक्र, कुगलिनी, शानेन्द्रिया, कर्मेन्द्रिया (३७ 'चेतन मत्ता (३८) त्रिवेक-ज्ञान पाप्त करना (३८) केवल्य प्राप्त करना (३८)

#### ग्रध्याय ३

## योग-मनोविज्ञान के ऋध्ययन की त्रिधियाँ

80-45

योग साधन के लिए व्यक्ति के चित्त को भवस्थार्ये ( ४०-४१ ), योग उपयुक्त चित्त के साधन (४१-४८), प्रयोगातमक पद्धति (४८-५२)

#### श्रध्याय--- ४

#### मन-शरीर सम्बन्ध

メラーダに

शारीरिक परिवर्तनो का मन पर प्रभाव (१३), मानसिक भवस्याभ्यो का शरीर के ऊपर प्रभाव (५३-५४), पात अल योग दशन के अनुसार मन-शरीर-सम्बन्ध (५४-५६)

#### श्रध्याय--- ५

#### चित्त का स्वरूप

48-64

योग के अनुसार चित्त का स्वरूप (५६-६१), साम्य की चित्त विषयक धारणा योग के द्वारा चित्त का वास्तिवि रूप में आना (६२-५३) पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार चेतना के स्तर (६३) योग के अनुसार चित्त की विशेषतार्थे (६३-६४)

#### श्रध्याय ६

## चित्त की बुत्तिया

**44-48** 

वृत्ति की परिभाषा (६६), जिला और विषय का सम्बन्ध (६६), वृत्तियों के कार्य (६६-६८), वृत्तियों के कार्य (६६-६८), वृत्तियों तथा संस्कारों का सम्बन्ध (६८) वृत्तियों का निरोध एवं परिग्राम (६८-६९)

#### श्रध्याय ७

प्रमा ( Valid knowledge )

Ev-ov

प्रमा की परिभाषा (७४), प्रमा का स्वरूप (७०) प्रमा ग्रीर प्रमाण (७०-७३)

#### ग्रध्याय द

प्रमाग-विचार

62-60

प्रमाण की परिभाषा (७४), प्रमाण का वर्गी करण योग के अनुसार प्रमा के वर्गीकरण में साक्ष्य का मत (७४) प्रत्यक्ष-प्रमाण (७४-३०),

अनुमान प्रमाण (८० ८३) शब्द प्रमाण (८३-८८)

#### ग्रध्याय ह

विपर्यय

58-208

विषयंय की परिभाषा विषयंय का स्वरूप (८६-६१) विषयंय के भेद (६१-६३) विषयंय सम्बन्धी सिद्धान्त (Theores of Illusion) (६३-१०१) प्रसत् ख्यातिवाद (६३) झारम ख्यातिवाद (६४) सत्ख्यातिवाद (६४,६५) अन्यथाख्यातिवाद (६५-६६), अख्यातिवाद (६६.६७), अनिवचनीयख्यातिवाद (६६,६६), आधृनिक सिद्धान्त (६६ से १०१)

#### ग्रध्याय १०

विकल्प

802-808

विकल्प की परिभाषा तथा स्वरूप (१०२-१०४) विकल्प के भेद (१०४)

### श्रध्याय ११

निद्रा

१०५-१०५

निद्रा की परिभाषा (१०५), न्याय के अनुसार निद्रा की व्याख्या (१०५) योग के अनुसार निद्रा की व्याख्या (१०५), अद्धेत नेदान्त के के अनुसार निद्रा की व्याख्या (१०५), निद्रा का स्वरूप (१०६), निद्रा के भेद (१०६–१०७) निद्रा और वृत्ति (१०७–१०५)

#### ग्रध्याय १२

स्मृति

808-883

स्मृति तथा अनुमव (१०६-११०) अनुभव से संस्कारो का उदय (१०६-११०), संस्कारो को जागृत करने के साधन (११०) स्मृति के भेद (१११-११३), स्वप्न (११२), स्मृति भ्रोर वृत्ति (११२-११३)

### श्रध्याय १३

पंच-क्लेश

११४--१२३

पच क्लेशो मे ग्रविद्या का महत्व (११४) क्लेशो की ग्रव-स्थाएँ (११४-११६) ग्रविद्या (११६-१७८), ग्रक्तिता (११८-११६) राग (११६-१११), द्वेष (१२१), ग्रक्तिविश (१२१-१२३)

## ग्रध्याय १४

ताप-त्रय

**१२४-१२**६

दु ख की व्यास्था (१२४), योग दर्शन के अनुसार दु खो का विभा-जन (१२४), परिगाम दु ख (१२४-१२६), ताप दु ख (१२६-१२७), सस्कार दु:ख (१२७), अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्या-त्मिक दु ख (१२७-१२८), सुख और दु.ख का अधा-धाधित सम्बन्ध (१२८ १२६)

#### ग्रध्याय १५

चित्त की भूमियां

१३०-१३६

चित्त की व्याख्या (१३०), चित्त के प्रवस्थार्ये प्रथया भूमियां (१३०), क्षिप्तावस्था (१३०-१३१), क्षिप्तावस्था प्रथवा पारचात्य सामान्य मनोविज्ञान के अनुसार व्यान (१३१), ध्यान के प्रकार (१६१-१३२), मूढावस्था (१३२-१३३), विक्षिप्तावरथा (१३३), एकाग्रावस्था (१३४-१३५), निरुद्धावस्था (१३५-१३६)।

#### ग्रध्याय १६

संस्कार

१३७ १४७

सस्कार ग्रीर अचेतन (१३७), संस्कार ग्रीर वासनामो का ग्राच्यात्मिक विकास में महत्व (१६७-१३८), वृत्तिया ग्रीर सस्कार ग्रयवा वासनाये (१३८), सस्कार तथा ग्राधृनिक पारवात्य मनो-विज्ञान (१६८), संस्कारो का वर्षामान तथा पूर्व जन्म मे महत्व (१३८-१३६), ज्ञानव संस्कार (१४०) संस्कार के मेद (१४०१४१), सबीज अथवा क्लेश संस्कार अथवा कर्माशय (१४१), कर्मा-श्य के भेद (१४१-१४२), उग्नकमं तथा उसके भेद तथा कार्य (१४२-१४३), कर्म तथा वृत्ति (१४३), कर्म के भेद (१४२-१४४), सस्कार में सयम का महत्व। (१४४-१४५) योग दर्शन के अनुसार सस्कारों के दम्बबीज करने की विधिया (१४५-१४७)।

#### ग्रध्याय १७

किया-योग ( The Path of Action )

१४५-१६०

कर्मों के प्रेरक (१४८) ऐच्छिक कियाए (१४८-१४६) ऐच्छिक कियाए तथा कर्म (१४६), कर्म के भेद (१४६) शुक्ल (धर्म व पुएय) कृष्ण, शुक्ल-कृष्ण, प्रशुक्ल प्रकृष्ण। (१४६-१५२), कर्म योग वा किया-योग की ब्याख्या (१५२), क्रिया-योग के साधन (१५२-१५३) तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान (१५३-१६०)।

#### भ्रध्याय १८

श्रभ्यास तथा वैराग्य

248-148

चित्त वृत्ति निरोध में अभ्यास तथा वैराग्य का महत्व (१६१-१६३) अभ्यास का स्वरूप '१६३-१६४), अभ्यास के सहायक अग धेयं सात्विक श्रद्धा, मिक्त-उत्साह निस्तिरता (१६%-१६६) वैराग्य के मेद अपर और पर (१६६-१६६).

#### म्रध्याय १८

श्रष्टांग योग

890-224

योग के आठ अग (१७०) योग के बहिरग तथा अन्तरग साधन (१७०), यम (१७१-१८२), अंहिसा (१७१-१७३), सत्य (१७३-१७५), अस्तैय (१७५-१७६) ब्रह्मचयं (१७७-१७६), अपरिग्रह (१७६-१८२) शौच, सन्तोष, तप स्वाध्याय, ईश्वर-पिए-धान (१८१-१८६), आसन (१८६-१६०) प्रास्पायाम(१६०-२०६) प्रत्याहार (२०६-२१४), धारसा (२१४-२१७), ध्यान (२१७-२२१) समाधि (२२१-२२४)

#### श्रध्याय २०

समाधि

२२६-२७१

समाधि की परिभाषा तथा स्वरूप (२२६-२२६), समाधि के प्रकार (२३०-२३७), वितंकातुगत सम्प्रज्ञात समाधि (२३७-२४३)

सिवर्तंक सम्प्रज्ञात समाधि (२३८-२४०) निर्वितक सम्प्रज्ञात् समाधि (२४०-२४३), विचारानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि (२४३-२४७), स-विचार सम्प्रज्ञातसमाधि (२४४ २४४), निर्विचार सम्प्रज्ञात समाधि (२४७-२४६), अस्मितानुमत सम्प्रज्ञात समाधि (२४६-२४४), ऋतम्भरा प्रज्ञा (२५४-२४५) विवेक ख्याति (२९४-२५७), धर्मभेधसमाधि (२५७-२५६) प्रज्ञायें (२६०-२६१), धर्मभेधसमाधि (२६१-२७१)

#### ग्रध्याय २१

चार श्रवस्थाये

२७२-२८४

जाग्रत म्रवस्था (२७२-२७४), स्वप्नावस्था (२७४-२७७) सुषुप्ति (२७७२८१), तुर्यावस्था (२८१-२८४) मुर्च्छा तथा मृत्युग्रवस्था (२८४-२८४)

#### ग्रध्याय २२

व्यक्तित्व

२८६-२६७

व्यक्तित्व का स्वरूप (२८६-२६१), व्यक्तित्व विभाजन (२६२-२६७), सात्विक (२६६-२६६) राजसिक (२६६) तामसिक (२६६ २६७) त्रिगुर्णातीत (२६७)

ग्रध्याय २३

विभूतियां

२६८-३०४

म्रध्याय २४

कैत्रल्य

302-318

कैवल्य का ग्रयँ (३०४-३११), मोक्ष के प्रकार (३११-३१२) जीवन मुक्त (३१२-३१४, विदेह मुक्त (३१४)

श्रध्याय २५

मनोविज्ञान का तुलनात्मक परिचय

३१४ ३४२

ग्रध्याय २६

स्नायु मण्डल चक्र तथा कुण्डलिनी भूमिका (३४१-३४७), स्नायु मण्डल (३४७-३४६) प्रमस्तिष्कीय मेरु द्रव (Cerebro spinal fluid) (३५६-३६३)

°83-3€1

```
मस्तिष्क ( Brain ) ( ३६३-३६७ ), षद् चक तथा कुएडिनिनी ( ३६७-३६५ ), चक ( ३७०-३६३ ), मूलाघार चक ( Sacro coccygeal Plexus ) ( ३७०-३७२ ) स्वाधिष्ठान चक ( Sacral Plexus ) ( ३७३-२७४ ) मिएपूर चक ( Epigastric Plexus ( ३७४-३७६ ) अनाहृत चक ( Cardiac Plexus ) ( ३७६-३७७ ) विशुद्ध चक (Laryngeal and Pharyngeal Plexus) (३७७ ३७६) सहस्रा चक (Cerebral Cortex ) ( ३६२-२६३ ) आज्ञाचक ( Cavernous Plexus ) कुएडिनिनी शिक्त ( ३६४-३६५ ) ।
```

परिशिष्ट

388

१-योग कनोविनान-तालिकार्ये ३६७-४३५ २-सदर्भ-ग्रन्थ सूची ४३६-४५४ ३-शब्दानुकमिएका ४५५-४६० ४-सम्तियाँ ४६१-५०५

महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज जी (४६१)

श्री शिवदत्त जी मिश्र (४६१-४६२) महामहोपाघ्याथ श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी (४६२-४६३), श्री श्रीप्रकाश जी (४६५-४६७) डा॰ श्री मगल देव शास्त्री जी, (४६३) डा॰ श्री राजबली वाएडे जी (४६३-४६४), श्री राजाराम शास्त्री जी (४६४-४६५ ', श्री बदरी नाथ शुक्ल जी (४६६-५०१) डा॰ श्री के॰ सिच्चिदानन्द मूर्ति जी (४६७-४६८) डा॰ श्री देवराज जी (४६८), डा॰ श्री राजनारायण जी (४६८-४६६), डा॰ श्री जे॰ डी॰ शर्मा जी (५०३) श्री प० ज्वाला प्रसादजी गौड (५०१), डा॰ श्री वी॰ वी॰ अकोल्कर (५०२) डा॰ श्री जयप्रकाश जी (५०२), सेठ श्री नारायण दास वाजीरिया जी तथा श्री १०८ स्वामी प्रज्ञान मिक्षु जी (५०२-५०३) श्री आ॰ कृ॰ चतुर्वेदी जी (५०४-५०५)

५-शुद्धिं पत्र ५०६-५१० ६-लेखक की ग्रन्य कृतियाँ ५११

# वित्र-सृची

| चित्र पृ                                                                     | ष्ठ सख्या |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| १-पर्म भूषगा डा॰ भीखन लाल भ्रात्रेय                                          | समपंश     |
| २-श्रा श्री १०८ विशुद्धानन्द परमहस देव                                       | 8         |
| ३-पद्म विभूषणा महामहापाध्याय डा॰ श्री गोपीनाथ कविराज                         | Ę         |
| ४-कोश सम्बन्धी चित्र                                                         | 53        |
| ५-ग्रब्टाग योग चित्ररा                                                       | १७०       |
| ६-सम्प्रज्ञात समाधि चित्र नम्बर-१                                            | २३३       |
| ७-रूपक द्वारा समाधि चित्रग्                                                  | २३४       |
| <b>द-श्री श्रीभागंव जित्रराम किंकर योगत्रया नन्द स्वामी जी के चित्र द्वा</b> | रा        |
| व्यक्त समाधि की अवस्थायें                                                    | २३४       |
| चित्र १-सवितकं तथा सिनार समाधि की ग्रवस्था                                   | २३५       |
| चित्र २-सानन्द मथा सस्मित समाधि की भवस्था                                    | २३५       |
| चित्र ३-ग्रानन्दानुगत समाधि की ग्रवस्था                                      | २३४       |
| चित्र ४-मस्मितावस्था से असम्प्रज्ञान समाधि की प्रवस्था                       | 234       |
| ६-समाधि चित्र न० २                                                           | २३४       |
| ०-जाग्रत भवस्था चित्रगा                                                      | 204       |
| १—स्वप्नावस्था चित्रगा                                                       | २७७       |
| २-सुषुष्ति भवस्था चित्रगा                                                    | २७७       |
| ३-तुरीय भवस्था चित्रगा                                                       | 153       |
| ४-पचवायु, नाडी मग्डल तथा चक                                                  | 583       |
| %। षट्चक मूर्ति                                                              | 154       |
| ६-षट् चक ग्रन्थिया                                                           | 375       |
| ७-मावार चक्र (Sacro Coccygeal Plexus)                                        | 909       |
| प-स्वाधिष्ठात चक्र ( Sacrol Plexus )                                         | FOF       |
| १-मिणपूर चक ( Epigastric Plexus )                                            | 101       |
| ०-अनाहत चक ( Cardiac Plexus )                                                | ₹७७       |
| १-विशुद्ध चक्र (Laryngeal and Pharyngeal Plexus                              | ) 105     |
| २-म्राजा चक ( Cavernous Plexus )                                             | 901       |
| ३-सहस्राचक ( Cerebral Cortex )                                               | १नर       |

# योग-मनोविज्ञान

(Indian Psychology)

#### प्रथम अध्याय

## भारतीय शास्त्रों में योग तथा मनोविज्ञान

सम्पूर्ण भारतीय ज्ञान व्यावहारिक तथा क्रियात्मक है। पाश्चात्य दर्शनो के समान यहाँ दर्शनो का उदय केवल उत्सुकता ग्रीर आश्चर्य से नहीं हुग्रा है। हमारे सभी दर्शन जीवन से सम्बन्ध रखते है। दर्शन के ग्रन्तगंत जीवन के सब पहलुग्रो का ग्रम्थयन ग्रा जाता है। मनोवैज्ञानिक ग्रम्थयन भी दार्शनिक ग्रम्थयन के श्रन्तगंत ही चला ग्रा रहा है। पाश्चात्य मनोविज्ञान भी बहुत दिनो तक दर्शन का ही एक ग्रग था। बहुत थोड़े दिनो से वह स्वतन्त्र विज्ञान के रूप मे विकसित हुआ है। भारतवर्ष मे सभी भिन्न-भिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों का अपना-ग्रपना मनोविज्ञान है। मुख्य भारतीय दर्शन ६ (नो) माने गये है, जिनमें से न्याय, वेशेषिक, साख्य, योग, मीमासा ग्रीर वेदान्त ये छ आस्तिक दर्शन कहें जाते है, तथा चार्वाक, जैन ग्रीर बौद्ध ये तीन नास्तिक दर्शन है। इन आस्तिक ग्रीर नास्तिक सभी दर्शनों का ग्रपना-ग्रपना मनोविज्ञान है। इनके ग्रलावा वेदो, उपनिषदो, पुराएगो, तथा भगवद्गीता की दार्शनिक विचारधाराएं भी है। इन सब का भी ग्रपना-ग्रपना मनोविज्ञान है।

योग एक स्वतन्त्र दर्शन भी है, जो सचपुच मे अगर देखा जाय तो सम्पूर्ण मनोविज्ञान ही है। वह जीवन-यापन का सचा पथ-प्रदर्शक विज्ञान है। योग मनोविज्ञान
का प्रायोगिक ग्रश है। इसलिए किसी न किसी रूप मे वह हर दर्शन मे आ जाता
है। अत इसकी प्राचीनता निविवाद है, योग-दर्शन पर ग्रनेक माध्य हुए हैं। वर्तमान
समय मे प्राप्त सभी भाष्यकारों का मत यह है कि महिष् पतम्र्वल स्वय योग-दर्शन
के प्रथम बक्ता नहीं है। स्वय महिष् पतम्रिल ने समाधि-पाद के प्रथम सूत्र
"ग्रथ योगानुशासनम्" मे यह बता दिया है कि यह योग प्राचीन परम्परा से
चला श्रा रहा है। श्रमुशासन शब्द से व्यक्त होता है कि इस विषय का शासन
महिष् पतम्रिल से पूर्व का है। योग का वर्णन श्रुति और स्मृति मे भी ग्राया है।
याज्ञवल्क्य स्मृति मे— हिरएयगर्भो योगस्य वक्ता मान्य पुरातन।" से स्पष्ट
होता है कि हिरएयगर्भे के श्रतिरिक्त और योग का ग्रादि वक्ता नहीं है।
महाभारत में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है—

"साख्यस्य वक्ता कपिल' परमर्षि स उच्यते । हिरएयगर्भो योगस्य वक्ता मान्य पुरानन ।।' (महाभा० १२।३६४।६५)

साख्य-शास्त्र के वक्ता परम ऋषि कपिल कहे गये हे और योग के प्राचीनतम वक्ता हिरएयगर्म कहलाते है।

श्रीमद्भागवत मे भी पचमस्कन्ध के १६वें अन्याय मे इसी अभिप्राय की पुष्टि की है।

> इद हि योगेश्वर योगनैपुरा हिरण्यगर्भी भगवाजगाद यत्। यदन्तकाले त्विय निर्पृणे मनो भक्त्या दघीतोज्भितदुष्कलेवर ॥५।१६।१३॥

हे योगेश्वर ! मनुष्य ग्रनन्तकाल में देहाभिमान त्याग आपके निर्गुरान-स्वरूप में चित्त लगावें, इसी को भगवान् हिरण्यगर्भं ने योग की सबसे बडी कुशलना बतलाई है।

हिरएयगर्भ किसी मनुष्य का नाम नहीं है। हिरण्यगर्भ ही सर्व प्रथम उत्पन्न हुए प्रजापित है। इसकी पुष्टि वेदों में भी की गई है —

> "हिरण्यगर्भ समवर्त्तताग्रे भूतस्य जात पितरेक आसीत्। स दाबार पृथिवी त्रामुतेमा कस्म देवाय हिवया विधेय।।" (ऋ० १०।१२१।१, यजु० अ० १३ मन्त्र ४)

सर्व प्रथम हिरण्यगभं ही उत्पन्न हुए, जो नम्पूण विश्व के एकमात्र पति है, जिन्होने श्रन्तरिक्ष, स्वर्ग श्रोर पृथिवी सबको धारण किया श्रर्थात् उपयुक्त न्यान पर स्थिर किया। उन श्रजापित देव का हम हन्य द्वारा पूजन करते है।

हमें इस मन्त्र से यह ज्ञात होता है कि खिष्टिकम में सर्वेप्रथम हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए। श्रत यह प्राचीनतम पुरुष जिस योगशास्त्र के प्रथम वक्ता है वह योगशास्त्र भी प्राचीनतम हुग्रा।

भारतवर्षे मे योग का क्षेत्र बहुत विस्तुत है। ज्ञान का जीवन में सीधा सम्बन्ध होने के कारण हर क्षेत्र में क्रियात्मक विज्ञान की आवश्यकता रही है। लक्ष्य को क्रियात्मक रूप देना सबने ही आवश्यक समझा है। सब शास्त्रों ने लक्ष्य-प्राप्ति के मार्गं बतलाये है। इन लक्ष्य तक पहुँचने के मार्गों को ही योग कहा जाता है। घमं, दर्शन, विज्ञान सभी मे योग का मुख्य स्थान है। भारतवर्षं मे कोई भी सेद्धान्तिक-ज्ञान व्यवहारिक-ज्ञान के बिना नहीं रहा। हर सैद्धान्तिक ज्ञान को क्रियारमक रूप दिया गया है। भ्रत भारतवर्षं में कोई भी शास्त्र योग के बिना पूर्णं नहीं माना गया है। वेदो, पुराणो, उपनिषदो, दर्शनो (आस्तिक, नास्तिक) और श्रीमद्भागवत आदि सभी मे योग का उल्लेख आया है। इस उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि योग का क्षेत्र श्रति विस्तृत है।

## वेदो में योग और मनोविज्ञान

वेदों में योग के विषय में भ्रानेक स्थलों पर विवेचन किया गया है जो कि कतिपय उद्धरएगों से व्यक्त होता है।

"यस्माहते न सिच्यति यज्ञो विपिथतश्चन। स घोना योगिमन्वित (ऋ० मडल १, सूक्त १८, मत्र ७) विद्वानो का भी कोई यज्ञ-कमँ, बिना योग के सिद्ध नहीं होता। ऐसा वेद वाक्य योग की महत्ता को बताता है। योगाभ्यास तथा योग द्वारा प्राप्त विवेक ख्याति ईश्वर-कृपा से ही प्राप्त होती है जैसा कि वेदो में कहा है—"स घा नो योग आ भुवत् स राये स पुरध्याम्। गमद् वाजेपिरा स न ।।" (ऋ० १।६३। साम॰ ३०१।२।१०।३। स्रथ्यं० २०।६६।१) अर्थात् "ईश्वर-कृपा से हमें योग (समाधि) सिद्ध होकर विवेक ख्याति तथा ऋतम्भरा प्रज्ञा प्राप्त हो और वहीं ईश्वर अणिमा द्यादि सिद्धियो सिहन हमारी तरफ आर्वे।" इसी कारण योग सिद्धि के लिए वेद में प्रार्थना की गई है। योग सिद्धि के लिए भगवान् को स्रपनी ओर स्राकृष्ट करने के निमित्त ईश्वर प्रार्थना का मत्र निम्नलिखित है—

"योगे योगे तवस्तर वाजे वाजे हवामहें। सवाय इन्द्रमूतये।।" ( ऋ० १।२०। ७।, सा० उ० १।२।११।, अथर्वं० १६।२४।७ ) अर्थात् हम ( साधक लोग ) हर योग (समावि) मे, हर मुसीबत मे परम ऐश्वर्यवान् इन्द्र का श्राह्वान करते है।

वेदो में साधक के द्वारा श्रभय ज्योति के लिये प्रार्थना की गई है अर्थात् श्रात्मा की खोज का वर्णन किया गया है, जो कि मनोविज्ञान का विषय है। यह ऋग्वेद के मडल २ सुक्त २७ मंत्र ११ तथा मत्र १४ से व्यक्त होता है। मत्र—''न दक्षिणा वि चिकिते न सव्या न प्राचीन मादित्या नीत पश्चा।
पाक्या चिद्वसवो धीर्या चित्रुष्मानीतो गभय ज्योतिरश्याम्॥'
(ऋ०, मडल २, सूक्त २७, मैत्र ११)

इस मत्र से जिज्ञासु, साधक दुखों से निवृत्ति न कर पाने के कारण बेचैन होकर भगवान् आदित्य से प्रार्थना कर रहा है। जिसमे वह अपनी अज्ञानता को प्रकट करता हुआ तथा अपनी बुद्धि के अपरिपक्तव से हताश और ब्याकुल होकर, उनसे पथ-प्रदर्शन करने की प्रार्थना करता है, जिसमें कि उसे अभयज्योति का ज्ञान प्राप्त हो जाये।

इसके प्रतिरिक्त १४वे मत्र में भी साधक अदित, मित्र, यहण तथा उन्द्र से अपने अपराधों की क्षमा याचना करके अभयज्योति प्राप्त करने के लिये प्रार्थना करता है। मत्र निम्नलिखित है—

मत्र - "अदिते मित्र वरुगोत मृत यद्वो वय चक्रया किंचदाग । उर्वश्यामभय ज्योतिरिन्द्र भा नो दीर्घा ग्रभि नशन्तिमता ॥" ( ऋ०, मटल २, सूक्त २७, मत १४ )

वेदो के मत्रो से हमे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यापक शक्ति है जिसका अभयज्योति, परम पद, परम व्योमन् आदि नामो में ऋग्वेद में वर्णन आया है। ऋग्वेद के मएडल २ सूक्त २७ मत्र ११ में अभयज्योति का वर्णन किया गया है, जिसका उत्लेख ऊ।र किया जा चुका है। ऋग्वेद स० १ सूक्त २२ मत्र २१ में परम पद का निदेश है तथा चुग्वेद स० सूक्त १४३ मत्र २ में परमव्योमन् का वर्णन है।

कर्मवाद का उल्लेख वेदों में प्राप्त होता है। ग्रच्छे ग्रोर घुरे कर्मों के श्रमुसार फल भोगने पडते हैं। देवता लोग भी कर्म-फल से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। वेदों में स्वतन्त्र रच्या शक्ति एक मान्यता के रूप में हैं। मुक्ति का उल्लेख भी वेदों में है। श्रुभ कर्मों से मान्य ग्रमर हो जाता है। हर एक मनुष्य ग्रपने कर्मों के अनुसार हो निरन्तर जन्म-मरण के चक्र भे पूमता रहता है। जीव को अपने कर्मों के फल भोगने के लिये दूमरा जन्म ग्रहण करना पडता है। पूर्व जन्म के पापों में छुटकारा पाने के लिये मनुष्य देवताओं से प्रार्थना करता है, जैसा कि ऋग्वेद में मं० ६, सूक्त २, मंत्र ११, में उल्लेख है। ऋग्वेद में० ३, सूक्त ३०, मंत्र २ तथा मं० १, सूक्त १६४,

मत्र २० में सचित और प्रारब्ध कर्मा का वर्णन आया है। वेदां में कर्मों की गित के बहुत से पहलुओं का विवेचन किया गया है।

मनुष्य अपनी सारी क्रियाओं के लिये स्वतन्त्र है, जिस प्रकार की क्रिया वह करेगा, उसी के अनुकूल प्रतिक्रिया होगी। कम के प्रेरक कारण अपने पूर्व कम के संस्कार ही होते है। मनुष्य मे ही आत्मा की पूर्ण अभिन्यित्ति होती है अर्थात् उसे ही सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थों में ज्ञान की सभी अवस्थाओं का निरूपण किया गया है। उनमें पच ज्ञानेन्द्रिय, पच कमेंन्द्रिय, पच वायु, पच भूत और मन से बने हुये स्थूल शरोर की धारणा है। वेदों में योग को सब कमों के, अर्थात् यज्ञादि के पूर्व करने में भी साधन माना गया है। ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में इन्द्रियों के कार्य का विवेचन तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के विषय में ब्राह्मण ग्रन्थों से भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। ऋग्वेद में प्राण के स्वरूप का यथार्थ वर्णन किया गया है, जिसको सब इन्द्रियों का रक्षक और कभी नष्ट न होने वाला बताया गया है। उसके आने-जाने का मार्ग नाडियां है। प्राणों की श्रेष्ठता बताकर, इन्द्रिय, मन आदि सबकी क्रियाओं का निरूपण किया गया है। प्राण को श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना का वर्णन भी वेदों में आया है। शरीर-विज्ञान का विवेचन भी किसी अश तक वेदों में किया गया है।

वेदों में 'मन' बहुत स्थलों पर श्राया है किन्तु वास्तविक रुचि का विषय आत्मा ही है। ब्राह्मणों में भी मन शब्द का प्रयोग हुआ है किन्तु यहाँ भी प्रमुख रुचि का विषय श्रात्मा ही है। शतपथ बामण में मन को बड़ा महत्त्व दिया गया है। श्रारण्यकों में भी वेदों के समान ही मन का श्रविश्लेषणात्मक रूप पाया जाता है। मन को श्रवग-श्रवग भागों में विभाजित रूप में किसी भी स्थल पर नहीं पाया गया। मन की श्रवग श्रवस्थाश्रो का विवेचन नहीं प्राप्त होता है।

वेदों में प्रकृति-पूजा को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी पूर्ति के लिये प्रकृति-पूजा का महत्त्व था। बड़े सुन्दर ढग से मानव की जैविक आवश्यकताओं (biological needs) को धार्मिक रूप दिया गया है। वेदों के अध्ययन से स्पष्ट है कि यही प्राथमिक आवश्यकताएँ (pirmary needs) प्रेरक कारण है। वेदों में मनोविज्ञान और धर्म का बड़ा सुन्दर समन्वय हुआ है।

## उपनिपदो मे योग त्योर मनोविज्ञान

किसी न किसी रूप में सब उपनिषदों में योग का निरूपण किया गया है। सभी उपनिषदों में योग की प्रयानता मानी गई है। योग को मुक्ति प्राप्ति का ज्ञान और परा भक्ति के समान हो साधन माना गया है। श्वेताश्चरापिनपद् में योग का ग्रीर उसकी कियाग्रों और फल का विवेचन किया गया है जिसमें प्राणायामविधि, नाडिनों का वर्णन, ध्यान, ध्यान के उपयुक्त स्थान ग्रादि सभी का वर्णन मिलता है। मुण्डकोपनिपद् में योग के महत्व को बहुत दर्शाया गया है। कठोपनिषद् म इन्द्रियों की स्थिर बारणा को ही योग कहा गया है। निचकता को यमराज ने अमरत्व प्राप्त करने का उपाय योग हो बताया है। मृहहदारण्यकोपनिषद् में इन्द्रियों ग्रीर मन के सयम के द्वारा समावि श्रवस्था प्राप्त करके आहम-उपलब्धि प्राप्त करना बनाया गया है। उमके श्रविरिक्त कुछ उपनिषद् ऐसे हे, जिनमें केनल योग हो का वर्णन है, ग्रीर उनका नाम गोग-उपनिषद् ही है, ये सख्या में २१ हैं, जिनमें से योगराजो।निषद् अप्रकाशित हैं, तथा श्रन्य २० उपनिषद् प्रकाशित हैं, जिनके नाम निम्निर्वालत हैं

१ — अद्वयतारकोपनिषद्, २ — प्रमृतनादोगनिषद्, ३ — प्रमृतिबन्द्पिनिषद् ४ — मुक्तिकोपनिषद्, ५ — तेजोबिन्द्र्गिनिषद्, ६ — नादिबन्द्र्पिनिषद्, ७ — दशैंनोपनिषद्, ६ — न्यानिबन्द्र्पिनिषद्, १ नादिबन्द्र्पिनिषद् १२ — नादिबन्द्र्पिनिषद् १२ — नादिबन्द्र्पिनिषद् १२ — मण्डलप्राह्मरोपिनिषद् १२ — मण्डलप्राह्मरोपिनिषद् १२ — योगसुउामरपुपिनिषद्, १६ — योगस्वामरपुपिनिषद्, १५ — योगस्वोपिनिषद्, १५ — योगसिखोपिनिषद्, १५ — वाराहोपिनिषद्, १६ — योगसिखोपिनिषद्, १५ — वाराहोपिनिषद्, १६ — योणिडल्योपिनिषद्, २० — हसोपिनिषद् ।

उपर्युक्त इन सभी योग-उपनिषदों में चित्त, चक्र, नाडी, कुएउलिनी, उन्द्रियों श्रादि, यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम. प्रत्याहार, बारणा, ध्यान, समाधि, मत्रयोग, लय-योग, हठ-योग, राज-योग, ब्रह्म-ध्यान-योग, प्रणयोपासना, ज्ञान योग, तथा चित्त की चारो प्रवस्थान्नी का विस्तृत वर्णन है।

उपनिषदों में मनस्, चित्त, विज्ञान, चेतस्, चेतना, बुद्धि शब्दों का प्रयोग हुआ है। किन्तु इन सभी शब्दों में मनस का प्रयोग अध्यिषक हुआ है। मन को शरीर और आत्मा का माध्यम माना गया है। उपनिषदों में जगत् को प्रपंचात्मक माना है, केवल सर्वव्यापक आत्मा ही सत् है जिसकी सत्ता में सन्देह नहीं किया जा सकता। उपनिषदों में जीव और ब्रह्म ( Universal Solf)

मे तादात्म्य सम्बन्ध माना गया है। अज्ञान के कारण जीव बद्ध है। ब्रह्म को अद्भूत शक्ति माया के द्वारा आहमा का वास्तिवक रूप छिपा रहता है। किन्तु दोनों में (जीव और ब्रह्म में) स्वरूपत कोई अन्तर नहीं है। जब आत्मा अपने आपको शरीर, मन, इन्द्रिया आदि समफने लगती है और सुख, दुख आदि की भोगने वाली बन जाती है, वह शरीर, मन, इन्द्रिय आदि के साथ सम्बन्धित होकर अपने सर्वव्यापक स्वरूप को भूल कर सासारिक बन्धन को प्राप्त हो जाती है, जिससे शरीर, मन और इन्द्रियों के सुख, तुख आदि भोगती रहती है। आत्मा शरीर, मन इन्द्रियों से परे है। जीव की जाग्रत, स्वप्न तथा सुष्ठुप्ति तीन अवस्थायों होतो है। सर्वगत आत्मा इन तीनो अवस्थायों से भिन्न है।

उपनिषदों में शरीर के तीन भेद बतलाये गये हैं ---१-स्थूल शरीर, २-सूक्ष्म शरीर ग्रीर ३ कारण शरीर । स्थल शरीर, ग्राख, नाक, हाथ, पैर ग्रादि ग्रपने समस्त अगो सहित. पच भूतो के द्वारा निर्मित है, जो कि मृत्यु के बाद पच भतों में मिल जाता है। सुक्ष्म शरीर भौतिक होते हये भी दृष्टिगोचर नहीं होता । वह मृत्यु के उपरान्त अन्य स्थूल शरीर मे प्रविष्ठ होता है । पच ज्ञानेन्द्रियो भीर पच कर्मेन्द्रियो और मन ने द्वारा सारी क्रियाये, चेतना, सकल्प आदि होते है। चक्षु, श्रोत्र, घाणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, त्वक के द्वारा क्रमश देखना, सुनना, सूघना, स्वाद लेना, भ्रौर स्पर्श सम्वेदना प्राप्त करना होता है। पच कर्मेन्द्रियो-वाक्, पाणि, पाद, पायू, उपस्थ - के द्वारा क्रमश बोलना, लेना-देना, चलना-फिरना, मल त्याग और रित भोग होता है। मन के द्वारा काम, सशय, श्रद्धा, घारणा, लजा, बृद्धि, भय, अधारणा श्रादि होती है। साराश यह है कि मन ही सम्पूर्ण क्रियाओं का सचालक है। इसका विशाल वर्णन वृहदारण्यक उपनिषद् में शशा अपान, व्यान, समान ये पाँच प्राण हैं। इन्ही के ऊपर सम्पूर्ण जीवन आधारित है। आत्मा, जानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मन, श्रीर पाची प्राणी सहित मृत्यु के श्रवसर पर शरीर की छोडकर ग्रन्य शरीर मे प्रविष्ट होतो है। इनसे कर्माश्रय भी सम्बन्धित रहता है जो कि जीवन काल में किये गये कर्मों का कोष है। इसा कर्माश्रय के द्वारा जो कि शरीर से निकल कर आत्मा के साथ जाता है जीव का भविष्य निर्घारित होता है। इसी के अनुसार उसका अन्य शरीर मे प्रवेश होता है अर्थात् फिर से जन्म होता है।

उपनिषदों में बड़े सुन्दर ढग से कोषों का वर्णन आया है। ये पचकोष, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और आनन्दमय हैं। इन्हें एक प्रकार का चेतन का आवरण समक्षना चाहिये।

- (१) आनन्द्रमय कोप चेतन तत्र पर सबसे पहला आवरण चित्त और कारए प्रकृति का है। इसके कारएा प्रिय, मोद, प्रमोद रहित श्रात्मा प्रिय, मोद श्रीर प्रमोद वाली हो जाती है। यही श्रानन्दमय कोप कारएा शरीर कहलाता है। इसके सहित श्रात्मा को प्राज्ञ कहते ह।
- (२) विज्ञानमय कोप —आत्मा का दूसरा आवरण महकार श्रीर बुद्धि का है। इसके द्वारा अकर्ता झात्मा कर्ता, मिश्रवज्ञाता आत्मा विज्ञाता, निश्रवरित आत्मा निश्रवपुक्त, जाति के अभिमान ने रहित आत्मा प्रभिमान वाली हो जाती है। अभिमान हो इस विज्ञानमय कोप का ग्रुण है।
- (३) मनोमय कोप मन, ज्ञानेन्द्रिय थोर तन्मात्राश्चा का स्राप्तरण है जो ब्राह्मा पर चढ जाने से मनोमय कोप कहलाना है। सराय रहिन स्नाहमा को सराय युक्त ब्राह्मा, शोक, माह रहित आत्मा का शोक मोह युक्त ब्राह्म के दर्शाता है। इस मनोमय कोप में इच्छाशक्ति वर्तमान रहेनी है।
- (४) प्राणमय कोप—यह प्रात्मा के ऊरर पाच कमेन्द्रिय और पांच प्राणा का ग्रावरण है जो आत्मा के वस्तुत्व, दातृत्व, गित, क्षुधा पिपामा आदि विकारो वाली न होते हुए भी उसमे इन विकारो को प्रकृष्ट करता है। निज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोष तीनो मिलकर सूक्ष्म शरीर कर्जाने है। इस सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा को तेजस कहते है।
- (५) अन्नमय कोप पाँचवा स्थूल भावरण है जो कि अन से बने हुए रज-बीर्य से उलान्न होता है ओर उसी ने बढता है। इसी के कारण प्रजर, ग्रमर, श्रजन्मा ग्राह्मा, मृत्यु. जरा श्रोर जन्मनाली प्रतीत होती है। इन पच कोषो का तेत्तिरियोपनिषद् में जिप के नियेचन ह (तित्तिरियोपनिषद् रा१, रा२, रा३, रा४, रा४, रा६, रा६)

इन पच कोपो के अतिरिक्त जाग्रत स्वम ग्रीर मृगुप्ति अवस्थायों का भी उपनिवदों में विपद विवेचन है। अन्नमय कोप स्थूल शरीर की प्रवस्था है जो कि व्यक्ति की जाग्रत अवस्था के अनुका है। प्राणमय, मनोमय ग्रीर विज्ञानमय कोष मिलकर सूक्ष्म शरीर कहाते है जो व्यक्ति की स्वप्नायस्था के अनुरूप है। आनन्दमय कोष कारण शरीर है जो व्यक्ति की मृगुप्ति अवस्था के अनुरूप है। आनन्दमय कोष कारण शरीर है जो व्यक्ति की मृगुप्ति अवस्था के अनुरूप है। सुपुति अवस्था में जीव ग्रह्म का अस्थायी सयोग होता है किन्तु जामत अवस्था आते ही जीव फिर अपनी वासनाओं के अनुसार कार्यों में लग जाता है। इसका प्रश्लोपनिषद श्रीर छान्दोग्योपनिषद में विषद विवेचन है।

# कोश सम्बन्धी चित्र



पातञ्जल योग प्रदीप के लेखक स्वर्गीय श्री श्रोमानन्द तीर्थ जी की कृपा से प्राप्त

उपनिषदों में केवल एक ही आत्मा की सत्ता मानी गई है जिसे ब्रह्म कहते हैं। भ्रात्मा की ही चेतन सत्ता है, मन भ्रौर शरीर चेतना रहित हैं। मन भौतिक हैं। शरीर सर्वेदा परिवर्तनशील है।

## महाभारत में योग तथा मनोविज्ञान

महाभारत, वेदो, उपनिषदो श्रादि सभी शास्त्रो का मिश्रित सरल रूप है। महाभारत में मोक्ष हो परम लक्ष्य माना गया है। घमँ, अर्थ, काम ये परम लक्ष्य नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के साधनार्थ मन के ऊपर नियन्त्रण करके योग द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का विवेचन किया गया है।

ब्रह्मोपलान्य के लिए महाभारत मे योग-मार्ग का निर्देश है। महाभारत मे योग का अर्थ जीव और ब्रह्म का सयोग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, घ्यान, समाधिवाले. अष्टाग योग का वर्णन किया गया है। मन के द्वारा इन्द्रियों को भ्रोर ध्यान के द्वारा मन को नियन्त्रित किया जाता है। व्यान के द्वारा ही अन्त मे समाधि प्राप्त होती है। अज्ञान के कारण ही बन्धन है। जीव और ब्रह्म मे भ्रमेद का ज्ञान प्राप्त करने से ही मोक्ष मिलता है। यह अभेद योग के द्वारा प्राप्त होता है, जिसमे इन्द्रियो को मन पर लगाने और मन के ग्रहकार पर केन्द्रित होने और ग्रहकार के बुद्धि पर केन्द्रित होने तथा बुद्धि के प्रकृति पर केन्द्रित होने के बाद आत्मा को ब्रह्म के ऊरर घ्यान लगाना चाहिये. जिससे समाधि श्रवस्था प्राप्त होती है श्रीर व्यक्ति पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन हो जाता है। योगमार्ग के ठीक ठीक पालन करने से यह स्थिति प्राप्त हा जाती है। महाभारत मे निष्काम कर्मयोग का वर्णन आया है, जिसमे फलाशा को त्याग कर अपने कर्त्तव्यो का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया जाता है। महाभारत मे ज्ञान-योग का कर्म-योग से भी श्रधिक महत्त्व बताया गया है। यहां तक कहा गया है कि मोक्ष प्राप्त करने का ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। भक्ति-योग भी जीव-ब्रह्म मिलन का एक मार्ग बताया गया है। इस प्रकार मे महाभारत मे मोक्ष प्राप्त करने के कर्मयोग, भक्तियोग, श्रौर ज्ञानयोग तीनो ही मार्ग बनलाये गये है। श्रात्मा, जिसको महाभारत मे क्षेत्रज्ञ कहा गया है, ग्रित्रगुणात्मक, अविषय तथा चेतन है, बृद्धि त्रिगुगात्मक श्रचेतन है। पुरुष प्रकृति तथा उसकी श्रमिव्यक्तियो ( बुद्धि, मन, ग्रहंकार, इन्द्रियाँ, शरीर ) से भिन्न है। स्वय मे ग्रात्मा ग्रनादि. श्रनन्त तथा श्रमर है। ईश्वर के द्वारा इसका स्थूल शरीर से सम्बन्ध होता है

जो कि पृथ्वी. जल, अग्नि, वायु ग्रीर ग्राकाश इन पाँवी भूता से निर्मित है। महाभारत में लिंग शरीर के द्वारा, जो कि मन, पच ज्ञानेन्द्रिय, पच कर्मेन्द्रिय. शब्द. स्पर्श, रूप, रस, गध से मिलकर बना है, आत्मा एक शरीर की छोड करके क्रन्य शरीर मे प्रविष्ठ होती है। इस प्रकार से मन, इन्द्रिय ग्रादि सबकी क्रियाम्रो का निरूपण महाभारत मे हुआ है। वद्य जीव की जामत, स्वप्न और सुषुष्ति तीन भ्रवस्थाएं है, किन्तु परम भ्रात्मा इन तीनो भ्रवस्थाम्रो से परे हे। महाभारत मे क्रिया सकल्प शक्ति, तथा मन की चारो अनस्थाओं - जाग्रत, स्वप्त. . सृष्पित ग्रीर तुर्या का भी वर्णन ग्राजाता है। ग्रात्मा सत्र ग्रवस्थाग्रो (जाग्रत, स्थम, संयुप्ति ) मे वित्रमान रहती है। ज्ञान द्वारा क्रेशो को भस्म करने पर जन्म. मरण का चक्र छुटजाता है। पुनर्जन्म तथा कर्मों के नियम मे पूर्ण विश्वास है। म्रात्मा मन को क्रियाशील करती है। मन के द्वारा इन्द्रियाँ संचालित होती है। मन आत्मा से सम्बन्धित होता है। इन्द्रिया में सम्बन्धित होकर जान प्रदान करता है। इन्द्रिया निविकला प्रत्यक्षा अर्थात् ग्रालोचन मात्र ही करती है. मन का काम सराय तथा बृद्धि का अव्यवसाय है। प्रात्मा जानती है। महाभारत मे उद्देगों के विषय में भी वर्णन किया गया है। उद्देगों को उत्पत्ति के विषय मे विस्तत विवेचन महाभारत मे है।

## तन्त्रों में योग तथा मनीविज्ञान

तन्त्रों में परम पदार्थं का ज्ञान ही लक्ष्य है, जो कि अलग-अतग श्रेणी के मनुष्यों के अविकारानुसार भिन्न-भिन्न रूप में बताया जाता है। आत्मज्ञानी को सदा सभी जगह पर वही परम पदार्थ दीखता है। योग-साधन के द्वारा इसी अवस्था को प्राप्त करना परम लक्ष है। उसकी षट-रिपुप्रों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को योग के अष्टागों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा नष्ट करके, प्राप्त किया जाता है। आहिमा, सत्य, अस्त्येय, बह्मचर्यं, कृपा, आजंब, क्षमा, धृति, मिताहार और शोच ये आठ यम कहे गये है। तप, सतोष, आस्तिस्य, दान, देव-पूजा, सिद्धान्त-अवण, हों, मित, जप, और होम ये दस नियम है।

जो श्रासन सिद्ध हो जाय उसी पर बेठकर प्राणायाम का श्रभ्यास करना चाहिये। प्राणायाम के सिद्ध होने पर प्रत्याहार का श्रभ्यास होता है। उसके बाद सोलह स्थानों में प्राणवायु को धारण करने को धारणा कहते है। श्रभीष्ट देवता का एकाग्र चित्त से चिन्तन करने को ध्यान कहते है। सबँदा जीवारमा भीर परमात्मा की एकता का चिन्तन समाधि है। तन्त्रो मे चक्को भीर नाडियो का वर्णन अतीव सुन्दर रूप से किया गया है। ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, के भीतर रहनेवाली चित्रा, भीर चित्रा के भीतर रहनेवाली बहा नाडी का वर्णन है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मिण्पुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, भ्राज्ञा चक्र तथा कुण्डिलनी शक्ति भ्रादि का भी वर्णन है।

## पुराण में योग तथा मनोविज्ञान

पुराणों में ईश्वरवादी साख्य दशँन की दार्शनिक विचार-बारा पाई जाती है। उनमें जीव, ब्रह्म, जगत् तथा जीव और जगत् के ब्रह्म से सम्बन्ध का विवेचन है। उनमें ब्रह्म, प्रकृति, पुरुष, जगत् की उत्पत्ति तथा विनाश, बन्धन, मोक्ष, पुर्य, पाप तथा कैवल्य प्राप्त करने के साधनों का विशद विवेचन किया गया है। कमेंयोग, भित्तयोग, तथा ज्ञानयोग इन तीनो साधनों का वर्णन है। ब्रह्मप्राप्ति के लिये योग के आठों अगों का निर्देश भी पुराणों में किया गया है और योग के द्वारा कमों को दग्वबीज करने का मार्ग भी बताया गया है।

श्रीमद्भागवत मे योगसम्बन्धी अनेक अप्रत्यक्ष सकेत प्राप्त होते है। अनेक स्थलो पर मन प्रिण्धान, आसन, योग-क्रिया द्वारा शरीर को त्यागने का, समाधि द्वारा देह त्याग करने का, (सती के) शरीर का योगाग्नि द्वारा भस्म होने का (चतुर्थं स्कन्ध, अध्याय ४, श्लोक सख्या २५, २६), (ध्रुव के) आसन, प्राणायाम द्वारा, मल को दूर कर एकाग्र चित्त से भगवान मे ध्यान करने का उपदेश, (धाना४४) और समाधि आदि का वर्णन भी आया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अनेक स्थलो पर विवेचन किया गया है। श्रीमद्भागवत मे यम और नियम के १२, १२ मेद किये गये हैं। स्कन्दपुराण मे १०, १० यम, नियम है। योग के अन्य छ अगो मे भी थोडा बहुत परिवर्तन पाया जाता है। नाडी, चक्र, कुएडिलनी आदि का विशद वर्णन किया गया है। मन को जब किसी विषय मे स्थिर किया जाता है उस क्रिया को स्थिर क्रिया (धारणा) कहते हैं।

## योगवाशिष्ठ में योग तथा मनोविज्ञान

योगवाशिष्ठ मे योग का अर्थ संसार सागर से निवृत्ति प्राप्त करने की युक्ति है। योग के द्वारा मानव भ्रपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करता है। योग के द्वारा जाग्रत, स्वप्न ग्रोर सुपुष्ति में भिन्न तुरोयावस्था को प्राप्त करता है।
योग की तीन रीतिया वतायों गयी है। एक्तत्त्व घनाभ्यास, प्राग्गों का निरोध,
ग्रीर मनोनिरोध। १—एकतत्त्व का दृढ अभ्यास, प्रह्माभ्यास करके प्रपने को
उसी में लीन कर देना होता है। ब्रह्म के ग्रितिरक्त सम्पूर्ण पदार्थों में ग्रसत् की
भावना को दृढ करने से भी मन शान्त होकर ज्ञात्मस्थित प्राप्त होती है। केवल
एक ग्रात्मतत्त्व की स्थिति मानकर ग्रांने को हैनरहित ग्रां मस्वरूप में स्थित
कर लेने से भी ऐसा होता है।

योग-वाशिष्ठ मे मन का बडा विशद् विवचन किया गया है। योग-वाशिष्ठ का सम्पूर्ण ज्ञान ही मनोविज्ञान है। मन का जितना गहरा निरूपण योग-वाशिष्ठ में किया गया है. उतना शायद और किमी भी शास्त्र में नहीं किया गया है। मन ही के द्वारा ससार की उलात्ति होती है, तथा सम्पूर्ण ससारचक मन के द्वारा ही चल रहा है। मन के शान्त होने पर प्रहादन प्राप्त ो जाता है। योग वाशिष्ठ में मन को शान्त करने के अनेक उपाय बनाये गये है। जीवन मे पुरुषार्थं का बहुत बड़ा महत्त्व बताया गया है, अर्थान् स्वतन्त्र उच्छा-शक्ति को माना गया है। पूर्व जन्म के कर्मा के अतिरिक्त भाग्य और कुछ नहीं है। मन को सकल्प से भिन्न नहीं माना है। गारा करने का नाग मन है। मन के हाथ मे ही बन्धन श्रीर मोक्ष है। मन, बुद्धि, श्रह शर, चित्त, कर्म, कल्पना, स्मृति, वासना, इन्द्रियां, दह, पदार्थं श्रादि को मन के रूप बतलाये है। जीव भीर शरीर के विषय में भी वर्णन किया गया है। जीव की सात प्रवस्थाओं (बीज जाग्रत् जाग्रत्, महाजाग्रत्, जागृत्-स्वप्न, स्वप्न, स्वप्नजाग्रत, सुप्रप्ति ) का वर्णन योग-नाशिष्ठ मे किया गया है। जाग्रत स्वप्न सुष्टित के अतिरिक्त चित्त की चोथी तुर्यी प्रवन्था भी मानी गई है। योग-वाशिष्ठ मे मन की यद्भत राक्तियों का बटा विशद विवेचन किया गया है। मन सर्वशक्ति-सम्पन्न है। मन मे जगत् को रचने की शक्ति है, मन जगत् की रचना मे पूर्णतया स्वतन्त्र है। भावना के श्राणार पर ही सब अनुभन प्राप्त होते है। सब मुख मन की ही देन है। मुख दुख सब मन के ऊपर श्राचारित हैं। मन के द्वारा ही शरीर भी बना है। श्रपनी वासनाश्रों के श्रनसार शरीर प्राप्त होता है। योग-वाशिष्ठ में शरीर को निरोग रखने के लिए मानसिक चिकित्सा का विशद वर्णन किया गया है जिसमें मन्त्र-चिकित्सा भी थ्रा जाती है। मानसिक अवस्था के कारए। शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते है। प्राणी की गति में विकृति आ जाती है, पाचन-प्रशाली बिगड जाती

है। मानसिक रोगो के नष्ट हो जाने पर शारीरिक रोग स्वतः नष्ट हो जाते है। योग-विशिष्ठ में बढ़े सुन्दर ढग से जीवन को सुखी ग्रीर निरोग रखने के उपायो का वर्णन किया गया है। मन को शुद्धि के द्वारा अनेक सिद्धियों के प्राप्त करने का वर्णन भी योगवाशिष्ठ में किया गया है। दूसरों के मनो का ज्ञान, सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करने श्रादि की सिद्धियाँ मन की शुद्धता के द्वारा प्राप्त होती हैं। योगवाशिष्ठ में कुडलिनी-शक्ति तथा अन्य नाडियों का वर्णन किया गया है। कुडलिनी-शक्ति के जागृत करने की विधि तथा उससे प्राप्त सिद्धियों का वर्णन भी इसमें श्राया है। सच पूछा जाय तो योगवाशिष्ठ योग ग्रीर मनोविज्ञान का ही शास्त्र है।

#### गीता में योग तथा मनोविज्ञान

गीता मे योगाभ्यास को बहुत मान्यता दी गई है। योगाभ्यास के द्वारा मन की एकाप्रता तथा समता प्राप्त की जाती है। गीता मे हठ-योग को उचित नही माना गया है। इच्छाग्रो को बल-पूर्वंक दमन करने को गीता मे मन के निरोध का ठीक मार्ग नहीं बताया गया है, क्योंकि बल पूर्वंक इच्छाग्रो का दमन करने से इच्छाग्रो को समाप्त नहीं किया जाता है। वे सब इच्छाएं मन के अन्तस्तल मे रहती है। योग के समान ही गीता भी साख्य के बहुत से विचारों को मान लेती है। यह योग-दर्शन के समान ईधरवादी है। बुद्धि, अहकार और मन का करीब-करीब साख्य की तरह ही गीता में भी निक्पण किया गया है। गीता में आत्मा और ब्रह्म की एकता को बहुत से स्थलों पर व्यक्त किया गया है। अज्ञान के कारण जीव अपने यथार्थ स्वरूप को न पहचान कर अपने आपको गलत समभ लेता है। शरीर, मन और इन्द्रियां आदि समभ कर वह (जीव) सुख, दुख, क्षीणत्व तथा विनाशत्व के चक्र में यूमता रहता है। गीता में स्मृति, बुद्धि, चेतना, उद्धेंग, अनुभूति आदि वा मृन्दर विवेचन है।

गीता में कर्म-योग, घ्यान-योग, ज्ञान योग, भक्ति-योग आदि सभी योग के मार्गों का बड़े सुदर ढग से विवेचन किया गया है। उपनिषद् पद्धित के अनुसार ही गीता में ध्यान योग का विशद वर्णन किया गया है। गीता में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि सभी योग साधनों को बताया गया है। गीता के छठ़े अध्याय में घ्यान योग का वर्णन किया गया है। मन को निम्रह करने के लिए गीता में अभ्यास और वैराग्य बतलाया गया है, क्योंकि मन अध्यन्त चंचल, बलवान, हठीला और दृढ है। व्यान-योग के द्वारा चित्त को एकांग्र करके सर्वेंत्र व्याप्त भगवान के भजन में लगाना चाहिए। यही ध्यान-

योग का उपयोग है। ध्यान-योग के द्वारा व्याता, घ्येय, घ्यान तीनो का योग होता है। यही योग का परम लक्ष्य हे। व्यान में ही समाधि प्राप्त होती है। गीता का परम लक्ष्य आत्मोपलब्बि है, जीव ना ब्रह्म में गीन हो जाना है, चाहे वह ज्ञान-मार्ग से, भक्ति-मार्ग से, वा कर्म-मार्ग से, ग्रथना ग्रोर किसी मार्ग द्वारा हो।

मनोविज्ञान का विषय शरीर, मन, श्रीर रिन्द्रियों से स्युक्त बद्ध जीव है। गीता के अनुसार बद्ध जीव के शरीरों के तीन भेद किये गये हैं १ — स्थूल शरीर, जो कि पञ्चभूतों से निर्मित है। - — सूदम शरीर जो कि वृद्धि, श्रहकार, मन, पच ज्ञानेन्द्रियों, पच कर्मेन्द्रियों से बना है। ३ — कारण शरीर जो कि हमारे सब कर्मों और वासनाश्रों का आधार है श्रीर जिसके कारण हमारे निरन्तर जन्म-मरण होते रहते है।

## जैनदर्शन मे याग तथा मनोविज्ञान

जैनदर्शन के अनुसार हरएक जीव स्त्रक्यन अनन्न जान, अनन्न दर्शन, धनन्त सुख और अनन्त वीर्यं वाला होता है। ध्रनादि काल से कर्म बन्धन में होने के कारण सर्वज्ञता रहित होता है। कर्म-पुर्गो के नष्ट होने मे वह सर्वज्ञता को प्राप्त होता है। जैन-दर्शन मे कर्म-परमारमधा को जीव की योग-शक्ति जीव तक लातो है। राग, द्वेप स्नादि बयाय उन कर्म-परमामाओ को जीव के साथ बांधते है. श्रथांत बन्धन के कारण जीव की योग-राक्ति श्रीर कषाय (क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेप श्रादि ) हैं। इन कर्म-गुद्दगतो का जीव से अलग होना ही मोक्ष है। जब तक नवीन कर्म पद्मानो का आसा होना बन्द नहीं होता तथा पूर्व के कर्म-पूद्गल क्षीण नहीं होते. तब तक मौक्ष प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध, मान, लोभ, मोह, माया ग्रादि कपायों के कारण ही कर्म-पुद्गल का आस्रव है, जिनका कारण अज्ञान है। ज्ञान से ही अज्ञान दूर होता है। जैनदर्शन मे सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान, सम्यक-चरित का मार्ग बतलाया गया है। इन्ही तीनों को जेनदार्शीन को ने त्रिरत्न कहा है। इसका पूर्ण विवेचन, जनग्रन्थों में किया गया है। मोक्ष प्राप्ति के ये ही साधन हैं। सम्यक-चरित्र के श्रन्तर्गत पच महाव्रत आते हे, जी पातजल योग-दर्शन के यम के समान है। इसके अतिरिक्त श्रन्य बाते भी सम्यक्-चरित्र के अन्तर्गत आ जाती है, ये सब योग के समान ही है। इस प्रकार योग चार्वाक तथा मीमासा को छोडकर, सभी दर्शनों में किसी न किसी रूप से श्रा जाता है।

जैनदर्शन की विचारघारा के अनुसार चेतना (Consciousness) जीव का आवश्यक गुण है जो उससे कभी अलग नहीं होता। इस प्रकार से न्याय, वैशेषिक तथा प्राभाकर मीमासा जो चेतना को आत्मा का आवश्यक तत्त्व नहीं मानते थे, भिन्न मत वाले हैं। जैन जीव द्रव्य तथा गुण चेतना को अपने तरीके से भिन्न बताते हैं। पाश्चात्य मनोविज्ञान के समान चेतना के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा कियात्मक तीन रूप है। जैन-दर्शन में मानसिक किया के दो कारण होते हैं –(१) उपादान, (२) निमित्त। इन दो कारणों के सिद्धान्त के अनुसार जैन-मनोविज्ञान सब मानसिक कियाओं के दो-दो पहलुओं को लेते हैं। इन्द्रिय-प्रत्यक्ष भी द्रव्य-इन्द्रिय और भाव-इन्द्रिय, दोनो प्रकार की इन्द्रियों के द्वारा होता है। साधारण इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के लिये दर्शन शब्द का प्रयोग होता है, अन्य के लिये ज्ञान का। इनका पूर्ण रूप से विवेचन जैन ज्ञान मीमासा में दिया गया है, जिसका, किमी अश में आधुनिक मनोविज्ञान के निरूपण से भी अधिक सुक्ष्म विवेचन है।

भाव का ग्रर्थं उद्वेग है। नैतिकता की दृष्टि से इसके तीन रूप माने गये हैं—शुद्ध, ग्रशुद्ध ग्रौर शुभ। उद्वेगों को इसके ग्रितिरिक्त दो प्रकार का माना गया है—सकषाय ग्रौर अकषाय। कर्म या चेतना सब दशाग्रों में जीव के द्वारा ही होती है। जीव के भ्रनेक रूप बताये गये हैं—मुक्त जीव, बद्ध जीव। मुक्त जीव वे होते हैं जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हें। बद्ध जीव दो प्रकार के होते हैं स्थावर और जगम।

## बोद्ध दर्भन मे योग तथा मनोविज्ञान

बीद्ध-दर्शन का उदय भी दुख से निवृत्ति प्राप्त करने के फलस्वरूप हुन्रा है। बुद्ध-भगवान् ने चार आर्थ-सत्य बताये है—(१) ससार दुखमय है, (२) दुखो का कारण है, (३) दुखो का नाश होता है, (४) दुखो के नाश के उपाय भी हैं।

दु खो के नाश होने पर जीव सदा के लिये जन्म-मरण से छुटकारा पाकर परम-पद की प्राप्ति कर सकता है, जिसे बौद्ध निर्वाण कहते हैं। दु ख निरोध के उन्होने आठ मार्ग बताये है—(१) सम्यक्-हिष्ट्, (२) सम्यक्-सकल्प, (३) सम्यक्-वाक्, (४) सम्यक्-कर्मान्त, (५) सम्यक्-आजीव, (६) सम्यक्-व्यायाम, (७) सम्यक्-स्मृति, (६) सम्यक्-समाधि।

उपयुंक्त आठो ग्रगो से पहिले सात ग्रगो का पालन करके सावक ग्राठवे ग्रगसमाधि ग्रवस्था मे पहुँचता है। सम्यक समानि की चार अवस्थाओं को क्रमश. पार कर निर्वाण प्राप्त करता है। प्रजा, भी र पोर समावि ग्रमार्ग के तीन प्रधान अग माने गये हे ओर इन्ह तिर न यहा गया है। बौहा मे राज-योग श्रीर हठ-योग, दोनो प्रकार के यागो वी सावना नी जाती थी, जैसा कि 'ग्रह्म-समाज' नामक तन्त्र में स्पष्ट हाजा है। उसमे प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुसमृति और समाधि इन छ का उल्लेख ग्राया है। नागार्जन के विषय मे योगाभ्यास से बड़ी-बड़ी मिद्धिया प्राप्त करने की किंवदित्तयां प्रचलित है। बौद्धों के यहां मन्त-रोग तना तन्त-योग दोनों हो प्रचलित थे। बोद्ध-दर्शन भे चित्त, विज्ञान, मन पर्यायपाची शब्द है। चित्त की उत्पत्ति इन्द्रिय और विषयो के श्राघात, प्रविधान न होती है, जिसका नाश होने से चित्त का भी नाश हो जाता है। चित्त नेतना का स्थान माना गया है। आलयविज्ञान सुदम रूप से हमारो बासनाया का भागर है जो हमारे बाह्य और आन्तरिक अनुभनों के रूप में अनिव्यक्त होते है। उन अनुभवो से सस्कार बनते ह जो भविष्य म अनुभव प्रदान करते है। आलय-विज्ञान निरन्तर परिवर्तनशील है। आधुनिक मनोजिज्ञाना की तरह में बासनाओ की पूर्ण इकाई, जिनमे निरन्तर परिवर्तन होता रहता है. मन कहलाना है। श्रालय-विज्ञान के सिद्धान्त के अनुसार शारीरिक और मानीमक दो प्रकार के अनुभव मन भीर इन्द्रियों के साथ होते है।

बौद्ध माध्यमिक सम्प्रदाय वाले भ्रम मे जिगयगत सामग्री को प्णंतया असत् मानते हैं। उनके यहां अवित्रमान को जिप्रमान अनुभव करना ही जान का सामान्य धर्म है। बोद्ध-योगाचार सम्प्रदाय क प्रनुसार भ्रम में उपस्थित सामग्री वस्तु जगत् में विद्यमान नहीं होती। यह तो भन की करवनामाय है। योगाचार के मत से मन के बाहर किसी भी वस्तु की गत्ता नहीं है। बौद्धां के यहां केवल निविकला प्रत्यक्ष को माना गया है। "नका प्रस्थक्ष (l'encey ton) का सिद्धान्त ग्रन्य दार्शनिकों के निद्धान्त में निनान्त भिन्न है। स्मृति, प्रत्यिभज्ञा, पुनर्जन्म ग्रादि को क्षणिकवाद के दारा हो ये समक्ति है। परिवर्तनशील विज्ञानों से भिन्न किसी चेनना सत्ता को ये ग्रात्मा के रूप में नहीं मानते। व्यावहारिक ग्रात्मा को विज्ञानवादी नहीं मानते। ये इसको मनोविज्ञान कहते हैं जो कि ग्रालयविज्ञान पर श्राधारित है। उसके नष्ट हो जाने पर समस्त दु ख नष्ट हो जाते हैं।

## न्याय दर्शन में योग तथा मनोविज्ञान

न्याय दश्रेंन मे १६ पदार्थों का विवेचन किया गया है जो कि-१ - प्रमाण, २ - प्रमेय, ३ - सराय, ४ - प्रयोजन, ५ - हृषान्त, ६ - सिद्धात, ७—ग्रवयव, ५ - तर्क, ६ - निर्णय, १० - वाद, ११ - जल्प, १२ - वितएडा, १३ — हेश्वाभास, १४ — छल, १५ — जाति, और १६ - निग्रहस्थान है। प्रमा (ज्ञान) प्राप्त करने के साधन को प्रमाण कहते है। प्रमा (ज्ञान) वस्तू को उसके वास्तविक रूप मे, जिस प्रकार की वह है. जानना है। वस्त को उसके विपरीत रूप मे जानने को अर्थात् उसके अवास्तविक ज्ञान को अप्रमा कहते हैं। श्रप्रमा चार प्रकार की होती है-(१) स्मृति, (२) सशय (३) भ्रम, और (४) तकं। उनका वर्णन न्याय मे अयथार्थ ज्ञान के अन्तर्गत किया गया है। ये भी मनोविज्ञान के अध्ययन के विषय है। ज्ञाता के बिना ज्ञान नहीं हो अत चेतन सत्ता ज्ञाता है, जिसे प्रमाता कहा जाता है। ज्ञान के विषयो को प्रमेय कहते है। आत्मा, शरीर इन्द्रियाँ, इन्द्रियों के विषय ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ), बुद्धि, मन ( जिसके द्वारा सुख, दुख आदि का ज्ञान होता है तथा जो प्रमाण रूप होने से एक समय मे एक ही विषय का ज्ञान प्रदान करता है ), प्रवृत्ति, दोष, पुनर्जन्म, फल (दोपो के द्वारा प्राप्त सुख या दुख का अनुभव ), दुख, मोक्ष, इन १२ प्रमेयो का वर्णन गौतम ऋषि ने किया है. जो कि मोक्ष-प्राप्ति के लिए अत्यावश्यक है।

श्रात्मज्ञान का प्राप्त करना भी मनोविज्ञान के अध्ययन के अन्तर्गत आ जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा, ज्ञान का आश्रय, अमूर्न, देशकालातीन, विशु अर्थात् सर्वंव्यापी, निरायव, नित्य, अजन्मा, अमर, अनादि, अनन्त, असीम है। इच्छा, द्वेष, प्रयन्न, सुख, दु ख और बुद्धि ये जीव-आत्मा के ग्रुण है। जीवात्मा कौर परमात्मा के रूप से आत्मा के दो भेद न्याय मे माने गये है। न्याय के अनुसार प्रत्येक प्राणी में भिन्न-भिन्न आत्मा होती है। शरीर, मन, इन्द्रिय तथा विज्ञान-प्रवाह से आत्मा भिन्न है। मन आन्तर इन्द्रिय है, जो सुख, दु ख के अनुभव को प्रदान करता है। इसके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इन्द्रिया स्वतन्त्र रूप से ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती। स्मृति आदि ज्ञान से मनका अस्तित्व सिद्ध है। परमाणु रूप होने के कारण मन एक समय मे एक ही विषय का ज्ञान प्रदान कर सकता है अर्थात् एक समय मे एक ही विषय पर व्यान केन्द्रित हो सकता है, किन्तु यो म—र

गितशीलता के कारण, अर्थात् अति चचल होने के कारण पौर्वापर्य का ज्ञान न होकर एक साथ बहुत से विषयों के ज्ञान होने का अम होता है। ज्ञान की प्रक्रिया, जिसके द्वारा आत्मा को बाद्य विषयों का प्रत्यक्ष होता है, इस प्रकार से हैं:— पहले इन्द्रियों का विषयों के साथ सिन्नक पंहोता है। उस में बाद उनके साथ मन का सयोग होता है, और मन के द्वारा आत्मा को ज्ञान होता है। इसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। मन के सहयोग के बिना कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मन का तो आत्मा के साथ निरन्तर सम्बन्ध रहता है, क्यों कि आत्मा विश्व है। मन का निरन्तर आत्मा के साथ सम्बन्ध होने पर भी, बिना इन्द्रिय-विषय से सम्बन्धित रूप में पुन आत्मा के साथ मन के नवीन सयोग के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है।

न्यायदर्शन मे प्रत्यक्ष का विशद विवेचन किया गया है। ईश्वर का प्रत्यक्ष नित्य तथा मानव का प्रत्यक्ष प्रनित्य कहा गया है। ग्रानित्य प्रत्यक्ष के निविकल्पक धौर सविकल्पक दो भेद होते ह । सिंग्रिक्षिक प्रत्यक्ष भी लोकिक श्रीर ग्रलोकिक दो प्रकारका होता है। लौकिक प्रत्यक्ष इन्द्रियों के ६ सन्निकर्पों के कारण ६ प्रकार का होता है। अलोहिक प्रत्यक्ष भी तीन प्रकार का होता है। १ - सामान्य लक्षण, २ - ज्ञान लक्षण, ३ - योगज। उस प्रकार से ज्ञान के विषय में न्यायदर्शन में बड़ा विषद त्रिवेचन हुआ है। भ्रम के विषय में इनका अन्यथास्थाति नाद (या विपरीतख्याति वाद ) या मिद्वान्त है, जिसके ग्रनुसार भ्रम मे हम विषयों के उन उन गुणों का प्रयक्ष नरते हैं, जो जिएय-विशेष में कालविशेष और स्थलियशेष में शिग्रमान नहीं है, किन्तू वे अन्यत्र विद्यमान है और उनका प्रत्यक्ष होता है। लोकिक प्रत्यक्ष को भी न्याय मे दो प्रकार से बताया गया है। एक दृष्टि से यह बाह्य तथा धान्तर मेद से दो प्रकार का होता है, दूमरी दृष्टि से उसके तीन मेद किये गये है - (१) निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, (२) सविचनाक प्रत्यक्ष तथा (३) प्रत्यभिज्ञा। इन तीनों में जो भेद नैयायिको ने शिया है पह बौद्ध तथा श्रद्धेत वेदान्तियो को मान्य नहीं है। न्याय मे दृद्धि (ज्ञान) सुख, दुख, इच्छा, हेप, प्रयक्त भारमा के ग्रुए। माने गये हे। सान्य योग में बुद्धि आत्मा से बिल्कुल भिन्न, प्रकृति की प्रथम अभिव्यक्ति है श्रीर सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न ग्रादि ग्रात्मा से सम्बन्धिन न होकर प्रकृति से सम्बन्धित हैं। न्यायदर्शन ने जीव को प्रयत्नशील, मुखी, दुखी और ज्ञानवान होने के कारण क्रमश. कर्ता, भोक्ता और अनुभवी कहा है, लेकिन ये

सब गुण शरीर से आत्मा के सम्बद्ध रहने तक ही है। न्याय और वैशेषिक वाले चैतन्य को भी ग्रात्मा का आकस्मिक गुण मानते हैं। वे चैतन्य को ग्रात्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं मानते। मुक्त ग्रवस्था मे ग्रात्मा शान्त श्रीर निर्विकार हो जाती है।

इस प्रकार से हम देखते है कि न्याय मे श्रात्मा, मन, इन्द्रियो, चेतना, अनुमूति, उद्धेग, क्रिया (प्रयत्न), स्मृति श्रादि सभी मनोवैज्ञानिक विषयो का विवेचन किया गया है।

न्याय के अनुसार मोक्ष आहमा के इन्द्रियो आदि के बन्धनो से मुक्त हो जाने पर ही प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप दुखो, सुखो तथा हर प्रकार की अनुभूतियो की समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार से आहमा की दुख, सुख और मब प्रकार की अनुभूतियो से एकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है। यही आहमा की चरम अवस्था है। प्रत्येक भारतीय दर्शन का चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करने का उपाय बताना ही है। न्यायदर्शन ने मोक्ष प्राप्त करने के उपाय—अवरा, मनन और निद्ध्यासन बताये है। यहां पर न्याय ने भी योग के बतलाये मार्ग को अपनाया है और उसी विधि से आहमा का निरन्तर ध्यान करने का आदेश दिया है। योगमार्ग को किसी न किसी रूप मे सब भारतीय दार्शनिको ने अपनाया है। थोडे बहुत परिवर्तनो के साथ उसी के अभ्यास का निर्देशन चार्वाक दर्शन को छोडकर हर दर्शन में किया गया है।

## वैशेपिक-मनोविज्ञान

वेशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य नो प्रकार के होते हैं। आत्मा को उसने द्रव्य माना है। सुख, दुख, इच्छा, द्रेष, प्रयत्न, बुद्धि आदि पुणो के कारण यह अन्य द्रव्यो से भिन्न है। बुद्धि के कारण यह चैतन्य का आश्रय है। श्रारीर और इन्द्रियो में चैतन्य नहीं रह सकता। आत्मा ही में अहकार होता है। सस्कार भी आत्मा में रहते हैं जिनके द्वारा स्मृति होती है। आत्मा धर्म अधर्म गुणो वालो भी होती है। ज्ञान की क्रिया, जिसके द्वारा आत्मा को बाह्य विषयो का प्रत्यक्ष होता है, इस प्रकार से होती है —हमारी बाह्य इन्द्रियो से बाह्य विषयो का सयोग होता है। उसके बाद इन्द्रियो और विषयो के साथ मन का सयोग होता है, मन के द्वारा आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है। मन के बिना केवल इन्द्रिय विषय सन्निकर्ष से आत्मा को ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता।

मन द्यातमा से सयुक्त रहता है। यह परमाणुरूप होने के कारण बहुतसी वस्तुओं का एक साथ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। व्यान मन के सयोग को कहते है। आत्मा के प्रयत्न द्वारा क्रिया करने की प्रक्रिया निम्नितिबत है — प्रयत्न का सीधा सम्बन्ध कर्मेन्द्रियों से नहीं है। वह आत्मा से सयुक्त मन ध्रीर कर्मेद्रियों से है। इसलिये मन के द्वारा ही उनमें क्रिया हो सकती है। मन के परमाणुरूप होने के कारण एक समय ये एक कर्मेन्द्रिय के द्वारा एक ही क्रिया हो सकती है। किन्तु अति चंचल होने के कारण वह शीप्रतया शीप्र एक कर्मेद्रिय से दूसरी कर्मेन्द्रिय पर पहुंच कर उसकी क्रिया करनाने में सफत हो सकता है।

इसके म्रतिरिक्त मन जान्तर इन्द्रिय भी है जिसके द्वारा सस्कार स्मृति के रूप में उत्तेजित होते हैं, जब कि वह बाह्य उन्द्रिया के द्वारा उत्तेजित नहीं होती। मन के द्वारा हो सुख दुग्व म्रादि का भ्रान्तर प्रत्यक्ष सम्भव टोना है।

पाश्चात्य मनोविज्ञान के ममान ही वशेषिक दशाँन भी मा के घ्यान को एक समय मे एक ही विषय पर केन्द्रित किया जाना सम्भव मानता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान की तरह न्याय वशेषिक मत गे व्यान परिपर्नंनशाल है। मन की गित ग्रित तीज़ होने के कारण प्रतुभन में एकता ( unity ) श्रीर एकान्तता (continuity) प्रतीत होती है।

#### सांख्य-मनोविज्ञान

साख्यकारिका में मन के भागारमक और क्रियारमक परलुओं ते ग्राधिक ज्ञानात्मक पहलू का विवेचन किया गया है। मन के ज्ञानात्मक पहलू के ग्रन्तर्गत ज्ञान के साधन तथा उनकी कियाये प्राती है। बुद्धि, अरकार ग्रोर मन को अन्तरकरण कहा गया है। प्रन्य पाचो ज्ञानेन्त्रियों को वाश्वकरण कहा जाता है। बुद्धि का विशिष्ट कार्य प्रध्यामाय है। उनके हारा ही निषय का निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। ग्रहकार का कार्य अभिमान करना है। श्रहकार श्रिभमान को ही कहते है, क्योंकि ग्रिभमान श्रहकार का अमाधारण कार्य है। इसी के द्वारा बुद्धि निश्चय करती है। "में" अभिमान सूचक है। इसी को श्रहकार कहते हैं। मन का कार्य सत्ताइसवी कारिका में बताया गया है। मन को भी इन्द्रिय ही माना गया है। मन के कार्य संकल्प, जियल्प हैं जो कि निश्चयात्मक ज्ञान से पूर्व की स्थित है। पाश्चास्य मनोविज्ञान

इसको विषय का argimilation and differentiation कहते है। मन ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनो ही है। मन से ज्ञानेन्द्रियों का तथा कर्मेन्द्रियों का संयुक्त होना ही उन्हें अपने-अपने विषय में प्रवृत्त करता है। मनको इन्द्रिय हो माना है। किन्तु इन्द्रिय होते हुए भी बुद्धि और अहकार की तरह मन का असाधारण धर्म सकल्प भी होता है। पच ज्ञानेन्द्रियों (आख, कान, नाक, रसना, त्वक्) का असाधारण व्यापार अपमे-अपने विषयों का आलोचन करना मात्र है।

इसी प्रकार से वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, पच कर्मेन्द्रियो का असाधारण व्यापार क्रमश बोलना, लेना-देना, चलना-फिरना, मल त्याग ग्रौर रित है।

ज्ञान की प्रिक्रिया में सर्वं प्रयम इन्द्रिय-विषयसित्रकर्ष होता हैं। इन्द्रिय-सित्रकष होने पर अन्त करण इन्द्रियों के द्वारा विषय-देश में पहुँच कर विषयाकार हो जाता है। अन्त करण के विषय रूप में बदल जाने वाले इसी परिएाम को चित्त वृत्ति, ज्ञान आदि शब्दों से पुकारा जाता है। इसके बाद उच्च बुद्धि की वृत्ति के आधार पर अग्रिम लक्षण में पुरुष को होने वाले बोज को पौरुषेय बोध कहते है।

ज्ञान की यथार्थता चित्त के विषयाकार होने पर आधारित है। अनिधगत, श्रवाधित, श्रविरुषार्थ विषय ज्ञान को प्रमाज्ञान कहते है, अर्थात् सशयात्मक ज्ञान तथा मिण्या ज्ञान मे शून्य तथा पूर्व मे जाने हुये विषय वाले स्मृतिरूप ज्ञान से भिन्न, चित्त-वृत्ति द्वारा पुरुष को होने वाला ज्ञान प्रमाज्ञान माना गया है।

साख्य तथा प्राभाकर मीमासा सम्प्रदाय के अनुसार भ्रम के विषय में अख्यातिवाद का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार, प्रत्येक भ्रम दो प्रकार के जानों में भेद न कर सकते के कारण होता है। कभी-कभी तो आशिक इन्द्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा उत्तेजित की गई स्मृति प्रतिमा में तथा कभी कभी दो इन्द्रिय अनुभवों में गडबड होने के कारण भ्रम होता है। पुरुष तथा बुद्धि दोनों के भिन्न-भिन्न होने पर भी केंग्रल सिन्नवान के कारण ऐक्य आनित होती है। बुद्धि की वृत्तियों का आरोप पुरुष में हो जाता है जिससे वह अपने आपको सुखी दु खी तथा परिणामी समभने लगता है।

अगर ज्ञान के कम को देखा जाय तो साख्य मे इन्द्रिय का व्यापार प्रालोचन होता है तथा मन, ग्रहकार और बुद्धि के व्यापार क्रमश सकल्प, ग्रभिमान, ग्रोर निश्चय होते है। ये व्यापार साथ-साथ ग्रोर क्रमश दोनो प्रकार से होते हे। विषय की अनुपस्थिति मे भी अन्त करण (मन, अहकार, बुद्धि) की क्रिया होती रहती है, जैसे स्मृति, कल्पना, विचारणा और अनुमान आदि मे होती हे। इनकी क्रियाये भी साथ-साथ तथा क्रमश दोना ही प्रकार से होती है, पूर्व मे इनका प्रस्यक्ष हुआ रहता है।

साख्य ने मन की पाच भावात्मक श्रवस्थाये बताई है। अविन्या, श्रित्मता, राग, द्वेश श्रीर अभिनिवेश। पातजल योगसूत्र में करोश के सिद्धान्त के श्रन्तगंत इनका विशद विवेचन किया गया है। ये क्लेश योगाभ्यास में विघनकारक है। इन्हें पच-क्लेश के नाम से कहा गया है। इनमें से अिन्या श्रन्य चारों क्लेशो (श्रित्मिता, राग, द्वेप, तथा ग्रिभिनिवेश) का मूल कारण है। उनका विशद विवेचन पुस्तक के पृथक् श्रव्याय में किया जावेगा। अनित्य, श्रपित्र, दु ख तथा श्रनात्म विषयों में क्रमश नित्य, पित्र, मुग त सा श्रात्म पुद्धि रखना श्रविद्या है। इस अवित्या से ही सबकी उत्यत्ति है। पुरुष श्रीर बुद्धि नी श्रमेदना श्रविद्या है। सुख देनेवाले विषयों से प्रेम राग गहलाता है। दु ख प्रदान करनेवाले विषयों से श्रुणा द्वेष कहनाती है। मृत्युभय को ग्रिभिनिवेष कहते है। उद्देग के साथ-साथ सोख्य में नव नुष्टिया भी मनोवज्ञानिक ज्ञान का निषय हो सकती है जो योगाभ्यास से सम्बन्धित है तथा जिनका विवेचन ५० तो कारिका में किया गया है।

साख्य के उद्धेग के सिद्धान्त के ध्रमुसार सब उद्धेगों वा भावों का मूल कारण तियुण (सत्व, रजस्, तमस्) है। इन्हीं पर हमारा सम्पूर्ण भागान्मक जीवन ध्राधारित है। सत्व से सुख, रजस में दुख, तथा तमग्स मोह होता है। जितने भी उद्धेग है वे सब इन्हीं तीन के भिन्न-भिन्न ध्रमुपात के मिश्रण के कारण है। इस विषय का कोई विशद विवेचन साख्य मिद्धान्त में नहीं मिलता कि इस प्रक्रिया के द्वारा नवीन उद्धेगा की उत्पत्ति कैमें होती है।

सास्य मे मन के क्रियात्मक पहलू का विवेचन भी अधिक नहीं है। सांस्य अन्य सम्प्रदायों की ही तरह, दो प्रकार के भावों के अनुरूप दो प्रकार की क्रियाओं को मानता है। जिस विषय से सुख मिलता है उसकी उच्छा अर्थात् उसके प्राप्त करने की प्रेरणा तथा तत्सम्बन्धी क्रिया होती है। जिस विषय से कष्ट प्राप्त हुआ हो उससे दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। निष्क्रियता मोह के कारण होती है। गुए। पर आधारित क्रिया का सिद्धान्त भिन्न है। सत्य-

युण, रजोग्रण तथा तमोग्रण मे रजस् हो क्रियाशील है। सत्व सुक्षात्मक होते हुये भी स्वय क्रियाशील नहीं है। बिना रजस् के क्रिया नहीं हो सकती। सत्वग्रण को क्रिया के लिये रजोग्रण के आश्रित रहना पडता है। तमोग्रण अवरोधक है। क्रिया मे रुकावट डालता है। ऐच्छिक क्रियाओं का आधार दुद्धि या मन अथवा दोनों ही है। प्रतीत तो ऐसा होता है कि मन तथा दुद्धि दोनों ही का हाथ ऐच्छिक क्रियाओं में है। किन्तु क्रिया बिना मन के नहीं हो सकती क्योंकि कर्मेन्द्रियों से मन का सीधा सम्बन्ध है।

## योग मनोविज्ञान

पातजल योग तो करीब-करीब सब मनोविज्ञान ही है। यहा सक्षेप मे योग-मनोविज्ञान का परिचय देना पर्याप्त होगा। चित्त (मन, तथा उसकी वृत्तिया, पच क्लेश ( ग्रविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ग्रमिनिवेश ) तापत्रय, सस्कार, चित्त भूमि, तथा सयम (घारणा, ध्यान समाधि) आदि योग-मनोविज्ञान के अध्ययन के विषय है। इस अथ मे इन सबका विशद विवेचन किया गया है।

योगदर्शन में ईश्वर, अनेक पुरुष, और प्रकृति तीन अन्तिम सत्ताये मानी गई हैं। पुरुषविशेष को ईश्वर कहा है। चित्त प्रकृति की ग्राभिन्यक्ति होने से प्रकृति के समान ही त्रिगुणात्मक ( सत्व, रजस्, तमस्-मय) है। चित्त जड होते हुये भी सत्व गुएए प्रवान तथा पुरुष के निकटतम होने से पुरुष के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तथा पुरुष के उसमे प्रतिबिम्बित होने से यह चेतन सम प्रतीत होता है। जीव शृद्ध चैतन्य रूप होते हुए भी श्रज्ञान के कारए। मन, बुद्धि, श्रहकार तथा इन्द्रिय शरीर श्रादि से सम्बद्ध है। इन्द्रियों के द्वारा चित्त विषय देश मे पहुँचकर विषयाकार हो जाता है जिससे आत्मा को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पुरुष ( ग्रात्मा ) स्वय अविकारी, निष्क्रिय होते हये भी इन्ही चित्त-वृत्तियो के कारण परिणामी प्रतीत होता है। कारण चित्त तथा कार्य चित्त के रूप से योग मे चित्त के दी भेद माने हे। कारण चित्त विभू है तथा कार्य चित्त सीमित है। योग ने जीव के चित्त की चेतना के तोन स्तर माने हैं १--म्रचेतन (Subconscious) २ चेतन (Conscious) ३ - म्रतिचेतन (Superconscious)। पूर्व जन्म के ज्ञान, भावनायें, वासनाये, क्रियाये तथा उन सबके संस्कार अचेतन चित्त को बनाते हैं। प्रत्यक्षीकरण, श्रनुमान, शब्द, भ्रम, स्मृति, विकल्प, अनुमृति, उद्देग भ्रौर सकल्प चेतन चित्त की प्रक्रियायें

है। चित्त को समस्त दोपों से मुक्त कर और उसकी प्रक्रियाओं को समाप्त करने से अतिमानम अवस्था में स्थिति होती है। जिममें भूत, भविष्य, नर्नेमान, निकट, दूरस्थ तथा सूक्ष्म विषयों का सहज ज्ञान प्राप्त ट्रोना है। इसके बाद की भी एक अवस्था है जिसे स्त्रक्षास्थिति नहते है, यही प्राप्त करना परम तक्ष्य है।

चित्त की अनन्त वृत्तियों को योगदर्शन ने पान के अन्तर्गत ही कर दिया है। ये पाच वृत्तिया १--प्रमाण, २ - निरायंय, ३-- निरत् तथा ५-स्मृति है। क्लिप्ट ग्रौर अक्लिप्ट रूप ने ये दम हुई। हिन्छ बुत्तिया लक्ष प्राप्ति मे बाधक हे और अक्लिप्ट वृत्तिया राध्य प्राप्ति में महायक होनी है। ज्ञान को प्रदान करनेवाली वृत्तिया प्रमाण कही गई है, जो योग मे प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द, ये तीन हे । अनिधिगन अवाधितप्रशं विषय ज्ञान नो प्रमा कहा गया है जो भ्रम तथा स्मृति से भिन्न है। १- इन्द्रिय निषय सिन्निष क द्वारा विषयाकार होनेवाले चित्त के परिएगम नो प्रत्यन प्रमाग्ग कहने है। २- लिग लिंगी के व्याप्ति ज्ञान तथा निग की पक्षवर्मना पर स्राधारित वृत्ति को अनुमान प्रमाण कहा जाता है। अनुमान, पूर्ववन, रोप ग् तथा मामान्यतोहण्ट तीन माने गये है। कारण से कार्य का अनुमान प्रांत्रत, वार्य से नारए का श्रनुमान शेषवत्, तथा लिंग के सामान्य साहश्य के आधार पर किया गया अनुमान सामान्यतीहष्ट कहलाता है। ३ प्रत्या गा अनुमान मे जाने गी निषय को जब आप्त पुरुष श्रन्य व्यक्ति को उसका ज्ञान देने के निये शब्दा में उस विषय को बताता है तब शब्द से अर्थ का विषय करनेत्राली निल की वृत्ति ना आगम प्रमाण कहते है। योग ने वेद, उन पर आश्रित शास्त्रा, तथा उन पर ग्राश्रित ऋषि-मुनियो के बचनों को ही आगम प्रमारा माना है।

"विषय के अपने स्वरूप मे अप्रतिष्ठित होने वारे मिथ्या ज्ञान को जिपर्यंय कहते है।" इस ज्ञान का प्रमा ज्ञान में उत्तर काल में द्वाध हो जाना है, अत यह प्रमा नहीं कहा जा सकता। संशय यथार्थ ज्ञान के द्वारा बाधित होने के कारण विपर्यंय के ही अन्तर्गत आ जाता है। जो नहीं है पह दीखना विपर्यंय कहलाता है।

"अविद्यमान अर्थात् असत् विषय की केवल शब्द ही के आवार पर कल्पना करने वाली चित्त की वृत्ति को विकल्प कहने हैं।" यह प्रमाण और विपयंग दोनों से भिन्न है। विकल्प में कही तो भेद में अभेद का ज्ञान तथा कही अभेद में भेद का ज्ञान होता है। निद्रा वह वृत्ति है जिसमे केवल अभाव की प्रतीति मात्र रहती है। यहाँ अभाव का अर्थ जाग्रत् तथा स्वप्न ग्रवस्था की वृत्तियों के ग्रभाव से है। योग में ग्रात्मिस्थिति के ग्रतिरिक्त सभी स्थितियों को वृत्ति माना गया है। ग्रत निद्रा भी वृत्ति है जिसका निश्चय स्मृति द्वारा हो जाता है।

"चित्त के अनुभव किये हुये विषयों का फिर से उतना ही या उससे कम रूप में (अविक नहीं) ज्ञान होना स्मृति है।" ज्ञान दो प्रकार का होता है—अनुभव स्नौर स्मृति। अनुभव से भिन्न ज्ञान स्मृति है। विषय तथा विषयज्ञान दोनों ही अनुभव का विषय होने से, अनुभव के सस्कार भी विषय तथा विषयज्ञान दोनों के हुये। स्मृति सस्कारों की होती है। अत वह भी विषय तथा विषय ज्ञान दोनों की हो होगी। स्मृति दो प्रकार की होती है —(१) अययार्थ स्मृति वा भावित-स्मर्तंव्य स्मृति । स्वप्न के विषय ज्ञान को भावित स्मर्तंव्य स्मृति कहते है।

इन पांचो वृत्तियो काका निरोध करना ही थोग है।

आत्मा को अज्ञान के कारए। ये सब चित्त की अवस्थाये अपनी भासती है। यही भ्रम है। शरीर मन इन्द्रियो आदि के विकारो से आत्मा परे है। चित्त के निर्मेल तथा सत्व प्रधान होने के कारण पुरुष चित्त मे प्रतिबिम्बित होता है तथा भ्रमवश पुख-दुख और मोह को प्राप्त होता है।

योग में अवि या, अस्मिता, राग, होष और अभिनिवेष पच क्रोशो का वर्णन है जिसका विशद विवेचन आगे किया जायेगा तथा सक्षिप्त वर्णन साख्य मनोविज्ञान में किया जा चुका है।

योग में साख्य के आष्पारिकक, श्राधिमोतिक, तथा आधिदैविक दुखों को तापत्रय माना है जिनको परिणाम दुख, तापदुख और सस्कार दुख कहा गया है। योग में संस्कारों का भी विवेचन है।

योग ने घ्यान के पांच स्तर बनाये हे अर्थात् चित्त की पांच भूमियो का विवेचन किया है। वित्त की पांच अवस्थाये - (१) क्षिप्त, (२) मूढ, (३) विक्षिप्त, (४) एकाग्र, (५) निरुद्ध है। घ्यान चित्त का कार्य है जिसकी ये पांच अवस्थायें हे। इन पांच अवस्थाओं वाला होने के कारए। चित्त एक होते हुए भी पांच प्रकार का कहा गया है। क्षिप्त चित्त रजस् प्रधान होने से अस्थिर चित्त है अत योगाम्यास के उायुक्त नहीं है। (२) मूढ चित्त तमसुप्रधान

होने से निद्रा तथा आलस्य पूर्ण होता है ग्रत योगाभ्यास के उपयुक्त नहीं है। (३) विक्षिप्त चित्त, चित्त की ग्राशिक स्थिरता की अवस्था को कहते है। इसे भी योगोपयुक्त नहीं कहा जा सकता। एकाग्र तथा निरुद्ध ये ही दो अवस्थायें योगयुक्त कही जा सकती है। (४) एकाग्र अवस्था मे एक विषय पर चित्त देर तक लगा रहता है। (४) निरुद्धावस्था प्रन्तिम श्रवस्था है जिसमें चित्त की सम्पूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है।

योग में समाधि का विशद विवेचन किया गया है। समाधि सम्प्रजात तथा असम्प्रज्ञात दो प्रकार की होती है। एकाग्रता वा समाधि चित्त को विना दूसरे विचारों के आये लगातार एक विषय में लगाये रहने को कहते हैं। सम्प्रज्ञात समाधि (१) वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि, (२) विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि, (४) अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि, (४) अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि, (४) अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि के भेद से चार प्रकार की होती है। किसी स्थूल विषय में चित्त की वृत्ति की एकाग्रता को वितर्कानुगत, सूक्ष्म विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता को आनन्दानुगत तथा अहकार विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता को आनन्दानुगत तथा अहकाररहित अस्मिता विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता को अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहते है। सम्पूर्ण चित्त की वृत्तियों के निरोध की अवस्था को असम्प्रज्ञात समाधि कहते है।

योग में सयम के विषय में भी बहुत सुन्दर तथा विशद िंगेचन है। धारणा, घ्यान, समाबि तीनो को सयम कहा है। सयम के बिना परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती।

श्रम्यास तथा वेराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियो का निराव किया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, घारणा, व्यान, समाधि ये योग के ब्राठ श्रंग है।

योग मे चित्त बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। सर्वोत्तम रीति से चित्त के वास्तिविक स्वरूप को समभाने के लिये, समाधिपाद में वर्शित क्षिप्त, विक्षिप्त ग्रादि चित्त की पांच भूमियो से भिन्न नो पिरोप ग्रवस्थाओं को बताना श्रिति ग्रावश्यक प्रतीत होता है—(१) जाग्रत् अवस्था, (२) स्वप्नावस्था, (३) सुषुप्तावस्था, (४) प्रजयावस्था, (६) समप्रज्ञात समाधि ग्रवस्था, (७) विवेक ख्याति ग्रवस्था (सम्प्रज्ञात समाधि श्रवस्था ग्रीर ग्रसम्प्रज्ञात समाधि ग्रवस्था के बीच को ग्रवस्था), (६) स्वरूपा-

स्थिति की भ्रवस्था (असम्प्रज्ञात समाबि की भ्रवस्था ), ( ६ ) प्रति-प्रसव-भ्रवस्था ( वित्त की उत्पत्ति करने वाले गुणो की प्रकृति में छीन होने की अवस्था ) इनका विस्तृत वर्णन भ्रागे किया जायगा।

### मीमांसा-मनोविज्ञान

निर्दोष कारण सामग्री के द्वारा प्राप्त ग्रजात नवीन तथा सत्यमूत विषय के ज्ञान को प्रमा कहते है। मीमासक सब ग्रनुभवो को यथार्थ मानते है जब तक कि वे ग्रन्य अनुभव द्वारा विपरीत साबित न हो जायें। अत वे स्वतः प्रामाएयवादी हैं। उनके ग्रनुसार ज्ञान की प्रामाणिकता का, ज्ञान का प्रामाएय, बाह्य नहीं है। वह तो ज्ञान की उत्पादक सामग्री के साथ-साथ ही उपस्थित रहता है, कही बाहर से नहीं ग्राता। ज्ञान के होते हुए उसके प्रामाएय की चेतना उसी समय हो जाती है। ज्ञान की सत्यता तो स्वय सिद्ध है जो उसके उत्पन्न होते ही उसमे निहित होती है।

मीमासक भी दो प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान मानते हे एक तो निर्विकल्यक ज्ञान या आलोचन ज्ञान और दूसरा सिवकल्पक ज्ञान। पूर्वानुभव के आधार पर किसी विषय के स्वरूप को निश्चित करना सिवकल्प ज्ञान है। निर्विकल्प ज्ञान में वस्तु क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, केवल इन्द्रिय विषय सयोग के द्वारा विषय की प्रतीति मात्र होती है अर्थात् विषय का स्पष्टत ज्ञान नहीं होता। मीमांसा के अनुसार सत्य वस्तु का ही प्रत्यक्ष होता है। मीमासकों के यहाँ ज्ञान के विषय का बहुत सुन्दर विवेचन किया गया है। अम के विषय में इनका प्रक्याति वाद का सिद्धान्त बहुत महत्त्वपूर्ण है। इनके अनुसार दो भिन्न ज्ञानों को भिन्न न समभने के कारण अम उपस्थित हो जाता है। कभी-कभी तो आशिक इन्द्रिय प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष के द्वारा उत्तेजित की गई स्मृति प्रतिमा तथा कभी-कभी दो इन्द्रियों में गडबडी होने के कारण अम उत्पन्न होता है। प्राभाकर मिमासक किसी भो ज्ञान को असत्य नही मानते, उनके यहाँ सम ज्ञान सत्य है। भाट्ट मीमासकों को श्रख्यातिवाद का मत हो सान्य नहीं है। उनका अम के विषय में विपरोत-ख्यातिवाद का मत है। इसका विषद विवेचन आगे उत्यक्त स्थल पर किया जाएगा।

मीमासक कारण मे अदृष्ट शक्ति को मानते हैं। इस कारण शक्ति के द्वारा ही कार्य की उत्पत्ति होती है। मीमासको के अनुसार जो कर्म हम करते हैं, वे एक अदृष्ट-शक्ति को उत्पन्न करते हैं जिसे वे अपूर्व कहते हैं। इस शक्ति की कल्पना केवल मीमासको के द्वारा की गई है। यह उनकी एक त्रिशेषता है। हर प्रकार के कर्मा का फल सचित होता रहता है। वे इस कर्म-फल के व्यापक नियम को मानते है। मीमासको का आदमा का विचार न्याय वरोधिक से वहुत कुछ मिलता-जुलता है। इनके अनुसार भी चैतन्य आदमा का एक आपाधिक गुए। है। जो कि सुप्तावस्था तथा मोक्षावस्था मे उसके उत्पादक कारणों के अभाव के कारण नहीं रह जाता। हर जीव की आदमा भिन्न-भिग्न है।

मीमासा दर्शन मे ज्ञान, ज्ञान की प्रापाणि कता, प्रत्यक्ष, भ्रम, श्रात्मा, मन, इन्द्रिय तथा कर्मों का वित्रेचन किया गया है, जो कि मनोत्रिज्ञान के त्रिपय क्षेत्र के श्रन्तर्गंत आ जाता है। कर्मों के विषय मे तो श्रति श्रविक विवेचन मीमासा शास्त्र में हुआ है। स्त्रतन्त्र इच्छाशक्ति श्रीर सकत्य शक्ति को भी उन्होन मुख्य स्थान दिया है। यज्ञ श्रादि के द्वारा स्वर्गं आदि की प्राप्ति तथा ग्रपनी इच्छा शक्ति से ही मुक्ति की प्राप्ति व्यक्ति कर नेता है।

## श्रद्वेत वेदान्त मे योग और मनोविज्ञान

वेदान्त दर्शन भारतीय विचार प्रणाली के विकास में सर्वोच्च स्थान रखता है। उसमें बहुत सूक्ष्म विवेचन किया गया है। भारतीय दर्शनों में केवत कोरा तत्त्व विवेचन ही नहीं है यहा तत्त्व ज्ञान के साथ-साथ जीयन को भी दृष्टि में राखा गया है। सच तो यह है कि यहा जीयन के लिये ही दर्शन था। यही कारण है कि भारतीय दर्शन केवल सेद्धान्तिक ही नहीं थे विद्यु व्यवहारिक भी थे। वे केवल सिद्धान्तों का ही प्रतिपादन करके तृष्त नहीं हुये, किन्तु छन्होंने, परम लक्ष्य, श्रात्मोपलब्ध, के लिये साथन भी बताये है। सत्य के साथात्यार करने के मार्ग का निर्देशन प्राय सभी भारतीय दर्शनों में हुआ है। वेदान्त दर्शन के द्वारा भी साधना बताई गई है जो कि मुख्यतया ज्ञान साधना है।

अद्वेत वेदान्त के अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त श्रीर कोई सत्ता नहीं है। माया के कारण ही ब्रह्म के प्रधिष्ठान में ससार भास रहा है, जिसकी इस श्रान्ति की, ज्ञान के द्वारा समाप्ति हो जाती है। शकराचार्य के ''विवेक चूडामिण ' नामक ग्रन्थ में ज्ञानोपलिंघ के उपाय बताते हुये नवें श्लोक में, योगारूढ होने का श्रादेश मिलता है जो कि नीचे दिया जाता है।

उद्धरेवारमनात्मान मग्न ससारवारिधो । योगारूढत्वमासाद्य सम्यग्दर्शनिष्ठ्या (विवेक चूडामिण । ६) अर्थ — ससार सागर में हूबी हुई अपनी श्रात्मा का, हर घडी आत्म दर्शन में मगन रहता हुआ योगारूढ होकर स्वय ही उद्धार करे।

भारतीय दर्शन व सभी भारतीय शास्त्र ग्राविकारी को ही ज्ञान प्रदान करने का निर्देशन करते है। वेदान्त मे सावन चतुष्ट्य सम्पन्न व्यक्ति मे ही ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी जाती हैं। इन साधनों में से प्रथम साधन नित्य-अनित्य वस्त-विवेक है जिसके अनुसार ऐसा निश्चय हो जाता है कि ब्रह्म सत्य है तथा जगत निच्या है अर्थात् ब्रह्म एक मात्र नित्य वस्तू है और उसके अतिरिक्त सभी अनित्य हैं। दूसरा, सब सुख भोगो (लौंिक एव पारलौंिक ) से वेराग्य होता। सभी सासारिक भोग, विलास, ऐश्वर्य श्रादि तथा यज्ञ आदि द्वारा प्राप्त स्वर्गं ग्रादि के भोगो को ग्रनित्य जानकर उनमे घृणा बुद्धि करना वैराग्य तीसरा. षट सम्पत्तिया (शम. दम. उपरति. तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान) है। विषयों में दोष दृष्टि बारबार रखने से चित्त का उनसे विरक्त होकर अाने ध्येय में स्थिर होना शम है। कर्मेन्द्रिय स्रोर ज्ञानेन्द्रियों को विषयों से हटा लेना ही दम है। वाह्य विषयों का आताम्बन न लेना हो उपरित है। प्रतिकार की भावना से रहित, चिन्ता शोक से रहित होकर शीत, उष्ण आदि ग्रीर किसी भी प्रकार से उत्पन्न कच्टो को प्रसन्न मन से सहन करना तितिक्षा कहलाती है। शास्त्र के वाक्य तथा गुरू वाक्य मे विश्वास रखना ही श्रद्धा है। बृद्धि को सदा ब्रह्म ने लीन रखना समावान कहलाता है। अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा सम्पूर्ण सासारिक स्रज्ञान, किनत ववनो को त्यागने की इच्छा मुमुक्षता है। इस प्रकार से सावन चनुष्ट्य सम्पन्न व्यक्ति हो गुरू के उरदेश द्वारा श्रात्मो-पलब्जि प्राप्त कर ससार के दू खो से ऐकान्तिक स्रीर श्रात्यन्तिक निवृत्ति प्राप्त कर सकता है। वेदान्तज्ञान का उसी को प्रविकारी बताया गया है। श्रवण, मनन श्रोर निदिध्यासन (निरन्तर, हमेशा, बारबार विरागल तक ब्रह्म तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना ) रूपी साधना वेदान्त मे बताई गई है। वेदान्त की सावना ज्ञान के म्राधार पर ही प्रतिष्ठित है। सानन अवस्था मे भी लक्ष्य, निर्विकार, निर्पुण ब्रह्म ही होता है। ग्रनेफत्व के निष्यात्य की भावना वेदान्त मे बतलाई गईहै। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि वेदान्त मे भी योग साजन है। योग का उद्देश्य ग्रात्मा के आवरण को हटाना ही होता है तथा सम्पूर्ण विश्व मे केवल एक ही सत्ता का ग्रपने भीतर अनुभव करना होता है। योग के अभ्यास के द्वारा अभेद की स्थापना होती है। ब्रह्म के संगुरा रूप का एक निष्ठ घ्यान भ्रौर उसमे लीन होना ही योग का वास्तविक रूप है। वेदान्त के योग में ब्रह्म और जीव के एकत्व की

स्थापना होती है। वेदान्त की इस साधना के टारा ध्याता, ध्यान, ध्येय की त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। ब्रह्म के साथ तादारम्य के अनुभन से अहभाव आदि दोष निवृत्त हो जाते है और उसको निर्मुण ब्रा को अपुनृति होने लगती है। व्यक्ति स्वय ब्रह्म रूप हो जाता है। निर्मुण ब्रह्म का साधारकार होना ही मोक्ष है। यही वेदान्त की अपनी विशिष्ट योग की साधना है। उसके द्वारा देश कालाद्यनविद्धन्न चिन्मय ब्रह्म को पाना होता है, जो कि निर्मुण है, जिसमे काल की परिच्छिन्नता नही होती है। सगुण तो देश काल परिच्छिन्न है अत जब तक देश काल की परिच्छिन्नता को हटा कर निर्मुण ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता तब तक वेदान्त के अनुसार मोदा प्राप्त नहीं होना है। इस प्रकार के मोक्ष को प्राप्त करने का साधन हो वेदान्तिक योग या ज्ञाग योग का प्राचार है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग को मुक्ति प्रदान करने ना साथन कहा गया है। श्रीशकराचार्य जो ने "विवेक-चूडामिण नामक प्रन्थ में साष्ट कहा है —

श्रद्धामक्तिष्यानयोगान्मुमुक्षोर्मुक्तेहें तून्विक्त साझाच्छुतेगी । यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्य मोक्षोजिवद्याविष्यनाहेहबन्वात् ॥ ( विजेक चूडोमणि ४८ )

भगवती श्रुति मे श्रद्धा, भिक्त, व्यान तथा योग को मृमुक्ष की मुक्ति का साक्षात् कारण बताया गया है। केनल इन्हीं में स्थिति होने से व्यक्ति ग्रिविद्या किलात देह-इन्द्रिय ग्रादि के बन्धन से मुक्त हो जाता है।

वेदान्त में निर्विकल्पक समाधि से अज्ञान का नाश होकर आत्मोगलिब्ध बताई गई है। (विवेकचूडामिशा। ३५४) समाधि के निरन्तर अभ्यास से अज्ञान के कारण उत्पन्न हुये दोष तथा अज्ञान स्त्रय नष्ट हो जाता है। योगी निरन्तर समाधि के अभ्यास से अपने में अप्रभाव का अनुभव करता है। आत्मा में सारे भेदों की प्रतीति उपाधि भेद से ही होती हे तथा उसकी समाप्ति पर केवल आत्म तत्त्व ही रह जाता है। उपाधि की समाप्ति समाधि द्वारा होती है। अत. उपाधि को समाप्त करने के लिये निरन्तर निर्विकलाक समाधि में रहना चाहिये। वेदान्त में चिन्न के निरीध करने के विषय में भी कहा गया है। एकान्त में रहकर इन्द्रिय दमन करना तथा इन्द्रिय दमन से चिन्त निरोध, चिन्त निरोध से वासना का नाश होता है, वासना नाश होने से ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती है। ब्रह्मानन्द को प्राप्त करने के लिये चिन्त का निरोध अति आवश्यक है। योग की बडी ही सुन्दर विधि नीचे दिये श्लोक में बताई गई है:—

वाच नियच्छात्मनि त नियच्छ बुद्धो धिय यच्छ च बुद्धिसाक्षिणि । तं चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य शान्ति परमा भजस्व ।। ( विवेकचूडामणि । ३७० )

"वाणी का मन मे, मन का बुद्धि मे, श्रीर बुद्धि का श्रात्मा (साक्षी) मे, बुद्धि-साक्षी (कूटस्थ) का पूर्ण ब्रह्म मे लय करके परम शान्ति प्राप्त करे।"

वेदान्त मे वैराग्य, ध्यान, समाधि ग्रादि का वर्णन है। ग्राहमा मनोविज्ञान के ग्रध्ययन का विषय है। वदान्त के ग्रनुसार ग्राहम तहव के ग्रितिरक्त दूसरी कोई सत्ता ही नही है। ब्रह्म से ग्राहमा भिन्न नही है, दोनो एक ही हैं। जीव तथा ब्रह्म मे तादातम्य सम्बन्ध है। माया के द्वारा आत्मा का वास्तविक रूप छिपा रहता है। माया ब्रह्म की ही ग्रद्धुत शक्ति है। ग्राहमा, ब्रह्म, सत्-चित्रकानन्द, स्वय प्रकाश, कूटस्थ, साक्षी, हष्टा, उपदृष्टा, एक है। सत्ता केवल एक ही है, अनेकता ग्रान्ति है। उपनिषदो के समान ही आत्मा का निरूपण वेदान्तदर्शन मे है। निर्मुण ब्रह्म, सग्रुण ब्रह्म, तथा जीज मे तनिक मी भेद नहीं है। ग्राहम तत्व का बहुत सुन्दर विवेचन वेदान्त दर्शन मे है।

श्रज्ञान के द्वारा जब श्रात्या श्रपने को शरीर, मन, इन्द्रिया श्रादि समभने लगती है श्रीर सुख दुख श्रादि की श्रनुभूति करने लगती है, तब वह शरीर मन इन्द्रियो आदि के साथ सम्बन्धित होकर अपने सार्वदेशिक रूप को भूल कर सासारिक बघनों में लीन हो जाती है। इसमें शरीर मन इन्द्रियों के सुख दुख श्रादि भोगती रहती है। किन्तु वस्तुत न तो श्रात्मा सुखी, दुखी होती हे, न उसका किसी से सम्बन्ध होता है। यह तो केवल श्रान्तिमात्र है। वह तो सचमुच में निगुण तथा निविकार है। उसके सिवाय किसी की सत्ता ही नहीं है। जाग्रत, स्वपन तथा सुषुप्ति तीनो श्रवस्थाश्रो में वह रहने वाली है।

वेदान्त ने निगु ण ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता के म्रितिरिक्त व्यावहारिक सत्ता को भी माना है म्रीर जब तक ज्ञान के द्वारा इस व्यावहारिक सत्ता का बोध नहीं हो जाता है तब तक उसकी सत्ता है। पच ज्ञानेन्द्रिय (श्रोत्र, त्वचा, श्राख, जिह्वा तथा घाण) पच कर्मेन्द्रिय (वाक्, पाणि, पाद, गुदा भ्रीर उपस्थ) पच वायु (प्राण, भ्रपान, व्यान, उदान और समान) तथा अन्त करण (चित्, बुद्धि, मन, ग्रहकार) मिल कर सूक्ष्म शरीर कहलाते है। आत्मा अपने कर्मों के भ्रनुसार सूक्ष्म शरीर सहित एक शरीर से निकल कर ग्रन्थ शरीर मे प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर श्रीर वासना युक्त होकर कर्मों के भोगो को भोगती रहती है।

जब तक कि स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक श्राहमा की यह उपाधि बनी रहती है। हमारी मन्पूर्ण क्रियाए इस सूदम शरीर मे प्र गाति होने के कारण यह मनोविज्ञान का निपय है। अटकार के कारण ही पर्तृत स्रोर भोकृत्व है। ग्रन्न से उत्पन्न यह शरीर अन्न-मय कीप कहा गया है। यह त्वचा, मास, रुधिर, मल भूत्र, ग्रस्थि श्रादि का समूह है। उसे श्रात्मा नहीं वह सवते। यह ग्रज्ञान के कारण भ्रात्मा के ऊर अन्तिम पाचना प्रावरण है। पारमार्थिक रूप इससे नितान्त भिन्न है। यह स्थूल ग्रावरण मन्न से वने हुए रज वीर्य से उत्पन्न होती है। तथा उसीने बढता है। ग्रात्ना के ऊनर चीया सौन पन कर्मेन्द्रियो तथा पच प्राणों का है। इसरो युक्त होकर आत्मा समरत वमा मे प्रवृत्त होती है। इस प्राणमय कोप को मात्मा नही कहा जा सक्ता। आत्मा का तीसरा खोल मनोमय कोष है जो कि श्रात्मा का मन श्रीर ज्ञानिन्द्रिय रूप आवरण है। वेदान्त मे मन का विषद विवेचन किया गया है। इस मनामरा कोप मे उच्छा शक्ति वर्तमान रहती है। सब वासनाओं का यही हतू है। उसी से सारा समार, जन्म मरण, ग्रादि सब है। सारा ससार मन की करपनामात्र है। मन हा के द्रारा बन्बन श्रीर मोक्ष की कल्पना होती है। रजोपुरा मे मलीन हुआ गन बन्धन तथा विवेक, वैराग्य ग्रादि के द्वारा शृद्ध हुआ मन, मुक्ति प्रदान करन मे वारए। होता है। दूसरा कीप ज्ञानेन्द्रियो सहित बुद्धि का है जिसको विज्ञानमय कोप कहते हैं। इससे युक्त चैतन्य स्वरूप ग्रात्मा कर्तापन के स्वभाव वाली हो जाती है। इसी के द्वारा ससार है, अर्शत जीव जन्म मरण की प्राप्त हाता है। मृत्युलोक श्रौर स्वर्ग श्रादि लोको मे गमन करता रहना है। वेदान्न मे व्यव-हारिक भ्रवस्था मे विज्ञानमय कोप से श्रावृत्त ग्रामा ही जी। करनातो हे जो कि निरन्तर अभिमानी बनता रहता है। इसमे भ्रम ने प्राहम भ्रन्यास के कारण ही जन्म मरए के चक्र भे फसना होता है। विज्ञानपय, मनोमय, प्राण्मय तीनो नीप मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हे। उपनिपशे में जो पन कीपा की धारणा है, करीव-करीब उसमे मिलती-जुलती हुई बारणा ही वेदान्तदर्शन मे है। उपनिषदो के समान ही जाग्रत् सुपूर्ण्त अवस्थाओं का विवेचन वेदान्त में किया गया है।

वेदान्त मे निर्विकल्पक ज्ञान को ही माना गया है। उसके श्रितिरिक्त श्रन्य ज्ञान जिनमें नामरूप ,का ज्ञान हो व केवल श्र्मान्तिमात्र है। इनका श्रान्ति का सिद्धान्त श्रिनिवंचनीय ख्यातिवाद है। अति वेदान्तियों के श्रमुसार श्रान्ति के सर्प की देश-काल मे श्रमुभव की हुई वास्तविक सत्ता है। अन का प्रत्यक्ष होता है, जिसको श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। जब तक

जिस सर्प को हम म्रम मे देख रहे है, तब तक हमारा सम्पूर्ण अनुभव सर्पंक्ष ही होता है। ठीक जैसी हमारी हालत सर्प के सम्मुख होती है, वैसी ही हालत इस साप के भ्रम मे भी होती है। हम प्रत्यक्ष भ्रम को ग्रस्वीकार नहीं कर सकते। यह एक विशिष्ठ प्रकार का विषय होता है, जो न तो प्राकाश-कुसुम ग्रीर बन्ध्यापुत्र के समान ग्रसत् ही है भीर न प्रवल अनुभव से बाध होने के कारण सत् ही कहा जा सकता है। इसलिये इसे ग्रनिवंचनीय कहा है। अद्वैत वेदान्त के इस ग्रनिवंचनीय ख्यातिवाद का विशद विवेचन ग्रागे किया जायेगा। उपगुँक्त विषय मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के ग्रन्तगैत ग्रा जाते हैं।

## आयुर्वेद में मनोविज्ञान

श्रायवेंद मे पच इन्द्रियो का वर्णन किया गया है, किन्तु साख्य श्रीर वैशेषिक के दार्शनिक सिद्धान्त पर आधारित होते हुए भी, उसने (आयुर्वेद ने ) मन को इन्द्रिय नही माना है। अत इस विषय मे उसका मत साख्य श्रीर वेशेषिक दोनो से भिन्न है। चक्रपािए। का कहना है कि मन के ऐसे कार्य है. जो इन्द्रियों के द्वारा सम्पादित नहीं हो सकते। मन को उन्होंने अतीन्द्रिय माना है, क्योंकि यह अन्य इन्द्रियों की तरह हमें वाह्य-विषयों का ज्ञान प्रदान नहीं करता। हमे सुख, दुख मन ही के द्वारा प्राप्त होता है। मन द्वारा ही इन्द्रियां ज्ञान प्रदान करने मे समर्थं होती है। मन के द्वारा ही इन्द्रिया विषयो को ग्रहण करके. ज्ञान प्रदान करती है। मन विभिन्न विषयो के विचारों के अनुकुल विभिन्न प्रकार का भासता है। एक ही व्यक्ति मन के कारण, कभी क्रोधी, कभी गुणवान, कभी मुखं आदि प्रतीत होता है। मन को इन्होने परमाणु रूप माना है। आत्मा, मन, इन्द्रिय ग्रीर शरीर का सम्बन्ध ही जीवन है। इनमे से किसी एक के भी न रहने से जीवन नहीं होता। शरीर क्षणिक है। निरन्तर परिवर्तनशोल है। किन्तु परिवर्तन की शृह्णला एक है, जिसका ग्रात्मा से सम्बन्ध होता है। ग्रात्मा को चरक मे क्रियाशील कहा है। उसी की क्रियाशीलता पर मन की गति आवारित है। मन के ही द्वारा इन्द्रियां क्रियाशील होती हैं। चेतना (Consciousness) मन के द्वारा आत्मा के इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होने से होती है। केवल आत्मा का ही गुरा चेतना नही है।

चरक के अनुसार इस आत्मा से भिन्न पर-आत्मा भी एक दूसरी आत्मा है जो सयोगी पुरुष (शरीर तथा इन्द्रियों से सम्बन्धित आत्मा ) से भिन्न है। वह निर्विकार और शाश्वत है। चेतना उसमें आकि स्मिन रूप से उत्पन्न होती है। आत्मा अगरिवर्तनशोल न होती तो स्मृति ही असम्भव थी। सुख, दुंख मन को होते हैं, आत्मा को नहीं। विचारिक्रिया में जो गित होती है वह मन की हो मानी गई है। आत्मा का वास्तिविक स्वरूप अपिरवर्तनशील है। इन्द्रियों से संयुक्त होने पर ही इसमें चेतना होती है। आत्मा की क्रियाशीलता से ही मन भी क्रियाशील होता है।

वैशेषिक के समान ितन्तु उसपे कम गुणों की तालिका आयुर्वेद में दी गई है जिनका अर्थ वेशेषिक के गुणों से भिन्न और आयुर्वेद से सम्बन्धित है। प्रयत्न एक विशिष्ट गुण है जो आत्मा में उदय होने में मन को क्रियाशीलता प्रदान करता है। साख्य के त्रिगुणात्मक सिद्धान्त को श्रुषुत ने माना है। इन्द्रियों को भी जड ही माना गया है। आत्मा का जब मन में सम्बन्ध होता है तो उसे सुझ, दु झ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, प्राण, अपान, निश्चय, सकल्प, विचारणा, स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाय और विषय की उपलब्धि होती है। सत्व, रजस और तमस् इन तीनों में मन के सब गुण विभक्त है। सम्पूर्ण मानव की प्रवृत्ति इन्ही गुणों के उत्पर आधारित है। इन्ही के अनुपात के अनुसार व्यक्तित्व निर्धारित होना है। आत्मा, इन्द्रिय, मन और विषय के संयोग में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। चक्रपाणि ने यह संयोग सम्बन्ध पाँच प्रकार का बताया है —

१ - सयोग सम्बन्ध, २ — सयुक्तसमवाय सम्बन्ध, ३ — सयुक्तसवेत समवाय सम्बन्ध, ४ — समवायसम्बन्ध, १ — संवेतसमवाय सम्बन्ध। इन पाँच सम्बन्धों के द्वारा ही हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उपयुक्ति विशेचन सूक्ष्म रूप से आयुर्वेद के मनोविज्ञान का है। अगुर्वेद में शरीर, श्रात्मा, मन, इन्द्रिय, बुद्धि, क्रिया, उद्वेग, दुख, सुख, अनुभूति तथा संकल्प शक्ति आदि सभी मनोवेज्ञानिक विषयों का विणद विवेचन किया गया है।

#### अध्याय २

# योग-मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय

योग शब्द 'युज्' घातु मे 'घञ्' प्रत्यय लगाने मे बना है। युज् घातु का धर्यं जोडना होता है। पातजल योगदर्शन मे 'योग' शब्द समाधि के धर्यं मे प्रयुक्त हुआ है। योग, एकाग्रता, समाधि, सबका प्राय एक ही धर्यं है। पातजल योगदर्शन का दूसरा सूत्र योग के धर्यं को व्यक्त करता है 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध" अर्थांत् चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। चित्त प्रकृति का वह प्रथम विकार है, जिससे सारी छृष्टि विकसित होती है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इन तीनो गुणो का परिणाम ही छृष्टि है। चित्त सत्व प्रधान परिणाम है। इस चित्त की जो वहिमुंसी वृत्तियां है उनको विषयों से हटाकर उन्हे कारणित्त में लीन करना ही योग है। चित्त निरन्तर वाह्य विषयों के द्वारा आर्काषत होकर उन्ही के आकार मे परिणत होता रहता है।

चित्त के इस निरन्तर परिणत होने को 'बृत्तिया' कहते है। इनको त्याग कर चित्त की अपने स्वरूप मे अवस्थिति को हो चित्त को बृत्तियो का निरोध कहते है। "चित्तवृत्तिनिरोध" से दोनो समाधियो (सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात) का अर्थं निकलता है। समाधि का अर्थं ही स्वरूपावस्थिति है। स्वरूपावस्थिति विवेक ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। विवेक ज्ञान पुरुष-प्रकृति के भेद ज्ञान को कहते है। यह विवेक-ज्ञान सम्प्रज्ञात समाधि की अन्तिम अवस्था है। एकाप्र अवस्था चित्त की स्वाभाविक अवस्था है जिसे सम्प्रज्ञात समाधि कहते है। सम्प्रज्ञात समाधि भी चार प्रकार की बताई गई है। एकाप्रता की वृद्धि के स्तरों के अनुसार यह वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत, और अस्मितानुगत कहलाती है। वितर्कानुगत, समाधि मे स्थूल विषयो, विचारानुगत मे सूक्ष्म विषयो, इन्द्रिय तथा तन्मात्राओ, आनन्दानुगत मे अहंकार, और अस्मितानुगत मे चेतन प्रतिबिम्बत चित्त मे एकाप्रता होकर जनका यथार्थंक्ष्प मे प्रत्यक्ष होने लगता है। इस स्थिति के बाद एकाप्रता का अभ्यास निरन्तर चलते रहने से चित्त और पुरुष

का भेद ज्ञान प्राप्त होता है। यह विवेक ज्ञान की स्थित चित्त की वृत्तियों के निरोध के द्वारा प्राप्त होती है। किन्तु यह स्वयं भी चित्त को वृत्ति है, जिसका निरोध पर वैराग्य के द्वारा होता है। इसमें वास्तविक स्वरूप-स्थिति नहीं होती क्योंकि चित्त में प्रतिबिम्बित पुरुष का ही साक्षात्कार इसमें होता है। ग्रतः इसमें भी ग्रासिक्त हट ज्ञानी चाहिये। इसके निरोध होने पर चित्त की सम्पूर्ण वृत्तियों का निरोध होकर स्वरूपावस्थिति प्राप्त होती है। योग श्रयवा समाधि का यही ग्रन्तिम लक्ष्य है। ग्रत योग का वास्तिवक ग्रथं समाधि ही होता है, जिसके द्वारा भ्रात्म-साक्षात्कार होकर सर्व दु खों से एकान्तिक ग्रीर भ्रात्यन्तिक निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। भ्रत योग भ्रात्म-साक्षात्कार प्राप्त करने का मार्ग है।

मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान है। साइकोलांजी शब्द का शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान है। अत मनोविज्ञान (Psychology) के अध्ययन का विषय मन वा श्रात्मा हआ। पाश्वात्य विचारघारा मे आत्मा और मन पर्यायवाची शब्द हे. किन्त्र भारतीय मनोविज्ञान मे मन भ्रौर श्रात्मा नितान्त भिन्न है। भ्रात्मा चेतन सत्ता है, मन जट प्रकृति की विकृति है। पातज्जल योगदर्शन में ईश्वर (पुरुष विशेष) श्रात्मा (जीव) प्रकृति ( जड तत्त्व ) तीनो ग्रन्तिम सत्ताग्रो को माना गया है। सारा विश्व जड तत्त्व प्रकृति की ही श्रिभिव्यक्ति मात्र है। यह जडतत्व चेतनतत्व से भिन्न, उसके विपरीत त्रिगुणात्मक, परिणामा, धनेतन, भीर क्रियाशील है। किन्तु बिना चेतनसत्ता के सान्निध्य के प्रकृति परिणामी नहीं होती। अत ईश्वर, पुरूषविशेष, के सामिध्यमान मे नियुणात्मक प्रकृति की साम्य प्रवर्था भंग हो जाती है। साम्य अवस्था के भग हो जाने पर उमका प्रथम विकार बुद्धि वा चित्त कहलाता है जो कि समष्टिकप में महत्तत्व अर्थात् ईश्वर का चित्त कहलाता है और व्यष्टिकाप में बुद्धि। बुद्धि से श्रहकार, श्रहकार से मन पन ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय तथा महत् से विकास की दूसरी समानान्तर घारा चलती है जिससे महत्तत्व से पच तन्मात्राएँ, पंच तन्मात्राओं से पच महाभूती तथा पच महाभूतो से सम्पूर्ण छिष्ट ( दृष्ट जगत् ) की उत्पत्ति होती है। बुद्धि. अहंकार, मन, पच ज्ञानेन्द्रिय, पच कमेन्द्रिय तथा पंच तन्मात्रायें, ये अतीन्द्रिय है जिनका केवल योगी को ही प्रत्यक्ष हो सकता है। योग मे चित्त वा मन (Mind) अन्त.करए। (बुद्धि, अहकार और मन ) के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है, श्रीर कही-कही बुद्धि के अर्थ में भी चित्त वा मन शब्द का प्रयोग हुआ है। श्रतः चित्त का श्रध्ययन मनोविज्ञान का विषय है। चित्त में निरन्तर

परिवर्तन होते रहते है। चित्त विषयो के द्वारा श्राकषित हो कर विषयाकार होता रहता है। चित्त का विषयाकार होना ही चित्त का परिणाम है। चित्त के परिएाम को वृत्ति कहते है । श्रमख्य विषय होने से चित्त की वृत्तियां भी श्रसंख्य है। योग ने इन सब वृत्तियों को पांच वृत्तियों के ही अन्तर्गत कर दिया है। यह पाँच वृत्तियाँ प्रमाण विपर्यंय विकल्प निद्रा और स्मृति है, जिनका अध्ययन भी मनोविज्ञान का विषय है। बिना ज्ञानेन्द्रियो के हमे विषयो का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, अर्थात वित्त बिना इन्द्रिय विषय सयोग के विषयाकार नहों हो सकता। श्रत चित्त के श्रध्ययन के साथ-साथ ज्ञानेन्द्रियो का अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है। मस्तिष्क, नाडियाँ आदि भी, ज्ञान का साधन होने के कारण, मनोविज्ञान के अध्ययन के विषय है। वित्तयों के द्वारा सदश संस्कार उत्पन्न होते हैं और उन संस्कारों के द्वारा वृत्तियो की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से यह चक्र चलता रहता है। इसके प्रतुरूप ही मानव के व्यवहार होते है। अत मनोविज्ञान के प्रध्ययन का विषय व्यक्ति की अनुभृति तथा व्यवहार भी है। चित्त की सब वृत्तियाँ निरम्तर परिवर्तनशील है।ने के कारण उनका केवल स्थायी रूप मे अध्ययन नहीं हो सकता। उनके गत्यात्मक रूप का ग्रध्ययन अति भ्रावश्यक हो जाता है।

योग मनोविज्ञान मे ब्यक्ति के बाह्य-व्यवहार का भी अध्ययन होता है जिसका ज्ञान हमे इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। व्यवहार तो वे क्रियाएँ है, जिनका हम निरोक्षण कर सकते है। मन की स्थिति के ऊपर हमारा व्यवहार प्राधारित है। हमारी सम्पूर्ण क्रियाओं में चित्त की भलक प्राप्त होती है। यही नहीं, बल्कि शारीरिक श्रवस्थाओं के द्वारा भी हमारा चित्त प्रभावित होता है। मन और शरीर अन्योन्याश्रित है। इसी कारण से योग में शरीर नियन्त्रण से चित्त की वृत्तियों का नियन्त्रण करने का मार्ग भी बतलाया गया है। अत योग मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय शरीर-शास्त्र भी है, जिसमें स्नायुमएडल, नाडिया, मस्तिष्क, चक्र, कुण्डलिनी, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेन्द्रिया आदि श्रा जाते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि योग मनोविज्ञान समग्र मन (चित्त) का उसके साधनो (मस्तिष्क, नाडिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेन्द्रिया, चक्र, कुग्डिलनी, ग्रादि) सिहत मानव की अनुभूति तथा उसके व्यवहार के गत्यात्मक ग्रध्ययन का विज्ञान है।

योग मनोविज्ञान के ग्रध्ययन का विषय केवल चित्त तथा मस्तिष्क आदि साधन हो नही है. बल्कि चेतन सत्ता भी उसके श्रध्ययन का विषय है। चित्त तथा मस्तिष्क ग्रादि सावनो का अध्ययन ही प्रयप्ति नही है। ये सब तो त्रिगुगात्मक जड प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण, जड तथा अचेतन है। जड श्रीर अचेतन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति ग्रसम्भव है। चित्त के विषयाकार हो जाने पर ही ज्ञान प्राप्त होता है। चित्त स्वय भ्रचेतन है, भ्रत उसे ग्रन्थ के प्रकाश की अपेक्षा बनी रहती है और वह बिना किसी चेतन सत्ता के प्रकाश से प्रकाशित हये. विषयाकार हो जाने पर भी ज्ञान प्रदान नहीं कर सफता। किसी न किसी प्रकार से चेतन सत्ता का सयोग जड प्रकृति की कियाशीलता व प्रकाश के लिये भ्रति भ्रावश्यक है। बिना चेतन सत्ता के सार्तिन्य के तो प्रकृति की साम्य ग्रवस्था भी भग नहीं हो सकती। मनोविज्ञान से चेतन सत्ता का ग्रध्ययन निकाल देने पर चित्त का अध्ययन करना भी धनमभव हो जाता है। जिस प्रकार विद्युत-यत्रालय में यन्त्रो, बिजली के तारो, बल्बा श्रादि सम्पूर्ण सामग्री के होने पर भी बिना विद्युत् के कोई कार्य सम्पादन नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार विना चेतन सत्ता के चित्त श्रीर शरीर आदि की किसी भी क्रिया का ग्रध्ययन नहीं हो सकता। ग्रत योग मनोविज्ञान केवल मन का उसके साघनो सहित ज्ञान प्राप्त करने का विज्ञान ही नही है, बल्कि योग मनोविज्ञान तो समग्र मन का उसके साधनो सहित, मानव की अनुभूतियो श्रीर व्यवहारो, का चेतन सापेक्ष गत्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने का विज्ञान है।

योग मनोविज्ञान केवल साधारण मानसिक तथ्यो तथा व्यवहारो के अध्ययन तक ही सीमित नही है बिल्क उमके अन्तर्गत चित्त को पूर्ण विकसित करने की पद्धित भी आ जाती है। हमारे चित्त का साधारण दृष्ट स्वरूप वास्तविक स्वरूप नहीं है। चित्त के दो रूप हं, एक वारण चित्त और दूसरा कार्य चित्त। कारण चित्त आकाश के समान विभु है। आकाश के समान विभु होते हुए भी भिन्न भिन्न जीवों के चित्त घटाकाश आदि के समान ही सीमित है। योग मनोविज्ञान में चित्त की इस सीमा को समाप्त करने का उपाय बताया गया है। अर्थात इसका सर्व प्रथम कार्य चित्त को उसका वास्तविक रूप प्रदान करना है, जो कि देश-काल-निरपेक्ष है। साधक का अन्तिम ध्येय, चित् को अपने स्वरूप में अवस्थित करना है। विना विवेक ज्ञान के चित् अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं हो सकता। अत मनोविज्ञान विवेक ज्ञान प्रदान करने का मार्ग बताता है।

योग साधना का अन्तिम लक्ष्य आत्म-साक्षात्कार (Self-Realization) श्रर्थात् स्वरूपावस्थिति को प्राप्त करना है। जब तक चित्त और पुरुष के भेद का ज्ञान नही प्राप्त होगा, तब तक चित्त प्रकृति मे लीन नही हो सकता। चित्त के प्रकृति मे लीन होने पर ही ग्रात्मा की स्वरूपावस्थिति होती है। अत स्वरूपावस्थिति के लिये विवेक ज्ञान भ्रति श्रावश्यक उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मनोविज्ञान का कार्य चित्त को विकसित कराने तथा उसको विकसित करके विवेक ज्ञान प्रदान करना भी है। अभ्यास भ्रौर वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियो का निरोध करके चित्त को उसके वास्तविक रूप मे लाया जाता है ग्रात्म-उपलब्धि होती है। इसके लिये योग मे ग्रष्टाग मार्ग यम, नियम, म्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, घ्यान, समाधि बताये गये हैं। इस श्रष्टाग मार्ग मे यम, नियम, श्रासन, प्रणायाम और प्रत्याहार यह पाच योग के वाह्य अग है , भ्रोर धारएगा, ध्यान, समाधि यह अन्तरग साधन है। बहिरग साधनो से अन्त करएा शृद्ध हो जाता है, जिसके फलस्वरूप योग साधन मे रुचि बढती है। अन्तरग साधनो से चित्त (अन्त करण) एकाग्र होता है। अन्तरग साधन कैवल्य प्राप्त करने के साक्षात कारए। कहे जाते है। पाच बहिरग साधन मुक्ति के साक्षात् साधन नहीं कहें जा सकते। ये ब्राठो साधन योग मनोविज्ञान के भ्रष्टययन के विषय है।

इन भ्राठो साधनो के भ्रभ्यास के फलस्वरूप साधक को बहुत सी भ्रद्भुत शक्तिया प्राप्त होती है, जो साधारण व्यक्तियों की समक्ष के परे हैं। इन शक्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना भी योग मनोविज्ञान के भ्रन्तर्गत भ्रा जाता है। सत्य तो यह है कि योग मनोविज्ञान क्रियारमक मनोविज्ञान है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि योग मनोविज्ञान समग्र मन, चित्त, उसके साधनो, मस्तिष्क, नाडियो, कुण्डिलिनो, चक्र, ग्रादि सिहत मानव की श्रितुभूतियो तथा व्यवहारो का चेतन सापेक्ष गत्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने, श्रभ्यास तथा वैराग्य द्वारा चित्त की वृत्तियो का निरोध करने, कैवल्य प्राप्त करने के प्रष्टागो-यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का श्रध्ययन करने तथा चित्त को विकसित करके श्रद्भुत शक्तियो तथा विवेक ज्ञान प्रदान करने का क्रियात्मक विज्ञान है।

### अध्याय ३

# योग-मनोविज्ञान की विधियाँ

हर विज्ञान की ज्ञान प्राप्त करने को श्रवनो श्रवग-अगग विधियाँ होती है। इसी प्रकार से योग मनोविज्ञान की भी अपनी निज की विवियाँ हे जो वज्ञानिक होते हए भी अन्य किसी विज्ञान के द्वारा नहीं ग्रानाई जानी। इन विवियो की वेज्ञानिकता मे सन्देह नही किया जा सकता। मनीयेज्ञानिक विधिया योग मनोविज्ञान के ज्ञानके लिये प्रयोग में नहीं लाई जा सकती क्योंकि, ठीक वेसे ही जिस प्रकार से मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय दूसरे विज्ञानों के अध्ययन के विषय में भिन्न है. योग-मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय मनोविज्ञान के अध्ययन के प्रिपय से बहत भिन्न है। योग-मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय आत्मा, नित्त, मन, इन्द्रिय म्रादि हे, जो कि भौतिक इन्द्रिय-सापेक्ष त्रिपय नहीं है। इन इन्द्रिय निरपेक्ष सूक्ष्म निषयो का ग्रध्ययन करने के लिये प्राचीन ऋषियो ने एक विशिष्ट प्रकार की पद्धति की अपनाया था। हर व्यक्ति इस योग्य नही होता कि वह किसी एक विशिष्ट विषय का वैज्ञानिक अन्वेषण कर सके। उसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक विधियो को हर साधारण व्यक्ति अपना कर मनोवेज्ञानिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। अन्वेषए। करने से पूर्व व्यक्ति की विज्ञान का ज्ञान वान्त्रनीय है। उसके बिना वह वैज्ञानिक प्रयोगात्मक पद्धित के द्वारा वेज्ञानिक ज्ञान नही प्राप्त कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से योग मनोविज्ञान के ज्ञान प्राप्त करने गा पद्धति का प्रयोग हर व्यक्ति नहीं कर सकता। योग हर व्यक्ति के लिये नहीं है। योग-सावन के लिये विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति ही होते है। पात अन-योग-सूत्र मे १ मूढ र. क्षिप्त ३. विक्षिप्त ४ एकाग्र तथा ५. निरुद्ध नामक चित्त की पाच अवस्थाये बताई गई है। इनमे से पहनी तीन अवस्थाये योग की आस्थाये नहीं हैं। अन्तिम एकाग्र और निरुद्ध खबस्या ही योग की अनस्याये है। मूढ, क्षिप्त, विक्षिप्त ग्रवस्था वाले व्यक्ति योग के लिये उपयुक्त नहीं है। चित्त त्रिगुणा-रमक प्रकृति का प्रथम विकार है। त्रिगुणारमक प्रकृति का विकार होने के काररा यह भी त्रिगुणात्मक ही है। ये तीन गुए सत्व, रज और तम हे।

इन त्रिगुणो से निर्मित होने के कारए। तथा इन तीनो गुणो के विषम अनुपात मे होते के कारण हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। जिसमे तमोगुण की प्रधानता होनी है, वह मृढ चित्त वाला व्यक्ति निरन्तर धालस्य, निद्रा, तन्द्रा, मोह, भय आदि मे रहता है। ऐसा व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह से सम्पन्न होता है, ग्रीर सदा अनुचित कार्यों को करनेवाला नीच प्रकृति का होता है। अत इस प्रकार से मूढता को प्राप्त व्यक्ति कभी भी अपने व्यान को एकाग्र नही कर पाने के कारण योग के उपयुक्त नहीं होता। इसी प्रकार से क्षिप्त चित्तवाला व्यक्ति. रजोग्रण की प्रधानता के कारण अति चचल तथा निरन्तर विषयो के पीछे भटकने वाला होने के कारण योग के उपयुक्त नही है। विक्षिप्त चित्तवाला व्यक्ति सत्वयुण प्रवान होता है, किन्तु इसमे सत्व की प्रधानता होते हुए भी रजस के कारण चित्त मे चचलता व अस्थिरता आ जाया करती है। इसमे चित्त बाह्य विषयो से प्रभावित होता रहता है। इस चित्तवाले व्यक्ति, सुखी, प्रसन्न और क्षमा, दया आदि-आदि गुणवाले होते है। इस कोटि मे महान पुरुष, जिज्ञासु एव देवता लोग भ्राते हैं। ये उपयुंक्त तीनो भ्रवस्थाये चित्त की स्वाभाविक म्रबस्थाये नही है। चित्त की चतुर्थं अवस्था एकाग्र मनस्था है, जिसमे चित्त सत्वएण प्रधान होता है। तमोगुण और रजोगुण तो नेवल वृतिमात्र होते हैं। इस प्रकार के चित्त वाले व्यक्ति अधिक देर तक एक ही स्थिति मे स्थिर रहते है तथा इस स्थितिवाला चित्त सूख, दूख, चचलता श्रादि से तटस्य रहता है। यह चित्त की स्वाभाविक अवस्था, जिसे सम्प्रज्ञात समाधि कहा जाता है. योग की है। इसमे चित्त की समस्त विषयो से अभ्यास और वेराग्य के द्वारा हटाकर विषयविशेष पर लगाया जाता है, जिससे जब तमस और रजस् दब जाते है, तब विषय का सत्व के प्रकाश मे यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। विषय भेद से इस अवस्था के चार भेद हो जाते है, जिन्हे क्रमश वितकीन्गत सभ्प्रज्ञात-समाधि, विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि, भ्रानन्दातुगत सम्प्रज्ञात समाधि, तथा अन्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहा जाता है। इस एकाग्रता के ग्रम्यास के चलते रहने पर इन चारो अवस्थाम्रो के बाद की विवेक ख्याति नामक अवस्था आती है।

वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि—इसके द्वारा योगी को उस स्थूल पदार्थ के, जिस पर चित्त को एकाग्र किया जाता है, यथार्थं स्वरूप का, पूर्वं मे न देखे,

१. पा. यो सू --- १।१७

न सुने, न अनुमान किये गये समस्त विषयो सहित, सशय विपर्यंय रहित, साक्षात्कार होता है।

विचारानुगत-सम्प्रज्ञात समाधि — वितकनिगत सम्प्रज्ञात-समाधि के बाद निरन्तर अभ्यास के द्वारा योगी को समस्त विषयो के सहित, पचतन्मात्राओ तथा ग्रहण रूप शक्ति मात्र इन्द्रियो का, जो कि सूक्ष्म विषय हे, सराय विपर्यय रहित साक्षास्कार होता है। इस अवस्था को विचारानुगत-सम्प्रज्ञात-समाधि कहते है।

आनन्दानुगत सम्प्रज्ञान-समाधि विचारानुगत-सम्प्रज्ञात-समाधि के निरन्तर अभ्यास के द्वारा साधक की एकाप्रता उतनी बढ जाती है कि वह समस्त विषयो सिहत श्रहकार का सशय विषये रहित साक्षात्कार कर नेता है। इस श्रवस्था को श्रानन्दानुगत-समप्रज्ञात-समाधि कहते है।

अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि अभ्याम के निरन्तर चलते रहते पर योगी अस्मितानुगत-सम्प्रज्ञात-समाधि की अवस्था मे पहुँच जाता है। पुरुष से प्रतिविम्बित चित्त को अस्मिता कहते है। अस्मितानुगत-सम्प्रज्ञात-समाधि की अवस्था मे पुरुष से प्रतिबिम्बित चित्त अर्थात् अस्मिता के यथार्थं रूप का भी साक्षात्कार होता है।

अस्मिता अहकार का कारण होने के नाते उससे सूक्ष्मतर है। इस अगस्था तक अस्मिता में आत्म-ग्रब्धास बना रहता है। अम्यास के निरन्तर चलने रहने पर योगी को निवेक ज्ञान अर्थात् प्रकृति-गुरुष के भेद ज्ञान की प्राप्ति होती है जो कि आत्मसाक्षात्कार कराने नाली चित्त की एक वृत्ति है। यह चित्त की उच्चतम सात्विक वृत्ति है, किन्तु गृत्ति होने के नाते इसका भी निरोध ग्रावश्यक है, जो कि परवेराग्य द्वारा होता है। इस वृत्ति के निरोध होने पर स्वत ही सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है। वित्त की इस निरद्धान्तस्था को ही ग्रसम्प्रज्ञात समाधि कहते है। इसमें केवल निरोध परिणाम ही शेष रह जाते है। इसके द्वारा द्रष्टा स्वरूपानिस्थित को प्राप्त होता है। इस स्थित में समस्त प्रकार की स्वाभाविक वृत्तियों का निरोध हो जाता है, जो कि एकाग्र अवस्था में नहीं होता है। चित्त जब तक प्रकृति में लीन नहीं होता, तब तक पुरुष की स्वरूपानिस्थित नहीं होती। वेसे तो पुरुष कूटस्थ ग्रीर नित्य होने से सर्वदा स्वरूपानिस्थित ही रहता है, भले ही ज्युत्यान काल में अविवेक से विपरीत भासने लगता है। जैसे बालू में जल की भ्रान्ति के समय एक का भ्रमाव और दूसरे की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात् बालू का अभाव तथा जल की

एरपत्ति नही होती है। रस्सी मे सपँ के भ्रान्ति काल मे रस्सी का श्रभाव तथा सर्प की उत्पत्ति नहीं होती है। इनका स्त्रम दूर होने पर जल भ्रीर सर्प का अभाव तथा बालू और रस्सी की उत्पत्ति नहीं होती है। ठोक उसी प्रकार से पुरुष भी सर्वदा स्वरूपावस्थित रहते हुए भी अविवेक के कारण उल्टा ही भासता है। त्रिगु-णात्मक चित्त तथा पुरुष सिन्नधान से दोनों में ऐक्य भ्राति होती हैं। जैसे कि स्फटिक के निकट रक्खे हुए लाल फूल की लाली स्फटिक मे भासती है ठीक उसी प्रकार से चित्त की वृत्तिया भी पुरुष मे भासती है, जिससे कि नित्य ग्रीर कूटस्य परुष भी अपने को सुखी और दू खी मानने लगता है। पुरुष के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना योगी का लक्ष्य है। विवेक ख्याति के बाद चित्त के प्रकृति मे लीन होने के पश्चात ही पुरुष स्वरूपावस्थित होता है। स्वरूपावस्थिति प्राप्त करने को योग मे एक विशिष्ठ विधि है। स्वरूगवस्थिति का ज्ञान भी योग-मनोविज्ञान के भ्रध्ययन के अन्तर्गत आता है। अत यह विशिष्ट पद्धति योग-मनोविज्ञान की पद्धति हुई। इस पद्धति को सहजज्ञान (Intuition) कहते हैं। जैसा कि पूर्व मे बताया जा चुका है, हर व्यक्ति योग पद्धति के प्रयोग के लिये समर्थ नही होता। अतः उस भवस्था तक पहुँचने के लिये योग-शास्त्र मे साधन भी बताये गये है, जिन्हे अष्टाग-योग कहा जाता है।

### अष्टाग योग<sup>२</sup>

१. यम २. नियम ३ श्रासन ४. प्राणायाम ५ प्रत्याहार ६ धारणा ७ व्यान ८. समाधि।

क्रमश. इनके अभ्यास के द्वारा समाधि अवस्था प्राप्त करने पर, जिसका सूक्ष्म छप से ऊपर वर्णन किया गया है, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्ति की अवस्था आती है। योगी के अपरोक्ष ज्ञान का दायरा योगाभ्यास के साथ-साथ बढता जाता है, और वह सूक्ष्मतर विषयो का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करता चला जाता है। योगी की इस अवस्था को सम्प्रज्ञात समाधि कहते है। इस सम्प्रज्ञात समाधि को अन्तिम अवस्था अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि है जिसमे अस्मिता जैसे सूक्ष्मतर विषय का अपरोक्ष ज्ञान अथित् साक्षात्कार होता है। इसके बाद की अवस्था विवेकख्याति की अवस्था है जिसमे पुरुष और चित्त के भेद का अपरोक्ष ज्ञान (Intuntive Knowledge) प्राप्त होता है। किन्तु इस

१. पा यो. सू भा - १।४ २ पा. यो सू - २।२६

अपरोक्ष ज्ञान (Intuitive Knowledge) के लिये यम, नियम श्रादि का अभ्यास आवश्यक है। इनके अभ्यास से ही साधक की श्रान्तज्ञीन प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है।

## यम के भेद्

- १ ऑहंसा २. सत्य ३ घ्रस्तेय ४. ब्रह्मचर्य ५ घ्रपरिमह।
  नियम के भेद
- १. शीच २ सन्तोष ३ तप ४ स्वाध्याय ५ ईश्वरप्रणिधान।

श्रासन भी श्रनेक तरह के होते है। इसी प्रकार से प्राणायाम भी कई तरह के होते है। जिसका विशिष्ठ विवेचन ग्रन्थ में स्वलविशेष पर किया जायगा।

योग के इत आठ अगो में से यम, नियम, आमन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये योग के बहिरग साधन है, तथा धारणा, घ्यान और समाधि योग के अतरग साधन है।

#### यम

यम नियम के अभ्यास से साधक योग के उगयुक्त होता है। श्रिंहमा के अभ्यास से साधक के सम्पर्क में आनेवाले समस्त भयकर हिंसक प्राणी भो अपनी हिंसक वृत्ति को त्यागकर पारस्परिक वैर-विरोध रहित हो जाते है। इसी प्रकार से सत्य का पालन करने से साधक को अन्द्रुत वाणी बल प्राप्त होता है। उसके वचन कभी ग्रसत्य नहीं होते। साधक जब ग्रस्तेय का दृढ अभ्याम प्राप्त कर लेता है, तब उसकी किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को कभी नहीं रह जाती है। युप्त से ग्रुप्त बनाभी उसे स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। उसको समस्त पदार्थ बिना इच्छा के स्वतः प्राप्त होते है। ब्रह्मचर्य का दृढ अभ्यास होने से श्रपूर्व शिक्त प्राप्त होती है, क्यांकि वीयं ही प्रधान शक्ति है। वीर्य-लाभ से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक समस्त शक्तियाँ विकसित होती है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण अभ्यास होने पर साधक को योगमार्ग में विद्य और जिमेंल बनाता है, जिससे उसको यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। उसे भूत, मिंद्य ग्रीर वर्तमान तीनो जन्मो का ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह का अर्थ साधक के लिये ग्रविद्या आदि करेश तथा शरीर के साथ लगाव का त्यां ग्रार्थ साधक के लिये ग्रविद्या आदि करेश तथा शरीर के साथ लगाव का त्यां मार्य साधक के लिये ग्रविद्या आदि करेश तथा शरीर के साथ लगाव का तथां नि

- १. पा. थो. सू --- २।३०, ३१, ३५, ३६, ३७, ३८, ३६
- २. योगमनोविज्ञान का १६ मध्याय देखे

मुख्य रूप से है, क्यों कि उसके लिये सबसे बड़ा परिग्रह यही है। जितनी भी वस्तुग्रो तथा घन का सग्रह अन्ते भोगार्थ किया जाता है, वह सब शरीर में ममत्व ग्रौर अहमाव होने के कारण ही होता है। अपरिग्रह भाव के पूर्ण रूप से स्थिर होने पर ही साधक को समस्त पूर्व जन्मो तथा वर्तमान जन्म की सम्पूर्ण बातो का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसा होने से उसे अपने जन्मो तथा उन जन्मों के कार्य तथा उनके परिणामों का ज्ञान स्पष्ट रूप से होने के कारण ससार से विरक्ति होकर योग साधन की ओर प्रवृत्ति होती है।

#### नियम

नियमों के पालन से भी योग के लिये शक्तियां प्राप्त होती हैं। शौच के अम्यास से शरीर से राग और ममत्व छूट जाता है। आम्यन्तर शौच की हढ़ता से मन स्वच्छ होकर अन्तमुंखी हो जाता है, जिससे चित्त में आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाती है। सन्तोष के हढ़ और स्थिर होने से तुष्णा की समाप्ति महान् सुख प्रदान करती है। तप के द्वारा अशुद्धि का नाश तथा साधक के शरीर और इन्द्रियों का मज नष्ट होकर, वह स्वस्थ, स्वच्छ होकर और लघुता को प्राप्त कर जीणमा झादि सिद्धिया प्राप्त कर लेता है। स्वाच्याय से ऋषि और सिद्धों के दर्शन होते है, जिसके फलस्वरूप योग में सहायता प्राप्त होती है। ईश्वर-प्रणिधान से योग साधन के समस्त विघ्न नष्ट होकर समाधि अवस्था शोष्ठ प्राप्त हो जाती है। योग के सातो अगो के अभ्यास में, समाधि के शोष्ठ प्राप्त करने के लिये ईश्वरप्रणिधान अति आवश्यक हो जाता है। अन्यथा विघ्नों के कारण समाधिलाभ दीर्घकाल में प्राप्त होता है।

### आसन<sup>२</sup>

श्रासन बिना हिले डुले स्थिरता पूर्वंक, कष्ट रहित, सुख पूर्वंक, दीर्थंकाल तक बैठने की अवस्था को कहते है। यह समाधि का बहिरंग साधन है। इसकी सिद्धि से साथक में कष्ट्रसहिष्णुता प्राप्त हो जाती है। उसे गर्मी, सर्वी, भूल, प्यास श्रादि द्वन्द्व, चित्त में चचलता प्रदान करके साधन में विद्य उपस्थित नहीं करते है। श्रासन की स्थिरता के सिद्ध होने के बाद प्राणायाम को सिद्ध किया जाता है। आसन भी यम, नियम के समान ही योग का स्वतंत्र अग नहीं है। आसन तो प्राणायाम की सिद्धि का साधन है। बना आसन के सिद्ध हुए प्राणायाम सिद्ध नहीं हो सकता है।

श. पा. यो सु — २३२२, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५
 २. पा. यो. सु — २।४६, ४७, ४८

#### प्राणायाम<sup>9</sup>

रेचक, पूरक श्रीर कुम्भक की क्रिया को प्राणायाम समभा जाता है। कुम्भक के गोरक्ष सहिता तथा घरण्ड सहिता में सहित, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतली भिक्रका, स्नामरी, मूर्च्ज और वेवनी में भेद बनाये गये हैं। प्राणायाम के अभ्यास से तम और रज से आवृत्त अर्थात् अविद्या आदि क्रेशों के द्वारा ढका हुआ, विवेक ख्याति रूपी प्रकाश प्रगट होता चलता है। क्यों कि प्राणायाम से सचित कम संक्षार तथा मल भन्म होते चले जाते है। प्राणायाम के सिद्ध होने से मन के ऊर नियनण प्राप्त कर साधक उमें कहीं भी न्थिर कर सकता है। इसलिये प्राणायाम समाधि प्राप्त करने के बहुत उत्कृष्ट माधनों में से है।

### प्रत्याहार<sup>२</sup>

प्रागायाम के निरन्तर अभ्यास मे मन श्रीर इन्द्रियो मे स्वच्छता श्राती चली जाती है। ऐसी स्थिन मे इन्द्रियां विहर्मुल न होकर अन्तर्मुल होती हैं और योगी समस्त विषयों में इन्द्रियों को हटाकर मन में विलीन कर नेता है। इस श्रम्यास को ही प्रत्याहार कहते है। साबक सावन करते समय विणयों को त्याग करके चित्त को घोय में लगाना है। तब चित्त में इन्द्रिय के विलीन से होने को प्रत्याहार कहते हैं। इस प्रत्याहार के श्रभ्यास के सिद्ध होने से साधक पूर्णं छप से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है।

#### धारणा<sup>3</sup>

पच बहिरग साधनों के निरन्तर अम्यास के बाद उनके सिद्ध होने पर, साधक की ऐसी अवस्था आ जाती है, कि मन और इन्द्रिया सब उसके नश में हो जातों हे और वह चित्त को किमो भी निषय पर अपनी उच्छानुसार लगा सकता है। चित्त का यह स्थान विशेष में वृत्तिमान में ठहराना हो धारणा कहलाता है। चित्त का सूर्य, चन्द्र या देवसूर्ति व अन्य किसी बाह्य विषय तथा शरीर के भीतरी चक्र, हृदय-कमन आदि स्थानों पर ठहराने को धारणा कहते हैं। अर्थात् वित्त को किसो भी बाह्य और आन्तरिक स्थूल और सूक्ष्म विषय में लगाने को धारणा कहते हैं।

#### ध्यान

जपर्युक्त घारणा का निरन्तर रहना, अर्थात् जिस वस्तु में चित्त को लगाया जाय उसी विषयविशेष मे चित्त का लीन हो जाना अर्थात् किसी अन्य १. पा. यो. सू.—२।४६, ५०, ५१, ५२, ५३ २. पा. यो. सू. —२।५४, ५५ ३. पा. यो. सू —३।१ ४. पा. यो सू —३।२

वृत्ति का चित्त में न उठना तथा निरन्तर उस एक हो वृत्ति का प्रवाह चलते रहना घ्यान कहलाता है। यह घ्यान की अवस्था घारणा को निरन्तर हढ करने के बाद आती है। जिसमे वस्तुविशेष के अतिशक्ति अन्य किसी का बोध नहीं होता। श्रर्थात् मन या चित्त उस विषयविशेष से क्षणमात्र के लिए भो नहीं हटता हुआ निरन्तर उसी में प्रवाहित होता रहता है।

#### समाधि

ध्यान की पराकाष्ठा समाधि है। घातु ( ध्यान करने वाला आतम प्रतिबिम्बत चित्त ) ध्यान (विषय का ध्यान करने वाली चित्त की वृत्ति ) ध्येय ( ध्यान का विषय ) इन तीनों के मिश्रित होने का नाम त्रिपुटी है। जब तक चित्त में उपयुंक्त तीनों का प्रलग अलग भान होता है तब तक वह ध्यान ही है। धारणा प्रवस्था में चित्त को जब विषय में ठहराते हैं, तब वह विषयाकार वृत्ति समान रूप से प्रवाहित न होकर बोच बोच में अन्य बुत्तिया भी आती रहती हैं, किन्तु ध्यान में यह त्रिपुटी की विषयाकार बृत्ति व्यवधानरहित हो जाती है। समाधि अवस्था में उपयुंक्त त्रिपुटी का भान नहीं रह जाता है। अर्थात् धातु, ध्यान भीर ध्येय तीनों की अनग अलग विषयाकार वृत्ति न होकर केवल ध्येय स्वरूपाकार वृत्ति का ही निरन्नर भान रहता है।

#### सयम

योग मे घारणा, ध्यान, समाधि इन तीनो के किसी विषय मे होने को सयम कहा जाता है। इन तीनो मे ग्रग ग्रगीमान है। इन तीनो मे समाधि ग्रगी है तथा धारणा ग्रीर ध्यान समाधि के ही अग है। समाधि की ही पहलो अवस्था धारणा ग्रीर ध्यान है। स्कन्दपुराण में चित्तवृति की २ घण्टे तक को स्थिति को घारणा, २४ घण्टे तक ध्येय मे चित्त वृत्ति की स्थित को व्यान तथा १२ दिन निरन्तर ध्येय रूप विषय मे चित्तवृत्ति को स्थित को स्थान तथा १२ दिन निरन्तर ध्येय रूप विषय मे चित्तवृत्ति को स्थिर रखने को समाधि कहा गया है। सयम की सिद्धि होने पर चित्त के ग्रन्दर ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि साधक ( योगो ) अपनी इच्डानुसार जिस विषय मे चाहता है, उसी विषय मे तत्काल सयम कर लेता है। ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर चित्त मे ग्रन्दुत ज्ञानशक्ति प्राप्त हो जाती है जिसे कि योग मे ग्रध्यात्म-प्रसाद ग्रीर ऋतम्भरा-प्रज्ञा का नाम दिया गया है। स्थम जय होने पर ध्येय वस्तु का यथार्थ अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। ग्रर्थान् वह सयम प्राप्त साधक विषय को यथार्थ रूप से जान लेता है। योग मे सयम का बडा महत्व है।

साधक को सयम के द्वारा म्रलौिक शक्ति प्राप्त होती है। किन्तु हर शक्ति का सदुपयोग या दुरुपयोग दोनो ही हो सकने है। इसके दुरुपयोग से श्रवोगित होती है। भ्रन्यथा सयम की क्रिया तो स्वरूपयिन प्राप्त करने के लिये ही है। सब कुछ प्रयोग के ऊतर श्राधारित है।

समाधि और योग दोनो हो पर्यायवानो शब्द है। समाधि के द्वारा ही सम्पूर्ण ज्ञान अपरोक्ष रूप से प्राप्त होता है। समाधि तक पहुँचने के उपर्युक्त साधन हैं। इस समाधि अपस्या में पहुँचने के बाद निरन्तर समाधि के अभ्यास को बढ़ाते रहने पर स्थूल विषयों के साक्षात्कार से सूक्ष्मतर विषयों का साक्षात्कार साधक को होता चलता है अर्थात् समाधि की प्रयम अवस्था में समस्त स्थूल भूतों का साक्षात्कार होने के बाद सूक्ष्मतन्मात्राम्रों तथा इन्द्रियों का साक्षात्कार होते हैं। उसके बाद अभ्यास के निरन्तर चलने रहने के बाद अहकार का, जो कि इन्द्रियादि की अपेक्षा सूक्ष्मतर है साभात्कार होता है। उसके बाद की समाधि की अवस्था के द्वारा चित्त का, जो कि अपेक्षाकृत सूक्ष्मतर है, साक्षात्कार होता रहता है। सारी छिष्ट चित्त का रोज ही है। चित्त के यथार्थक्ष्य का साक्षात्कार होने पर समस्त विश्व के यथार्थक्ष्य का साक्षात्कार स्वय हो होने लगता है। चित्त की सूक्ष्म अप्या को समाधि कहते हैं, जिमके द्वारा सन्देह, सशय, पिपर्यंय आदि रहित पदार्थ के सूक्ष्म स्वरूप का साक्षात्कार होने लगता है। यह समाधिजन्य ज्ञान प्रयोगात्मक है।

अन्य विज्ञानो की प्रयोगात्मक पद्धति ने योग मनोविज्ञान की प्रयोगात्म । पद्धिति मिल्ल है। योग-मनोविज्ञान मे प्रयोगकर्ता तथा प्रयोज्य दोनो, एक ही व्यक्ति होता है। अर्थात् योगी (प्रयोज्य) म्वय ही प्रयोगकर्ता है। वंभे तो बहुत से प्रयोग, मनोविज्ञान (प्राधुनिक पाथात्य मनोविज्ञान) म भी इस प्रकार के हे, जिनमे प्रयोगकर्त्ता ग्रीर प्रयोज्य एक ही व्यक्ति होता है। उग्रहरणार्थ मनोवज्ञानिक एबिहौस (Ebbinghaus)। ने स्मृति का परीक्षण स्वय अपने ही ऊगर किया था। इस प्रकार वह स्वय प्रयोगकर्ता ओर प्रयोज्य दोनो ही थे। इसी प्रकार से मनोविज्ञान के अन्य बहुत से ऐमे परोक्षण हैं, जिनमे प्रयोगकर्ता स्वय ही अपने ऊपर परीक्षण कर सकता है। जैमे बुद्धिनम्बन्धी तथा सीखने ग्रादि के परीक्षण। दूसरे अन्य प्राकृतिक विज्ञानो और बहुत मे मनोविज्ञान के परोक्षणों मे भी परीक्षण बाह्य होते हैं। प्राकृतिक विज्ञानो में तो केवल बाह्य विपयों का ही परीक्षण होता है और उन्हीं के ऊपर परीक्षणकर्ता प्रयोगशाला मे उन

विषयों के ऊपर परीक्षण करके बाह्य इन्द्रियों द्वारा विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त करता है। मनोविज्ञान मे भी प्रयोगकर्त्ता प्रयोज्य के व्यवहारो का परीक्षण प्रयोगशाला मे करके प्रयोज्य (प्राणी) की मानसिक क्रिया का ज्ञान प्राप्त करता है। किन्त योग-मनोविज्ञान में सम्प्रणं ज्ञान अन्तर्बोध (Intuition) के हारा प्राप्त किया जाता है। अत. अन्तर्वो ब-पद्धति (Intuition-Method) योग-मनोविज्ञान की मूख्य पद्धति है जो कि परीक्षणात्मक (Expensiontal) है। योगी अपने ऊपर ही समस्त परीक्षण करना है। योग-विज्ञान मे ज्ञान प्राप्त करने का प्रारम्भ सयम ( धारणा, ध्यान, समाधि ) के द्वारा होता है। मे योगी स्थूल विषयो मे से अपनी रुचि के अनुसार किसी विषय पर घ्यान केन्द्रित करता है अर्थात् प्रथम थोगी के अभ्यास का विषय स्थूल होता है। इसके पश्चात, अभ्यास निरन्तर होते रहने से सुध्मतर विषयो की ओर होता रहता है। स्थल ग्राह्म विषयो मे समाधि के ग्राभ्यास के हढ़ होने से समस्त सार्वदेशिक भ्रौर सार्वकालिक स्थून निपयो का निषय निरोष सिहन सन्देह, सशय, विपर्यंय रहित भ्रारोक्ष ज्ञान भ्रन्तर्गोव (Industrian) के द्वारा होता है। योगी (प्रयोज्य) तो इसका परीक्षण करता ही है, जो परीक्षण अन्य साधको के द्वारा भी समस्त परिस्थितियों के ऊपर नियनण करके योग-पद्वति के द्वारा किया जा सकता है। जिस प्रकार मे प्रयोगशाला मे नज्ञानिको के द्वारा किने गये प्रयोग, अन्य नेज्ञानिको हारा उस प्रयोग की रामस्त परिस्थितियों के ऊार नियतण कर दोहराये जाकर उन्ही परिणामो को प्राप्त कर उनकी यथार्थता सिद्ध करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी साधक समस्त परिस्थितियो पर योग पद्धति के द्वारा नियन्नण प्राप्त कर, योग के परिणामो की यथार्थंता सिद्ध कर सकते हैं। योगी के द्वारा किये गये परोक्षणो की भी भिन्न-गिन्न अवस्थायें होती हैं। प्रथम अवस्था को वितर्का-नुगत-सम्प्रज्ञान समाबि कहते है. जिसमे योगी के ध्यान का विषय स्थूल होता है, ओर उम स्थल विषय के. जो कि सुर्यं, चन्द्र, नक्षत्र, स्नाकाश, देवसूत्ति आदि कुछ भी हो सकता है. यथार्थ स्वरूप के साथ-साथ विश्व के समस्त स्थूल विषयों के यथार्थं स्वरूप का सराय. निर्धंय रहित ग्रारोक्ष ज्ञान होता है। इस वितर्कानगत सम्प्रज्ञात समाधि मे योगी को अपने स्थूल शरीर का भी समस्त स्थूल अत्रयवो के सहित अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त हो। जाता है। उपनिषदा में इसे ही अन्नमय कोष कहा गया है। समभने के लिये इमे आत्मा के ऊपर का पाचवा बावरण कहा जा सकता है। इस अन्नमय कोष को हो आत्मपूरी अयोध्या कहा गया है। इसके द्वारा ही मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। अतः सर्वंप्रथम योगी को इसका ज्ञान परम भावस्य । है। क्योंकि यही सबका आधार है।

ैइस वितकानुगत-सम्प्रज्ञात समाधि की भी दो अवस्थाये हें १ सवितक २. निवितक ।

- १ सवितर्क —सवितर्क सम्प्रज्ञात समावि मे राब्द, अर्थ और ज्ञान की भावना बनी रहती है।
- २ निर्वितर्के—निर्वितर्कं मे शब्द अर्थ और ज्ञान की भावना नही रहती।

जब योगी इस वितर्भातुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है अर्थात् सार्वदेशिक और सार्वभातिक समस्त स्थून तिपयो का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह अभ्यास को निरनार करता रहकर पचतन्मात्राओ तथा इन्द्रियो के यथार्थ स्वरूप शक्तिमात्र का साक्षात्कार करता है। इस अवस्था को विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहने है। इसके भी दो मेद है—(१) सविचार, (२) निर्विचार।

- १ सिवचार—सिवचार समापत्ति उस स्थिति को कहने हे जिसमें उपर्युक्त सूक्ष्म ध्येय पदार्थों में योगी चित्त लगाकर उन सूक्ष्म पदार्था के नाम, इप श्रीर ज्ञान के विकल्पो सहित अनुभव प्राप्त करना है।
- २ निर्विचार—निर्विचार समापित मे उनके नाम ओर ज्ञान से रिहत केवल घ्येय पदार्थ मात्र (सूक्ष्म तिषय—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्य पव-तन्मात्राओ तथा शक्तिमात्र इन्द्रियो ) का अनुभन्न प्राप्त होता है। अर्थात् इस अवस्था मे चित्त का स्नरूप लीन होकर विस्मृत हो जाता है और केवल घ्येय ही घ्येय का अनुभव प्राप्त होता रहता है।

सिवचार समाधि को स्थित के हढ होने पर सभी दिन्य विषयों को योगी की सूक्ष्म इन्द्रिया ग्रहण करने लगती है। श्रोतेन्द्रिय के द्वारा अति दूरस्थ तथा दिन्य शब्दों को सुनने की शिक्त योगी को प्राप्त होती है। समस्त विषयों का स्पर्श योगों सूक्ष्म स्पर्श इन्द्रिय के द्वारा कर रोता है। समस्त दिन्य विषयों को चक्षु-इन्द्रिय के द्वारा देख लेता है। इसी प्रकार से सूक्ष्म रस इन्द्रिय के द्वारा समस्त दिन्य रसों का आस्वादन योगों कर लेता है। इसी प्रकार से समस्त दिन्य गन्धों का अनुभव सूक्ष्म घाणेन्द्रिय के द्वारा योगी कर लेता है। इस समाधि श्रवस्था में सूक्ष्म विषय, पंचतन्मात्राओं तथा शक्तिमात्र इन्द्रियों का

१ पा यो सू भा -- १।१७

साक्षात्कार साधक करता है। यह साक्षात्कार अन्तर्बोध के द्वारा होता है, जो कि केवल व्यक्तिविरोष से ही सम्बन्धित नहीं है, किन्तु कोई भी योगो योगपद्धति द्वारा अभ्यास कर समस्त योगसम्बन्धी परिस्थितियो पर नियन्त्रण करके इस प्रकार का प्रारोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस तरह से इस ज्ञान की यथार्थता प्रयोगात्मक पद्धति के द्वारा स्थापित की जा सकती है। तथा प्राचीनकाल से इसी प्रकार से होती श्रा रही है। श्रभ्यास के निरन्तर होने से योगो की ऐसी अवस्था हो जातो है कि उसका वित्त इतना अधिक एकाग्र हो जाता है कि उसमे श्रहकार का, जो कि इन्द्रियो तथा तन्मात्राश्रो का कारण होने से सुक्ष्मतर है, साक्षात्कार होता है। एकाग्रना की इस स्थित की ग्रानन्दानगत सम्प्रज्ञात समाधि कहते है। इसमे चित्त मे सत्वग्रुण का आविक्य हो जाने से वह आनन्दरूप हो जाता है। ग्रानन्द के अतिरिक्त उसका कोई ग्रीर विषय नही होता है। इस स्थिति के प्राप्त होने के बाद हो अभ्यास के निरन्तर चलते रहने पर योगी की एकाग्रता इतनी बढ जाती है कि अहकार के कारण चेतन से प्रतिविम्बित चित्त अर्थात् अस्मिता के यथार्थं रूप का साक्षात्कार होने लगता है, जो कि अहकार से प्रधिक सुक्ष्म हे। इन चारो समाधियों में किसी न किसी प्रकार का ध्येय होता है। घ्येय का आलम्बन होने के कारण, जो कि बीज रूप है. ये समाधियां सालम्ब ग्रीर सबीज भी कहलाती हें। अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि के अभ्यास के निरन्तर चलते रहने पर 'अस्मि-अस्मि अर्थात् 'मै हॅ, मै हैं' अहकार से रहित वृत्ति की सुक्ष्मता से, विवेक ख्यातिक्ष्पी वृत्ति उत्पन्न होती है, अर्थात् पुरुष भीर चित्त के भेद को पैदा करनेवाला विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। इस स्थिति से योगी चित्त को और पुरुष को अलग-प्रलग देखता है, किन्तु इस अलग-प्रजग देखने पर भी यह आत्मस्थिति (स्वरूपायस्थिति) नहीं होती। अत निरन्तर अभ्यास के चलते रहने पर इस आन्मसाक्षात्कार प्रदान करनेवाली चित्त की सर्वोच सादिवक वृत्ति में स्वरूपाविस्थिति के ग्रामाव को बतानेवाली 'नेति नेति' रूपी ( यह आत्म-स्थिति नही है, यह आत्म-स्थिति नहीं है ) पर वैराग्य की वृत्ति उदय होती है। इस पर वेराग्यक्रपी वृत्ति के द्वारा विवेक-ख्याति रूपी वृत्ति का भी निरोध हो जाता है। जिस प्रकार से दर्गण-प्रतिबिम्बित स्वरूप वास्तिविक स्वरूप नही होता, ठीक वैसे ही विवेक-स्यातिरूपी वृत्ति द्वारा चित्त मे प्रतिबिम्बित आत्म-साक्षात्कार, वास्तविक आत्म-साक्षात्कार नहीं है, वह तो चित्त में आत्मा का प्रतिबिम्ब मात्र है। म्रत.पर वैराग्यरूपी वृत्ति के द्वारा इस वृत्ति का निरोध रहने पर ही ग्राहम-

स्थिति (स्वरूपावस्थिति ) प्राप्त होती है, इसे ही असम्प्रज्ञान या निर्वीज समाधि कहते है। इस तरह से समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, किन्तु निरोध-सस्कार तब तक वर्त्तमान रहत है, जब तक उनके द्वारा व्युत्यान के समस्त सस्कार नष्ट नहीं हो जाते। इसे ही 'स्वरूपावस्थिति' कहते हे, जो कि असम्प्रज्ञात समाधि के द्वारा प्राप्त होती है।

इस उपर्युक्त आत्म-साक्षात्कार की अवस्था, अर्थात् 'आत्म-दर्शन' प्राप्त करने की भ्रवस्था, को योगमार्ग के द्वारा हर साधक प्राप्त कर सकता है। अत इस अवस्था का परीक्षण हर साधक के द्वारा समस्त परिस्थितियो का नियन्त्रण करके किया जा सकता है। भले ही अन्य वैज्ञानिक परीक्षणो से अपेक्षाकृत यह भ्रत्यधिक कठिन तथा जिलम्ब में होनेत्राला परीक्षणा है। वेसे तो बहत से वैज्ञानिक परीक्षण भी अत्यधिक समय में सम्पन्न होते है।

#### अध्याय ४

## मन-श्रारार-सम्बन्ध (Vind-body-relation)

मनोविज्ञान के अध्ययन में मन-शरीर के पौरस्परिक सम्बन्ध के विषय में विचार करना अति श्रावश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि हमारी मानसिक क्रियाओं के द्वारा शारीरिक क्रियायों निरन्तर प्रभावित होती रहती है। यही नहीं साथ ही साथ यह भी देखने में श्राता है कि शारीरिक विकारों का मन के ऊपर भी प्रभाव पडता है। इन दोनों के श्रन्योन्याश्चित सम्बन्ध की उपेक्षा मनोवैज्ञानिक अन्ययन में नहीं की जा सकती है। ब्याधियों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से हमारा मन उनके द्वारा प्रभावित होता है। पेट की प्रशाबी से विचार शक्ति में अन्तर आ जाता है। तोब्र श्राधात से चेतना भी जुप्त हो सकती है। कितिपय नशीने पदार्थों का सेवन अचेतनता प्रदान कर देता है। हमारी मानसिक प्रकृति रोगों के द्वारा प्रभावित होती है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि हमारे शारीरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप मानसिक परिवर्तन भी निश्चित रूप से होते है, भने हो वे श्रपेक्षाकृत न्यूनाविक हो।

केवल शारीरिक परिवर्तनों का ही मन के ऊपर प्रभाव नहीं पडता अपितु हमारे विचारों ग्रंथवा मानसिक ग्रंपस्थाओं का प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर भी पडता है। हमारे बिचारों के द्वारा ही हमारे शरीर में परिवर्तन उत्पन्न होकर ग्रंपेक विकृतियाँ उपस्थित हो जाती हैं तथा विचारों से ही ग्रंपेक शारीरिक विकृतियों से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मन का ऐसा अद्भुत प्रभाव देखने में ग्राया है कि अनेक ग्रंसाध्य ब्याधियों से ग्रंसित रोगियों को भी केवल मानसिक विचारों के हारा चमत्कारिक रूप से स्वस्थ होते पाया गया है।

प्रयोगों के द्वारा मन और शरोर का सम्बन्ध निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया गया है। मानसिक कार्य करते समय व्यक्ति का रक्त-चाप (Blood Piessine) बढ जाता है। उद्धेगों से प्रेरित होकर कार्य करने में भी रक्त-चाप की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के अनेको उदाहरण मिलते है जिनसे शरीर पर विचारों का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। हम मन का शरीर के ऊपर प्रभाव तो प्रतिदिन के जीवन में ही देखते रहते है। मन से ही शरीर का

सचालन होता है। हाथ उठाने की इच्छा होती है तभी हाथ उठता है। इसी आधार पर ब्यवहार के द्वारा मानसिक अवस्थाओं का अध्ययन होता है। हमारे ब्यवहारों के द्वारा ही मन ब्यक्त होता है।

उपर्युक्त कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि मन और शरीर का श्रन्थो-न्याश्रय सम्बन्ध है अर्थात् एक का प्रभाव दूसरे पर निश्चित रूप से पडता है, जिसकी श्रवहेलना नहीं की जा सकतों है। यह मन श्रीर शरीर के सम्बन्ध की समस्या प्राचीनकाल से ही पाश्चात्य दार्शनिको तथा मनोयज्ञानिको के सामने उपस्थित रही है श्रीर उन्होंने प्राय इम समस्या के हरा करने के लिये मन और शरीर का सम्बन्ध समभाने का प्रयत्न किया है।

पाश्चात्य दर्शन की तरह से योग दर्शन में मन और आहमा एक ही अर्थ में अयुक्त नहीं किये गये है। योग दर्शन में आहमा ने मन को भिन्न माना गया है। मन का योग-मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मन के बिना केवल इन्द्रियों के आधार पर हमें कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो गकता है। योग मना-विज्ञान में मन शरीर सम्बन्ध का विवेचन करने समय उनके (मन-शरीर के) साथ साथ आहमा के सम्बन्ध का विवेचन करना भी अि उत्तम होगा क्योंकि, आहमा के सम्बन्ध के बिना, मन-शरीर-सम्बन्ध का सम-सना कठिन है।

## पात अल योग दर्शन के अनुसार मन शरीर-सम्बन्ध

ईश्वर, पुरुष तथा प्रकृति तीनों को ही योग म अनिम मत्ता मानी गयी है।
पुरुष अनन्त है, प्रकृति एक है। दोनों ही अनारि है, किन्तु एक चेतन है,
दूसरी जह। चेतन पुरुष निष्क्रिय, ग्रारिणामों, निन्य, मर्थव्यापी, अनेक है,
किन्तु प्रकृति त्रिगुणात्मक, एक, परिणामों, सिक्क्य है। समस्त निश्व इस
परिणामी, त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही व्यक्त का है। विगुणात्मक (सत्व,
रजस्, तमस्) प्रकृति की साम्य अन्तया ईश्वर के सावित्य मात्र में भग हो
जाती है, जिसके फलस्वरूप अव्यक्त प्रकृति व्यक्त होतों है। बुद्धि, ग्रहकार,
मन, इन्द्रियां, सूक्ष्म और स्थूल विषय तथा समस्त प्रपचात्मक जगत् प्रकृति की ही द्व
ग्राभिव्यक्तिया है। योग में मन, ग्रहकार, बुद्धि इन तीनों को ही विक्त माना
गया है। ये स्वयं में जह है। चित्त में निरन्तर परिणाम होता रहता है।
पुरुष श्रपरिणामी, निष्क्रिय होते हुए भी जब अज्ञान के कारण चित्त के साथ
तादारम्य मान कर अपने श्रापको परिणामी समझने लगना है, तब इस श्रवस्था

मे उसे बद्ध जीव कहते हैं। चित्त त्रिगुएगत्मक होते हुए भी सत्व प्रधान है भ्रयात उसमे रज और तम निम्न मात्रा मे तथा निर्बल अवस्था मे रहते हैं। इसके सत्व प्रधान तथा आत्मा के निकटतम होने के कारए। यह (चित्त) आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है अर्थात् जिस प्रकार से दीपक दर्पण मे प्रतिबिध्वित होकर दर्पण को प्रकाशित करके उसमे अन्य समस्त प्रतिबिम्बित विषयों को भी प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार से सात्विक चित्त के निर्मल होने के कारण पुरुष का उसमे प्रतिबिम्ब उमे प्रकाशित करके चित्त के भ्रन्य समस्त विषयो को भी प्रकाशित करता है, जिसके फ तस्त्रक्ष्य आत्मा को विषयो का ज्ञान प्राप्त होता है। चित्त निरन्तर विषय सम्पर्क के कारएा विषयाकार होता रहता है। चित्त के विषयाकार होने को ही चित्तवृत्ति कहते हैं। चित्तवृत्तियाँ परिवर्तनशील होने के कारण निरन्तर चित्त मे घारारूप से प्रशाहित होती रहती है, जिनमे अगरिएगामी, निष्क्रिय, अविकारी पृष्ठक भी प्रतिबिध्वित होने के कारण परिणामी क्रियाशील तथा विकारी प्रतीत होने जगता है, जैसे जलतरगा मे प्रतिबिम्बित चन्द्रमा स्थिर होते हुए मी चवल प्रतीत होता है। जैसा कि योग सूत्र के "समाधि-पाद" के चतुर्थ सूत्र — "वृत्तिसारूप्यमितरत्र" से स्पष्ट होता है कि व्युत्यान अवस्था मे जब कि निरन्तर वृत्तियो का प्रवाह चलता रहता है, तब उस अवस्था मे पुरुष प्रथात द्रष्टा रुत्तियो के समान ही प्रतीत होता है। उस प्रवाह के समाप्त हो जाने पर प्रथित् निरोधावस्था मे पुरुष अपने शुद्ध स्वरूप मे भ्रवस्थित हो जाता है। सत्य तो यह है कि आत्मा सर्वदा ही, चेतन, निष्क्रिय, क्टस्य. नित्य होने के कारण हर अवस्था मे समरूप से वर्त्तमान रहती है, किन्तू भ्रम के कारण, सिक्रय, परिणामी, विकारी आदि प्रतीत होती है। जिस प्रकार से भ्रान्ति में सीप में चाँदी की प्रतीति होती है तथा भ्रान्ति समाप्त होने पर सीप में चाँदी की प्रतीति भी समाप्त हो जातो है, किन्तू ऐसा होने से न तो सीप की उत्पत्ति ही होती है और न चाँदी का अभाव ही हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से अज्ञान के कारण चिति शक्ति (पुरुष) व्युत्थान काल मे भी भ्रपने स्वरूप में ही स्थित रहते हुए भिन्न रूप से भासती है। भ्रान्ति सान्निध्य के कारण होती है। चित्त के सनिधान के कारण पूरुष में चित्त की शान्त, घोर, मूढ ग्रादि वृत्तियां प्रतीत होने लगती हैं, तथा पुरुष भ्राने ग्रापको उन वृत्तियो का अभिमानी बनाकर अज्ञानवश सुखी, दुखी, मूढ समभने लगता है, जैसे कि स्फटिक मणि के निकट गुडहल के फूल की लालिमा स्फटिक मिंगा में भासने लगती है, वा मलोन दर्पण में मुख देखकर व्यक्ति दर्पण की

मलीनता को अपने मुख पर आरोपित करके मलीन मुख वाना समफने लगता है। वास्तव में जिस प्रकार से स्फटिक मिएा नात नहीं है, वा व्यक्ति का मुख मलीन नहीं है, ठीक उसी प्रकार से आता में वुद्धि के शाना, घोर, मृढ समझे जाने वाले धर्म विद्यमान नहीं होते है। अज्ञान क कारण ही पुरुष आने न चित्त के धर्मों का श्रारोप कर लेता है।

पुरुष और चित्त दोनों में 'स्व' 'स्वामी' भाव प्रयात् उन हार्ये—उनकारक भाव सम्बन्ध होता है। ग्रसग होते हुए भी पुरुष में भोक्तृत्व और ब्रन्ट्व शक्ति होती है, तथा चित्त में हश्यत्व और भोग्यत्व शक्ति हे अर्थात् जिसक कारण वह 'स्वामी' कहा जाता है तथा चित्त हश्य ग्रार भोग्य होन क कारण 'स्व कहा जाता है। यहा इन दोनों को पारस्वरिक योगाता है, अर्थात् दोनों में योग्यता लक्षण सिन्निब है। अब प्रश्न उठता है कि तेना भिन्न-भिन्न होते हुए भी ग्रयात् एक ग्रसग, दूसरा परिणामी हाते हुए भा, दोनों का पुरुष के भोग हेतु स्व-स्वामी-भाव सम्बन्ध जो कि दो में रहने गाता होता है, कैन होता है ? इसका उत्तर व्यास जी ने योगपूत ८ स्वाबिवाद बार्या करते हुए बड़े सुन्दर ढग से दिया है।

"चित्तमयस्कान्तमणिकलप सनिविमात्रोपकार हरयरवेन रत्र भवीत पुरुपस्य स्वामिन '

पा. नो सूभा - 18

जैसे चुम्बक में लोहे के दुकड़े को प्रथमी रिफ खी में को जिस होनी है, जिसके कारण वह लोहे हे दुक है को छीच कर व्यक्ति का विनोक्त करता है जिससे उसका स्व कहा जाना है, तथा व्यक्ति बिना कुछ निये ही सामी कहा जाता है, ठीक उसी तरह नित्त भी निषयों को जानी नरफ छोचकर मित्रिन मात्र से उपकार करने वाला होकर उमका 'स्म' तथा पुरुष बिना कुछ किये ही 'स्वामी' कहा जाता है। असग होते हुए भो पुरुष वा चित्त ने सम्बन्ध मानना ही पडता है जो कि उत्तर कथित पारस्परिक गोगाना सम्बन्ध है। इममें स्पष्ट हो जाता है कि चित्त का स्वामी हो जाने से पुरुष में विकारादि दोष नहीं होते और उसकी चित्त के साथ सिन्निंघ मात्र है, जो कि देशकाल निरपेश केवल योग्यतारूप है। योग्यतारूप सिन्निंघ के कारण ही चित्त परिवित्त अर्थात् विकारी होने से योग्य तथा हश्य होकर आत्मा का स्म हुआ तथा पुरुष भोक्ता व द्रष्टा होकर स्वामी हुआ। यह स्व-स्वामी भाव सम्बन्ध चित्त के

साथ पुरुष का कोई सयोग न होते हुए भी होता है, भने ही वह निक्त के द्वारा किए गए उपकार का भागी होता है, किन्तु चुम्बक के द्वारा खीचे गये लोहे का द्रष्टा और भोक्ता होने वाने व्यक्ति के समान पुरुष स्वय मे अपरिएगामी ही रहता है। यह पुरुप थ्रौर चित्त का सम्बन्ध अविद्या के ही कारण है। यह अविद्या भोग-वासना के कारण होती है। अत इस अविदिक्त और वासना का प्रवाह बीज थ्रौर वृक्ष के प्रवाह के सदृश्य ही अनादि है।

प्रतादि काल से बद्ध जीवो की मुक्ति के लिये ईश्वर के सिन्निधि मात्र से तिगुणात्मक प्रकृति की साम्य अवस्था गा होकर विकास प्रारम्भ होता है। इस विकास का गुख्य उद्देश पुरुष का भोग तथा अपवर्ग है। चित्त के द्वारा ही पुरुष भोगो का भोक्ता होता है तथा अन्त में विशेक ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है। प्रकृति के विकास के कम मे प्रथम विकार महत्, बुद्धि वा चित्त है, जिससे दो अलग-अलग समानान्तर धारायें विकसित होती हैं—

- (१) ग्रहकार मन, पच जानेन्द्रिय, पच कर्मेन्द्रिय।
- (२) महत् से पचतन्माता और पचतन्मात्रा से पच महाभूत तथा पच
  महाभूत से समस्त स्थूल जगत्। ये सब प्रकृति की ही अभिव्यक्तिया हं, किन्तु
  अज्ञानवश पुरुष अपने प्रापको मन, इन्द्रिय, शरीर प्रादि तथा चित्त के परिएामो
  को अपने परिणाम समभ कर मुख-दुख और मोह को प्राप्त होता रहता है,
  जिसका विवेचन ऊपर किया जा दुका है। यही आत्मा के बन्धन की अवस्था
  है। पुरुष चित्त की समस्त ग्रवस्थाधो को अपनी ग्रवस्था समभता है। इन्द्रियो
  और शरीर की क्रियाओ को अपनी क्रिया समभता है। इन्द्रियो
  और शरीर की क्रियाओ को अपनी क्रिया समभता है। उपित्त, विनाश,
  शरीर का होते हुए भी अज्ञान के कारण उससे लगाव होने के नाते प्रपना उत्पत्ति
  विनाश समभता है। आत्मा इन सबसे परे है। उसका इनमे केवल सिम्निव
  सम-न्ध होने से ही ऐसा होता है जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है।

चित्त वा मन अचेतन वा जड होते हुए भी सूक्ष्म है, जिसके साथ हमारे इस जम्म और पूर्व जन्म की वासनाओं के संस्कार विद्यमान रहते है और जीव के साथ वह एक स्थूल शरीर को छोडकर दूसरे स्थूल शरीर को अपने कर्मानुसार धारण करता रहता है। शरीर पंचभूतों से निर्मित है जिनकी उत्पत्ति पचतन्मात्रावों से होती है। महत् से अहकार, मन, पंच ज्ञानेन्द्रियों और पंच कर्मेन्द्रियों की अभिन्यक्ति होतों है। मन और स्थूल शरीर दोनों ही जड तत्व प्रकृति की सूक्ष्म और स्थूल अवस्थाये है। अत मानसिक क्रियाम्रों के द्वारा शारीरिक

क्रियाओं का प्रभावित होना ठीक ही है। इसी प्रकार में शारोरिक अवस्थाग्रों का प्रभाव मन पर निश्चित रूप से पड़ता ही है। वस्तुत जब दोनो एक ही जड़-तत्व की अभिव्यक्तिया है तो उनके सम्बन्ध को समक्षते में कोई कठिनाई ही नहीं है। इनका पारस्परिक प्रभाव योग के द्वारा स्पष्ट हो है। इतना ग्रवश्य है कि स्थूल से सूक्ष्म ग्राधिक शिक्तशाली तथा अधिक क्षमतावान तथा सम्भाव्यता वाला होता है। उसके कार्य बिना शरीर को सहायता के भी सम्पादित होते है। चित्त की ऐसी विलक्षण शक्ति मानो गई है कि वह शरीर को जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से चला सकता है। वो तो मन श्रीर शरीर का अन्योन्याश्यय सम्बन्ध है ही, किन्तु मन सूक्ष्म होने के कारण स्थानन्त्र रूप से भी क्रियाशोल होता है। यह सब क्रियाशोलता बिना चेतन के सामिन्य के सम्भन नहीं है। स्वय में बगरिणामी होते हुए भी वह समस्न निध्य के इस विकास का निमित्त कारण होता है, जिसका कि ऊपर विवेचन किया जा चुका है।

योग-दर्शन के भ्रनुसार मन ओर शरीर के सम्बन्ध को समक्तने में तो कोई विशेष किठनाई नहीं उपस्थित होतो है, किन्तु चेतन भ्रीर जड जो कि विपरीत भ्रन्तिम सत्ताये है, उनके सम्बन्ध में उपक्षन उपस्थित हो जाती है। भने ही व्यास भ्रादि भाष्य-कारों ने इसको दूर करने का काफी सुन्दर प्रयास किया है, जिसका विवेचन ऊर हो चुका है। योग में भ्रज्ञान-वश जीत्र को बन्धन की भ्रवस्था में बताया गया है। वह अविद्या के कारण हो चित्त नथा चित्त की बुत्तियों से भ्रयना तादात्म्य समझता है। भ्रगर प्रश्न पूछा जाता है कि यह अविद्या कहाँ से आई भ्रीर जीव का अविद्या से कैमे सम्बन्ध हुआ तो दोनों को अनादि कहकर मुँह बन्द कर देते है।

योग व्यावहारिक विज्ञान होने के कारण बिना उसके कथित मार्ग पर चले उसके विषय में केवल सिद्धान्त के ऊपर कुछ कहना उनित सा प्रतोत नहीं होता है।

#### अध्याय ५

## चित्त का स्वरूप

योग, सास्य के समान ही त्रिगुणात्मक जड प्रकृति से सम्पूर्ण विश्व का उदय मानता है। प्रकृति को अपनी साम्य अवस्था मे तीनो गुएा अलग-ग्रलग भ्रपने मे हो परिएात होते रहते हैं, अर्थात् सत्व सत्व मे, रजस रजस मे तथा तमस तमस मे परिएात होता रहता है। इन तीनो की साम्य अवस्था को मुल प्रकृति वा प्रधान नाम से पुकारते हैं। प्रकृति के इन तीनो तत्वो के अलग भ्रलग धर्म होते है, ग्रर्थात् सत्व तत्व का धर्म प्रकाश भ्रीर सुख, रजस का प्रवृत्ति और दुख, तथा तमस का भवरोव और मोह है। अत प्रकृति मे ये तीनो ही धर्म तिद्यमान है। प्रकृति अनेतन होते हुए भी क्रियाशील है। योग ने साख्य के पूरुष ग्रौर प्रकृति के ग्रातिरिक्त ईश्वर को भी अन्तिम सत्ता के रूप में माना है। इस रूप में योग साख्य से भिन्न है। योग में ईरवर के साम्निध्य मात्र से प्रकृति की साम्य अवस्था भग हो जाती है। तीनो तत्वो (सत्व, रजस, तमस) में हलचल पैदा हो जाती है। जिसके फलस्वरूप इन तीनो मे से कोई एक तत्व प्रबल होकर अन्य दोनो तत्वो को दबाकर तथा उनके सहयोग से सम्बन्धित रूप मे एक नवीन परिएगाम प्रदान करता है। प्रारम्भ मे रजसु के द्वारा ही, उसका प्रवृत्ति ग्रुण होने के कारण, हलचल उत्पन्न होती है। उसके बाद सत्व तत्व प्रवल होकर महत् रूपी विकार को उत्पन्न करता है। यह प्रथम विकार साल्य मे समष्टि रूप मे महत् तथा व्यष्टिरूप मे बुद्धि कहा जाता है। महत से भहंकार, भहकार से मन की उत्पत्ति होती है। इन तीनो का साख्य मे प्रालग प्रालग विवेचन किया गया है और इन तीनो को ग्रन्त करण का नाम प्रदान किया है। तीनो का पारस्परिक सम्बन्ध होते हुए भी साख्य मे इनके अलग-अलग कार्यों का निरूपण किया गया है। में इन तीनों को चित्त नाम से व्यवहृत किया गया है। योग में व्यासजी के द्वारा कहीं-कही चित्त को बृद्धि ग्रीर मनस् के रूप मे भी लिया गया है। चित्त प्रकृति का विकार होने के कारण स्वभावत जड है, किन्त सत्व प्रधान होने तथा आत्मा के निकटतम होने के कारण चेतनसम प्रतीत होता है। पुरुष के प्रकाश से प्रकाशित चित्त विषय सम्पर्क से विषयाकार हो जाता है.

जो कि ग्रात्मा को विषयो का ज्ञान प्रदान करता है। विसे तो चित्त को समस्त विषयो को प्रकाशित करना चाहिये, किन्तु तमस्क्री अवरोधक तत्व इसमे बाधक हो जाता है। रजस् के द्वारा किसी थिपय पर से तमस के हटने से वह विषय चित्त के द्वारा श्रिभिन्यक हो सकता है। चित्त मे सत्व, रजस. बौर तमस तीनो तत्व वियमान रहते हु। सन्व प्रकाराक, लघु तथा सुबद, रजस क्रियाशीन तथा द वद, ग्रोर तमस् स्थितिनारक तथा मोह प्रदान करने वाला होता है। अगर सत्त्रप्राान चित्त तमस् के द्वारा आवृत न हो तो समस्त विषयो को ग्रिभिव्यक्त कर सकता है। रजस के द्वारा जय तमस हटता है तभी विषय का ज्ञान होता है, प्रश्ति दोगा न रहित जिस के द्वारा समस्त विषयो का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। किन्तू चित्त स्वय मे यनेतन या जड होने के कारण जब तक उसमें आत्मा पनिविध्नित नहां होता तब तक उसमें ज्ञान प्रदान करने की शक्ति नही जा हो, तम एक उपण में दिया प्रकाश के किसी भी वस्तु का प्रतिविम्ब प्राप्त नहीं होता, उपी प्रसार में जा मारूपी प्रकाश के बिना चित्त विषयो को प्रकाशित नती कर सकता है जिन उन्द्रिया के द्वारा विषयो को ग्रहण करता है तथा उनके आकार गाना हा जाना है। चित्त स्वय मे चनल, परिवर्त्तनशील, ग्रया परिणामी भी है। आत्मा ही केमल स्थायी, श्रपरिवर्त्तनशील, स्रोर अपरिणागी है। चित्त के अनेक परिणाम होते रहते हे। उसमे निरुत्तर परिवर्त्तन चाता रहता है। निषयों के कारण जो चित्त में परिएगाम होते हे, उन्ह ही वृत्ति म कहा जाता है। चित्त वृत्तियों के निरन्तर परिवर्त्तनशील होने के कारण उनमें प्रतिबिध्यत पूछप भी परिवर्त्तनशील प्रतीत होना ह, जा कि स्वभावत अपरियामी एउ अपरिवर्त्तनशील है। जिस प्रकार से जलाशय की लहरों में स्वाई चन्द्रमा भी अस्थिर और चचल प्रतीत होता है, ठीक उसी प्रकार से चित्त-नितयों के परिवर्त्तनशील होने के कारण प्रतिविम्बित पुरुष परिणामी तथा परिवर्त्तनशील प्रतीन होता है। चित्त में ग्राम्यन्तर प्रीर बाह्य सम्बन्ध ते दोनो ही प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी के रासर्ग में आने से जल, खाडी, बावडो, भील खादि म्रान्तरिक परिणाम को प्राप्त करके उनका रूप बारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से राग द्वेप श्रादि से चित्त भी राग द्वेप श्रादि के आकार नाला हो जाता है। जिस प्रकार से वायु के द्वारा जल में तरगे उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से चित्त इन्द्रिय विषय समार्क के द्वारा विषयों के आकारवाना होकर बाह्य परिणाम को प्राप्त होता रहता है। किन्तु जैने वायु के न रहने से जल लहरो

रहित होकर णान्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से चित्त भी विषयाकार परिवर्त्तनशील वृत्तियो से रहित होकर श्रपने स्वरूप मे अवस्थित हो जाता है। इमे ही चित्तवृत्तिनिरोध कहते है।

चित्त के त्रिगुणात्मक होने से, गुणो के उद्रेक होने के कारण, अनुपातानुसार चित्त विभिन्न प्रकार का होता है। चित्त में गुणो की न्यूनाधिकना के कारण व्यक्तिगत अन्तर होता है। वैमें तो चित्त एक ही है, किन्तु त्रिगुणात्मक होने के कारण, गुणो के न्यूनाधिक्य से, एक दूसरे को दबाता हुआ, अनेक परिणामों को प्राप्त होकर, भ्रनेक अवस्थावाला बन जाता है। एक ही व्यक्ति में चित्त की विभिन्न अवस्थाये हो सकतो हे, साथ ही साथ चित्त भिन्न भिन्न व्यक्तियों में गुणों की निषमता की तिचित्रता से भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अर्थात् हर जीव का चित्त भ्रपनी विशिष्टता से अन्यों से भिन्न होता है। इस प्रकार से चित्त सब व्यक्तियों में भिन्न भिन्न तथा एक ही व्यक्ति में भी भिन्न भिन्न अवस्था वाला होता है। चित्त विषय होने के कारण स्वय नहीं जाना जा सकता है। इसका ज्ञान स्वय प्रकाशित भ्रात्मा के द्वारा होता है।

साख्य की चित्त की धारणा से योग की चित्त की घारण भिन्न है। साख्य मे मन मध्य आकार का माना जाता है। अतएव वह उसरेणु के समान परिमाण वाला अर्थात सावयव द्रव्य है। योग में कारण-चित्त और कार्य चित्त के रूप से विस का विभेदीकरण माना गया है। कारण वित्त आकाश के समान विश्व है। कार्यं चित्त भिन्न-भिन्न जीवो मे भिन्न भिन्न है। जीव ग्रनन्त होने के कारण कार्य-वित्त भी अनन्त है। वित्त भिन्न-भिन्न प्राणियों में भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। ये चित्त भी घटाकाश, मठाकाश आदि की तरह से भिन्न-भिन्न जीवों में होने के कारण भिन्न-भिन्न प्रतीत होते है। ये चित्त ही जीवो के सुख दूख के साधन है। मनुष्य शरीर का चित्त जब मृत्यु के उपरान्त पशु शरीर मे प्रविष्ट होता है तो अपेक्षाकृत सिकुड जाता है। यह सिकुडने श्रीर फैननेवाला नित्त ही कार्य चित्त कहलाता है जो कि चेतन श्रवस्थाओं में श्रीभन्यक्त होता रहना है। कारण चित्त सदेव पुरुष ( जीव ) से सम्बन्धित रहता है तथा नवीन शरीरो मे कायं-रूप चित्त से अपने भले, बूरे कर्मों के अनुसार श्रिभव्यक्त होता रहता है। चित्त तो स्वय मे विभू हो है, किन्तू उसके प्रकार सिकूडते और फेलते रहते है। ये सिकुडने भीर फैलनेवाले प्रकार कार्य चित्त कहे जाते है। चित्त आकाश के समान विभ्र होते हुए भी वासनाभ्रो के कारण सीमित होकर कार्य चित्त का रूप

धारण कर लेते है। उनका सर्वव्यापकत्व अनन्त जीवो में सम्बन्धित होने के कारण ग्रनन्त हो जाने पर भी वास्तविक रूप में नष्ट नहीं होता। जैमें सर्वव्याप्ती आकाश घटाकाश, मठाकाश आदि के रूप में सीमित हा जाने पर भी ग्राकाश ही है और उन सीमाग्रो के हटते ही फिर उसी प्रकार से अमीमित हो जाता है, ठोक उसी प्रकार से अज्ञान के कारण चित्त भी सीमित हो जाता है, जिसके कारण वह समस्त विषयों की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। जित्त के जिपय में इस बात का ध्यान अवस्य रखना चाहिये कि यह जड होने के कारण स्वय जाता नहीं है। जिस प्रकार से दीपक के प्रकाश के बिना दर्गण में समस्त पदार्था का प्रतिबिम्ब मौजूद रहते हुए भी उनका प्रकाशन नहीं तो पाता, ठीक उसी प्रकार में चित्त में बिना ग्रात्मा वा चेतन के प्रतिविम्बत हुए विषयों का ज्ञान असम्भव है। यह सम्भव है कि अज्ञान वा वासनाओं के कारण चित्त सीमित होकर समस्त विषयों का स्पष्ट ज्ञान न प्रदान कर सके, किन्तु वासनारहित शुद्ध चित्त विभ्र होने हुए भी बिना पुरुष के प्रकाश के निषयों का ज्ञान जिन्कुत ही प्रदान नहीं कर सकता।

योग का प्रमुख कार्य चित्त को उसके वास्तिविक रूप में लाना है। चित्त का वास्तविक रूप असीमित, सर्वव्यापक अथवा विभु है। पृण्य के द्वारा चित्त की सीमा बढती जाती है और पाप के द्वारा वह सीमा घटा चली जाती है। प्रार्थना, दान आदि के द्वारा चित्त की सोमा फेनती जाती है। इन माय-माथ विश्वास, एकाग्रता, अन्तर्बाध आदि के द्वारा भी चित्त की सीमा का विस्तार बढता है। योग तो मुख्य रूप से इस चित्त की सीमा को बढ़ाने का ही प्रयत्न करता है। योगाभ्यास से प्राप्त असामान्य शक्तियाँ इसके दायरे वो प्रत्यविक विस्तत कर देती हैं। योगाभ्यास से चित्त की यह अवस्था गहुँच सकती है जिसमे वित्त की समस्त सीमाये समाप्त हो कर वह प्रपने शुद्ध रू। की प्राप्त कर लेता है अर्थात् ग्रसीमित श्रीर विभु हो जाना है। इम प्रकार ने योगाभ्यास के द्वारा योगियो को ज्ञान की वह अवस्था प्राप्त हो सकती है, जिसमे देशकाल निरपेक समस्त विषयों का ज्ञान प्राप्त हो सके। योगाभाम के द्वारा ज्ञान के स्रापरण तमस से, पूर्णतया निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। सामान्य चिल वी तरह योगी का अलौकिक वा अतिसामान्य ( Supernora al ) जित्त देशकाल से सीमित नहीं होता। योग के अनुसार एकाग्रता से, सीमित चित्त समृद्रि चित्त का रूप धारण कर श्रन्य समस्त नित्तो से सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। बस्तूनः जिस प्रकार किसी कमरे की चार दीवारी ही उस कमरे के आकाश की समष्टि रूप

आकाश से अलग कर देती है उसी प्रकार से शरीर के द्वारा व्यक्तिगत वा कार्य-चित्त, कारण चित्त से भिन्नता को प्राप्त होता है।

पाश्चात्य मनोविज्ञान में चेतना के मूख्यकल से केवल दो हो स्तरो, चेतन श्रीर श्रचेतन का विवेचन प्राप्त होता है किन्तू योग मे अतिचेतन स्तर भी वर्णित है। श्रचेतन चित्त को खोज पाश्चात्य मनोविज्ञान में बहत थोडे दिनो की है। मुख्यरूप से इसका श्रेय सिगमड फायड ( Sigmund Freud ) को है, जिनसे पूर्व केवल चेतना का ही भ्रध्ययन मुख्य रूप से प्राय किया जाता था. किन्तू भारतीय दाशनिको को इसका ज्ञान अति प्राचीन काल से था जिसका विवेचन हमको भारतीय दार्शनिक ग्रन्थों में प्राप्त होता है। योग में, जो अति प्राचीन माना जाता है, ग्रचेतन चित्त को पूर्व जन्म के ज्ञान. भावनायें, वासनाये, क्रियाये तथा उन सबके सस्कार बनाते हैं। चेतन चित्त की प्रक्रियाओं के अन्तर्गत सबेदना, प्रत्यक्षीकरण, अनुमान, शब्द, स्मृति, भ्रम, श्रनुभृति, विकल्प, तकं, उद्देग और सकल्प शक्ति आदि आते हैं। जब चित्त समस्त दोषो से मुक्त हो जाता है और उसकी समस्त प्रक्रियाये समाप्त हो जाती है अर्थात् चित्त अपने शृद्ध रूप की प्राप्त कर लेता है, तब चित्त की ऐसी अवस्था मे भृत, वर्तमान और भनिष्य तीनो कालो मे निकट तथा दूर के स्थूल तथा सूक्ष्म समस्त विषयो का सहज ज्ञान प्राप्त होता है। यह चित्त की ग्रतिचेतन अवस्था (Supra Conscious Sate) है। इन तोनो स्तरो से श्रतिरिक्त, चित्त से परे, श्रारमा का शृद्ध विषय रहिन स्तर भी है। जब चित्त प्रकृति में लीन हो जाता है, और जीव मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है, तब पुरुष विषयरहित शृद्ध चेतन अवस्था मे होता है। चित्त के अपने शुद्ध रूप में स्थित होने पर ही जीव मुक्त होता है। पुरुष को चित्त के द्वारा ही विषयो का ज्ञान प्राप्त होता तथा उसका ससार से सम्बन्ध स्थापित होता है। जब तक पूरुप विषयाकार चित्तक री दर्गण मे प्रतिबिम्बित नहीं होता, तब तक उमे विषयों का ज्ञान तथा ससार सम्बन्ध प्राप्त नहीं होता है। चित्त स्वय मे अचेतन होने के कारण निषयो का प्रत्यक्ष नही कर सकता है। म्रात्मा ही ज्ञाता है, जो कि अपरिणामी है। इमीलिये चित्त के परिवर्त्तनशील होने पर भी ज्ञान में स्थायित्व है।

वित्त के स्वय चचल क्रियाशील गुणो के कारण उसमें निरन्तर परिवर्त्तनशील क्रियाये होती रहती हैं। इन निरन्तर जारी रहने वाली मानसिक क्रियाओं को योग ने वित्त की घारा के इन में माना है, किन्तु बिना आघार के

केवल धारा मात्र स्वय मे ग्रस्तित्व नहीं हो सकता। जित्त ही इन धारामों का अधार है। हमारा छिता, इन्जारे, जन्म तमा अनुभा आदि चित्त के सस्कारों के कारण प्राप्त होते हैं। उसकी प्रक्रियामों से भ्रव्यक्त प्रवृत्तियाँ प्राप्त होती है, जिनमें चित्त की पुन क्रियाये होती है और जनमें फिर अव्यक्त प्रमृत्तिया प्राप्त होती है। इन प्रवृत्तियों में ही वासना और इन्जाओं का जदय होता है। जिनके द्वारा हमारा व्यक्तिता निर्मित होना है। यह हमारा जीवन इस ससार में इन वासनाओं और इन्जामों के ही उत्तर आवारित है। किसी उर्दु कित ने अति मुन्दर का में इमका वर्णन निभ्नितितात किया है —

> "ब्राजूंथे दीदे जाना बज्म मे लाई गुने। आजूंथे दीदे जाना बज्म ने भी ने बनो।।'

"मुभे ससार में लाने का कारण प्रिय नम्नु नी प्राप्ति की वासना ही है श्रीर वही वासना मुभे इस ससार से ले भी जाती है"।

कठोपनिषद् मे भी बड़े सुन्दर टंग ने इसका वर्णन किया है --

'यदा सर्वे प्रमुच्यनो कामा थेऽस्य हृदि श्रिता । अय मर्त्योऽमृतो भन्नत्यत्र ग्रह्म समश्नुते ।।अ० २।३।१८॥

"जब जीव के हृदय की सम्पूर्ण कामनाये तमा वासनाय नष्ट हो जानी है, तब वह मरणशीन जीव स्रमर होकर ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है।"

वित्त मे भ्रानेकानेक भागनाग्रन्थिया अज्ञानवश उन्पन्न होकर स्थित रहती है, जिनकी वजह से दुख सुख का सासारिक चक्र नलता रहा। है। जब जान के द्वारा चित्त की इन समस्त ग्रन्थियों का द्वेदन हो जाता है, तब यह मर्शीत जीव अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। इमें कठोपिनपद् में बडे सुन्दर हम में विश्वित किया गया है -

''यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः। अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धचनुशासनम् ॥ ३४० २।३।१५ ॥"

सस्कार, मूल प्रवृत्तिया तथा वासनाये चित्त मे रहती हे। चित्त मे जन्म-जन्मान्तरों के सम्पूर्ण अनुभन के संस्कार विद्यमान रहते है। चित्त प्रत्येक जीव मे अपने उस सीमिन व्यक्तिगतका से ही इन समस्त संस्कारों के सहित रहता है तथा शरीर के छूटने पर कर्मानुसार अन्य शरीर मे उन समस्त सस्कारों के सहित चला जाता है। चित्त के संस्कारों की एक विशेषता यह है कि वे उपयुक्त सम्बन्धों के द्वारा उदय होते है। जीव कर्मानुसार श्रनेक योनियों में होकर विचरण करता रहता है। वहीं जीव कभी पशु, कभी पक्षी वा कभी मनुष्य आदि योनियो को प्राप्त होता रहता है। उन प्राप्त होने वाली समस्त योनियो की प्रशृतिया तथा वासनाये चित्त मे विद्यमान रहती है, क्योंकि वही चित्त समस्त योनियों में होकर गुजरा है। वासनाग्रो का सचमुच में ग्रद्भुत ग्रीर जटिल जाल-सा बुना हुआ है। जिस योनि मे जीव जन्म लेता है, उसी योनि के उपयुक्त पूर्व के जन्मो के उस योनि के सस्कार तथा प्रवृत्तिया इस योनि मे उदय हो जाते हैं और अपने पूर्व जन्म का विस्मरण कर वर्तमान योनि के अनुसार कार्य करने लगते है। उदाहरणार्थ एक मनुष्य मरने के उपरान्त अगर हाथी की योनि को प्राप्त करता है तो उस जीव में भ्रपने पिछले अनन्त जन्मों में से हाथी की योनिवाले जन्मो की वासनाओ और प्रवृत्तियों का उदय होता है तथा वह अपने मनुष्य जीवन से विल्कुल अनिभज्ञ होकर, जीवन के ग्रनुकूल क्रिया करने लगता है। उपर्युक्त उदाहरण की तरह से अन्य समस्त स्थलो पर भी इसी प्रकार से समझाया जा सकता है। ये समस्त सस्कार जिना किसी प्रयास के ही उदय हो जाते है। भ्रवाखनीय प्रवृत्तियों को भ्रगर उदय न होने देना चाहे तो उसके लिए उनकी संस्काररूपी जड को नष्ट करने के लिए पुर्णरूप से विपरीत बलवान प्रवृत्तियों की ग्रादत डालनी चाहिये, जिससे विपरीत सस्कार उदय होकर वे अवाछनीय सस्कार उदय न होने पायेगे।

इन सब बातो के अतिरिक्त चित्त में चेष्टा विद्यमान है। इस चेष्टा के विद्यमान होने के फलस्वरूप विषयों के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध स्थापित होता है। चित्त के भीतर एक प्रकार की विशिष्ट शक्ति है। जिस शक्ति के आधार पर मनुष्य अपने अपर नियत्रण करके अपने मार्ग को जिस प्रकार का चाहे परिवर्तित कर सकता है। ये सब धमं चित्त के सार हैं और इन्ही के अपर योग का अभ्यास आधारित है।

#### अध्याय ६

# चित्त की वृत्तियाँ

चित्त के परिणाम को बृत्ति कहते है। चित्त निरन्तर परिवर्त्तनशील होने के कारण विभिन्न परिणामवाना होता रहना है। विषयों का ज्ञान हो चित्त के विषयाकार होने पर प्राप्त होता है। चित्त का यह विषयाकार होना रहता है। चित्त का यह विषयाकार होना ही चित्त का परिणाम है। इस प्रकार से चित्त निरन्तर परिणामी होता रहना है। इस निरन्तर परिणामी होने का तान्पर्य यह हुआ कि असख्य विषयों के कारण चित्त की भी असख्य पृत्तियों होतो है, क्योंकि वह धनेक बार उनके कारण परिणामी होता है। इन असख्य वृत्तियों को, मुगमता से ज्ञान प्राप्त करने के लिये, पाच वृत्तियों के अन्तर्गत कर दिया गया है जिनको कि योगसूत्र में समाबि-पाद के पाचवे सूत्र में व्यक्त किया है, जो निम्नलिखन है —

"वृत्तय पञ्चतय्य क्रिष्टाऽक्रिष्टा "॥ (स०पा०५)

समस्त वृत्तियां पाच प्रकार की होती है तथा उन पांची वृत्तियों में में प्रत्येक वृत्ति किष्ट तथा अिष्ट रूप से तो दो प्रकार का होती है। इन पांची वृत्तियों का वर्णन योगपूत्र में किया गया है। ये पाची वृत्तियां (१) प्रमाण (२) त्रियंय (३) तिकल्प (४) निद्रा और (५) स्मृति, कहताती हे, जिनका वर्णन प्रस्तृत पुस्तक में आगे के भ्रष्ट्यायों में किया गया है। रजस् तथा तमस् प्रधान वृत्तियां जो कि मनुष्य को त्रिवेकज्ञान के विपरीत ने जाती है, जिनके द्वारा समस्त संसारचक्र चल रहा है, जो अविद्या, अस्मिता, राग हेप तथा अभिनिवेश रूपी पंच क्रेपों का कारण है, जो समस्त कर्माशयों का कारण है तथा जो धर्म प्रधर्म और वासनाभ्रों को उत्पन्न करनेवाली गुण भ्रष्टिकारिणी वृत्तियां हं, उन्हें हो योग में निलाष्ट वृत्तियों के नाम से व्यवहृत किया गया है। ये क्लिप्ट वृत्तियां अविद्या आदि पच क्लेपों को प्रदान करनेवाली होती हैं। इन क्लिप्ट वृत्तियों के कारण ही व्यक्ति संसारचक्र में फंसा रहता है तथा उससे निकलने का प्रयस्त भी नहीं करता। इनका ऐसा जाल फैला हुआ है, जो व्यक्तियों को फँसाकर जन्म-मरण

के चक्र में घुमाता रहता है। व्यक्ति इन वृत्तियों के कारण ही अशान्त, दुखी और श्रमित रहता है। कर्मों तथा वासनाओं के कारण ही मृत्यु के बाद जनम ग्रहण करना पडता है। ये क्लिष्ट वृत्तिया ही धर्म अवमं को उत्पन्न करती हैं, जिनके द्वारा अगले जन्मों का ग्रारम्भ होता है। इसी को ग्रुण अधिकार कहते हैं। इसके विपरीत जो वृत्तिया प्रकृति भौर पुरुष के भेदज्ञान की भ्रोर ले जाती हे, वे ग्रुण अधिकार विरोधिनी भ्रमीत् आगामी जन्म आदि का ग्रारम्भ न होते देनेवाली भ्रिनिष्ठ वृत्तिया है। ये प्राह्मिष्ट वृत्तियां भविद्या आदि पाचों क्रेषों को नष्ट करनेवाली वृत्तिया है। अक्किष्ट वृत्तिया सत्त प्रधान वृत्तिया है। इन भ्रक्तिष्ट वृत्तियों के द्वारा ही पुरुष तथा प्रकृति का भेद ज्ञान भ्रमीत् विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। ये अक्किष्ट वृत्तिया ही हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने में सहायक होती है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब कोई स्थल ऐसा नही है, जहां पर प्राणियों का जन्म न देखा जाता हो अर्थान् समस्त प्राणियों का जन्म होता है भीर जन्म प्रदान करनेवाली वृत्तियों को ही क्रिष्ट वृत्तिया कहते हैं तो फिर ऐसी स्थित में निरन्तर क्रिष्ट वृत्तिया हो होनो चाहिये उनके बीच में अक्रिष्ट वृत्तिया किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती हैं र भ्रगर अकस्मात् किसी प्रकार से उनका उत्पन्न होना मान भी लिया जाय तो वं प्रबल क्रिष्ट उत्तियों के मध्य किस प्रकार से स्थित रह सकती है र क्रिष्ट वृत्तियों के मध्य अक्रिष्ट वृत्तिया भ्रपने स्वकृत को समाप्त किये बिना कैसे रह सकती है र

जिस प्रकार से झन्नाह्मणों के गांव में एक वा दो ज्ञाह्मण घर में जो सैकडो स्वनाह्मणों के मध्य स्थित है, पैदा होनेवाला ज्ञाह्मण प्रज्ञाह्मण नहीं होता, बिल्क वह ज्ञाह्मण ही बना रहता है, वैसे ही क्रिष्ट वृत्तियों के बीच में भी अक्तिष्ट वृत्तियों की उत्पत्ति होती है, जो कि क्रिष्ट वृत्तियों के छिद में उत्पन्न होकर भी उनमें अक्तिष्ट का से ही विद्यमान रहती हैं। ऐसा न मानने पर शास्त्रों हारा विणत जीवन-मुक्तावस्था का ही खण्डन हो जावेगा। दु.खों से छुटकारा प्राप्त हो ही नहीं सकेगा। जीव सदा जन्म-मरण के चक्त में भटकता ही रहेगा। इस प्रकार से तो सुधार अथवा विकास के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता है। विवेक ज्ञान काल्पनिक बन जाता है। अत. यह निश्चित है कि विनष्टवृत्तियों के छिद्र में अविलष्ट वृत्तियों की उत्पत्ति होती है तथा वे ग्राने स्वरूप में हो स्थिन रहतों है। ग्राव्लष्ट वृत्तियों सत्शास्त्रों, ग्रुरुजनो तथा महान् पुरुषो के उपदेश के अनुसार ग्रम्यास तथा वैराग्य से उत्पन्न होती है।

सामान्यत. इन दोनी ही बृत्तियो का प्रवाह न्यूनाधिक रूप मे सदा ही चलता रहता है। इनके प्रवाह का न्युनाधिक होना अभ्यास तथा वैराग्य के न्युनाधिक्य पर ग्राधारित है। अभ्यास तथा वेराग्य की कमी से क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह मे बृद्धि तथा श्रक्लिए बृत्तियों के प्रवाह में न्यूनता आ जाती है। ज्यो-ज्यो म्रभ्यास तथा वैराग्य बढता जाता है त्यो-त्यो अक्लिप्ट वृत्तियो का प्रवाह क्लिप्ट वृत्तियों के प्रवाह की अपेक्षा बढता जाता है तथा उसी अनुपात से क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह घटता जाता है। वृत्तियों द्वारा उन वृत्तियों के सदश संस्कार उत्पन्न होते है। क्रिष्ट वृत्तियों के द्वारा उन क्रिष्ट वृत्तियों के सदश ही क्रिष्ट सस्कार उत्पन्न होते है तथा अक्तिष्ट वृत्तियो के द्वारा उन स्रक्तिष्ट वृत्तियो के सहश ही श्रक्तिष्ट सस्कारो की उत्पत्ति होतो है। ये सस्कार भी अपने समान वृत्तियो को पैदा करते है अर्थात किए वृत्तियों के सस्कार क्रिप्टवृत्तियों को तथा प्रक्रिष्ट वृत्तियों के संस्कार अक्रिय वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से वृत्तियों के दारा संस्कारों की तथा सस्कारों के दारा वित्तयों की उत्पत्ति का चक्र चलता रहता है। यह चक्र निरन्तर जारी रहता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, श्रम्यास तथा वेराग्य से शक्तिष्ट वृत्तियों का प्रवाह बढ़ता है। निरन्तर अत्यधिक काल तक अभ्यास तथा वराग्य दृढ हो जाता है, तब एक समय ऐसा आता है कि अकिष्ट वृत्तियों के प्रवाह के द्वारा किष्ट वृत्तियों का नाश हो जाता है। जब निरन्तर श्रक्विष्ट वृत्तियो द्वारा श्रक्तिष्ट संस्कार तथा श्रक्षिष्ट मस्कारो द्वारा अक्रिष्ट श्रुत्तियो का चक्र चलता रहता है तो क्रिप्ट ब्रुत्तियो का स्वतः निरोध हो जाता है किन्तू अक्रिष्ट वृत्तियों के छिद्र में तो क्विष्ट वृत्तियों के संस्कार वर्त्तमान रहते ही है। यह वृत्ति-संस्कार-चक्र ग्रन्तिम निर्वीज समाधि तक चलता रहता है। निर्वीज-समाधि से ही उनकी समाप्ति होती है। क्रिष्ट वृत्तियों के सर्वथा दव जाने पर भी अक्रिष्ट-वृत्तियों के सस्कारो का चक्र जारी रहता है। किन्तु शक्तिष्ट बुत्तियां भी बुत्तियां है अतः श्रावश्यक होने के कारण इनका भी निरोध पर-वैराग्ध के द्वारा किया जाता है। समस्त वृत्तियों के निरोध की अवस्था असम्प्रजात समाधि कहलाती है। निर्वीज-समाधि प्राप्त करने के लिये शक्किष्ट वृत्तियों का निरोध भी परम आवश्यक है क्योंकि निर्बीज समाधि तक ही यह चक्र चल सकता है उसके बाद नहीं । विवेक ख्याति के बारा क्लिए बत्तियो

का निरोध होता है किन्तु विवेक ख्याति भी चित्त को वृत्ति है, भले ही वह अक्लिष्ट वृत्ति है। यत उन विवेक ख्याति इप अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध श्रांत श्रावश्यक है। इन विवेक ख्याति नामक श्रांक्लिष्ट वृत्तियों का निरोध पर-वैराग्य के द्वारा होता है, जिसको निरोध किये बिना निर्वीज समाधि अथवा श्रसम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त नहीं होती। इसी अवस्था में यह वृत्ति-संस्कार चक्र वाला परम चित्त, कर्तंत्र्य से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जीवन्मुक्तावस्था में चित्त श्रांने स्वरूप में स्थित रहता है तथा विवेह मुक्तावस्था में चित्त अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाता है अर्थात् प्रलय श्रवस्था प्राप्त करता है। योग का परम लक्ष्य यह लीनावस्था वा प्रलय अवस्था ही है।

#### अध्याय ७

# प्रमा ( Valid Knowledge )

पौरुषेयबोघ, अनिधगत, श्रवाधित, श्रवंविषयक ज्ञान को प्रमा कहते है। भ्रम और स्मृति प्रमा ज्ञान नहीं है। भ्रम भ्रनिधगत (नवीन ज्ञान) होते हए भी अवाधित नहीं है, क्योंकि उसका भ्रन्य प्रवल अनुभव के द्वारा वा यथार्थ-ज्ञान के द्वारा बाध हो जाता है। जैसे रस्सी मे सर्पं ना ज्ञान अनिधिगत है किन्त रस्सी के ज्ञान से वह बावित हो जाता है। इसलिये भ्रम प्रमा ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार स्मृति ज्ञान अबाधित न होते हुये भी अनिवगत नहीं है अर्थात् भ्रधिगत है यानी पूर्व में उसकी किसी प्रमाण के द्वारा जान कारी हो चुकी है। इसलिये पौरुषेयबोध अन्धिगतः अबायित, अर्थितययक ज्ञान ( अर्थ को निषय करनेवाला ज्ञान ) ही "प्रमा" है। यह ज्ञान पुरुष को होजा है। यह पुरुष निष्ठ ज्ञान है। जिसकी पूर्व में किसी प्रमाण द्वारा जानकारी न हुई हो तथा जो किसी के द्वारा बाधित न हो, ऐसा अर्थ को निषय करनेत्राला पुरुपनिष्ठ ज्ञान प्रमा कहा जाता है। यह यथार्थ या सत्य ज्ञान का ही पर्यायवाची है। ज्ञानेन्द्रियो, लिगज्ञान तथा धाप्तवाक्य-श्रवण प्रारा उत्तवस्र जो जित्तवृत्ति म प्रमाण के द्वारा प्राप्त ज्ञान है उमे प्रमा कहते है। ये चिल वृत्तिया पौरुपेय बोब प्रमा का करण होने से प्रमाण कोटि मे आती है। साख्य-योग मे चित्त का चधु आदि ज्ञानेन्द्रियों के स्राघार पर विषयाकार हो जाना तथा विषय के स्वरूप का यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाना ही प्रमा ज्ञान कहताता है। इन्द्रियो द्वारा विषया-कार चित्त वृत्ति तथा उसके बाद चित्तवृत्ति के आधार पर होनेगाना पौरपेय बोध दोनो ही प्रमा कहे जाते है। जिस प्रकार कूएँ मे निकला हुआ जन नाली के द्वारा खेत की क्यारियों में जाकर उन्हीं क्यारियों के आकारवाला हो जाना है, अर्थात् चतुष्कोणाकार क्यारियो मे चतुष्कोणाकार. त्रिकोणाकार मे त्रिकोणाकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से चित्त भी विषयाकार हो जाता है। इसका भ्रमिप्राय यह हुआ कि चित्त इन्द्रियों के द्वारा विषय देश में पहुँचकर विषयाकार-हो जाता है। इसी चित्त के विषयाकार हो जाने को चित्तवृत्ति-ज्ञान आदि शब्दों से व्यवहृत करते है। यह प्रमा-प्रमाण दोनो है। जिस मन मे चित्त-वृत्ति प्रमा है, उस मत मे इन्द्रियों प्रमाण मानी गई है, तथा जिस मत मे

चित्तवृत्ति प्रमाण है, उस मत मे पौरुषेय बोध ही प्रमा है। पौरुषेय बोधरूप प्रमा ही मुख्य प्रमा कहलाती है। योग-दर्शन के सातवें सूत्र के व्यासभाष्य से यह स्पष्ट हो जाता है:—

"फनमविशिष्ट पौरषेयश्चित्तवृत्तिबोध" पौरुषेय = पुरुष को होनेवाला। बोधः = बोध (ज्ञान)। अविशिष्ट = सामन्य रूप से। फलम् = फल (प्रमा) है। तथा चित्तवृत्ति = ग्रन्त करण की विषयों के ग्राकार को धारण करने वाली वृत्ति, बोध = वह वृत्ति स्वरूप बोध वह सामान्यरूप से फल है। अर्थात् पौरुगेय जो बोब है वह भी सामान्यरूप से फल (प्रमा) माना गया है और चित्तवृत्ति रूप जो बोध है वह भी सामान्यरूप से फल माना गया है। इस प्रकार पौरुषेयबोध तथा चित्तवृत्ति रूप जो बोध है ये दोनों हो फल है।

इन दोनो की प्रमा स्वरूपता का कथन टीका में भी स्पष्ट रूप से कर दिया है कि —

- (१) 'चैतन्यप्रतिबिभ्बविशिष्टुबुद्धिवृत्ति " 'पुरुषनिष्ठ चैतन्य के प्रतिबिम्ब से विशिष्ट बुद्धि वृत्तिरूप बोध (प्रमा) है।
- (२) ''बुद्धिवृत्ती बिम्बित वा चैतन्य बोघ इति तदर्थ ।'' अथवा बुद्धि वृत्ति मे प्रतिबिम्बित जो चैतन्यरूप बोघ है वह प्रमा है।

' एव च प्रमा द्विविधा-बुद्धिवृत्ति पौरुषेयो बोधश्व । प्रमाणमिषि द्विविधम् इन्द्रियादय, बुद्धिवृत्तिश्चिति । यदा पौरुषेयबोधस्य प्रमात्वं तदा बुद्धिवृत्ते प्रमाणत्वम् । यदा च बुद्धिवृत्ते प्रमात्व तदेन्द्रियादीना प्रमाणत्वम् । प्रमारूप फल पुरुपिनष्ठमात्रमुच्यते । पुरुषस्तु प्रमाया साक्षी न तु प्रमाता । अय कदाचिद् बुद्धिवृत्ति , पौरुषेयबोधश्चेत्युभयमिप प्रमा, तदा क्रमेण इन्द्रियतत्सिक्षकर्ष, बुद्धिवृत्तिश्चेत्युभयमिप प्रमाणिमिति ।"

अर्थ —इस प्रकार ने प्रमा ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। एक तो विषयाकाराकारित बुद्धि की वृत्ति तथा दूसरा उस बुद्धि की वृत्ति के आधार पर श्रिप्रम क्षण में पुरुष को होने वाना बोध। जब प्रमा ज्ञान दो प्रकार का होत। है, तब फिर उस प्रमा ज्ञान का कारणीभूत प्रमाण भी दो प्रकार का है। (१) इन्द्रियाँ, (२) बुद्धि शित्त । जिस पक्ष में पौरुषेय बोध को प्रमा माना गया है, उस पक्ष में बुद्धि की वृत्ति प्रमाण है, श्रीर जिस पक्ष में बुद्धिवृत्ति प्रमा है उस

पक्ष में इन्द्रियां प्रमाण है, और वह प्रमारूप फन एकमात्र पुरुषि प्रमा ज्ञान का साक्षों है वह प्रमाता नहीं है। जिस सिद्धान्त में बुद्धिवृत्ति तथा पौरुषेयबोध इन दोनों को प्रमा माना गया है, उस सिद्धान्त में भी क्रम से इन्द्रिय तथा इन्द्रिय सिन्नकर्षं और बुद्धिवृत्ति इन तीनों को प्रमाण जानना चाहिये।

ईश्वरकृष्ण ने भी कहा है, ''असदिग्व, ग्रविपरीत, ग्रविघगनविषया चित्तरृत्ति , वोधश्व पौरुषेय. फल प्रमा, तत्साधन प्रमाणम् ।''

च्याख्या—असदिग्ध = सँशय रहित ज्ञान । अविपरीतज्ञान = मिथ्याज्ञान से शून्य । अनिधगतिविषया = पूर्व मे, न अनुभव हुये विषय प्रथति अविगत (जाने हुए) विषयवाले स्मृतिकृप ज्ञान से भिन्न । चित्तवृत्ति = जो चित्तवृत्ति । च = और । पौरुषेय = पुरुष को होनेवाला । बोध = जो बोध (ज्ञान) । प्रमा = प्रमाज्ञान । फलम् = फल माना गया है । तत् सावनम् = इन दोनो प्रकार की प्रमारूप फल का साधन । प्रमाणम् = प्रमास्य है ।

बुक्ष को देखकर उसमे होने वाला 'यह वृक्ष है' वा 'पुरुष है इस प्रकार के सशयात्मक ज्ञान से शून्य, पड़ी हुई रस्सी को देखकर 'यह सर्व है', इस प्रकार से होने वाले विपरीत ज्ञान से शन्य, एव पूर्व के अनुभूत निषय को प्रकाशित करने वाली स्मृतिकपा चित्तवृत्ति से शून्य चित्तवृत्ति ही प्रमा है। उसके पश्चात् उस चित्तवृत्ति के सहारे पुरुष को होने वाले बोध को भी प्रमा ज्ञान माना गया है। इन दोनो, बुद्धिवृत्तिरूप ज्ञान और पौरुषेय वोधात्मक ज्ञान के साधन कारए। को प्रमाण कहते है। इस प्रकार से साख्ययोग ने सशय, विषयंग, विकल्प, स्मृतिकपा चित्तवृत्ति से भिन्न जो चित्तवृत्ति है. उसे प्रमा माना है। किन्त् यदि सरायहर, विपर्ययहर, विवल्पहर तथा स्मृतिरूप को प्रमा मान लिया जाय तो क्या हानि है ? इसके उत्तर में सर्वेप्रथम तो यह बात है कि किसी भी दर्शन मे शास्त्रकारो ने संशय, विपर्यय, विकल्प तथा स्मृति ज्ञान को प्रमा नहीं माना है। दूसरी बात यह है कि श्रगर इन्हे प्रमा मान लिया जायगा तो इनके कारणो को भी तीन प्रमाणो के अतिरिक्त प्रमाण मानना पड जायगा। ''अयं स्थाणु, पुरुषो वा'' यह स्थागु ( हूंठा ३क्ष ) हे अथवा पुरुष, इस संशय ज्ञान का कारण स्थारा-पुरुष साधारण समान धर्म उच्चेस्तरत्व को माना है। उच्चैस्तरत्वरूप साधारण धर्म को भी प्रमाण मानना पड जावेगा। इसी प्रकार -स्मृतिकप ज्ञान के कारण संस्कार की भी प्रमाण स्वीकार करना होगा, एव विपर्ययरूप ( मिष्या ज्ञान ) के कारण दोष की भी प्रमाण स्त्रोकार करना पडेगा। लेकिन इन सब जानो के कारणी की प्रमाण स्वीकार करना सबँधा साख्य-योग

सिद्धान्त के तथा अन्य सिद्धान्तों के विरुद्ध है क्यों कि साख्य-योग तीन ही प्रमाण मानते हें और दो प्रमा मानते हे.—(१) गौण-प्रमा, (२) मुख्य-प्रमा। चित्तवृत्ति गोण प्रमा है और पौरुषेयबोध मुख्य प्रमा है। यह प्रनिधगत (स्मृति भिन्न), अवाधित (रस्सी में सर्व को तरह जो नाशवान न हो), अर्थविषयक, पौरुषेयबोध प्रमा है, जो इन्द्रिय, लिगज्ञान तथा आप्त-वाक्य श्रवण से उत्पन्न चित्त-वृत्तिक्ष्य प्रमाणजन्य है। वित्तवृत्ति प्रमाण है, क्यों कि यह उक्त पौरुषेयबोधक्य प्रभा का करण है।

इन्द्रिय वा इन्द्रिय सिन्नकर्षे द्वारा जहां चित्त-वृत्ति उत्पन्न होती है वहा प्रत्यक्ष प्रमाण, लिंग ज्ञान द्वारा जहां बुद्ध-वृत्ति पैदा होती है वहां अनुमान प्रमाण, तथा पदज्ञान से जहां बुद्धि-वृत्ति उत्पन्न होती है, वहा शब्द प्रमाण माना जाता है ग्रीर इन तीनो से होनेवाला ज्ञान ही प्रमा है जो क्रमश प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमितिप्रमा तथा शाब्दीप्रमा कहा जाता है। साख्ययोग मे ज्ञान प्रक्रिया मे ६ पदार्थ माने गये है — १ — प्रमाण, २ — प्रमा-प्रमाण, ३ — प्रमा, ४ — प्रमेय, ५ — प्रमाता, तथा ६ — साक्षी।

बिना चैतन्य के बृद्धि मे प्रतिबिम्बित हए. ज्ञान सम्भव नहीं है। बृद्धि तो जड है उसमे बिना चैतन्य के प्रकाश के उसकी वृत्ति श्रयीत् बृद्धि वृत्ति प्रकाशित नहीं हो सकती। चैतन्य केवल पुरुष का ही धर्म होते हुये भी वह स्वत विषयो का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता क्यों कि ऐसा होने से फ्रात्मा के सर्वव्यापी होने के कारण हमेशा ही हर विषय का ज्ञान होता रहेगा जो कि नही होता है। उसे (पुरुष को ) तो बुद्धि मन इन्द्रियों के द्वारा ही विषयों का ज्ञान होता है। इन्द्रिया वा इन्द्रिय-सन्निकर्ष ही एकमात्र प्रमाण की कोटि मे आता है क्यों कि वे वृद्धि वृत्तिरूप प्रमा का करण हैं। यथार्थ ज्ञान (प्रमा) के साधन (करण) को प्रमाण कहते हैं। "यह घट है" इत्यादि बुद्धि-वृत्ति प्रमा प्रमाण कही जाती है, क्यों कि पौरुषेय बोध प्रमा का यह (बुद्धि-वृत्ति ) करण है। अथित एक रूप से यह प्रमा है, किन्तु जहां पौरुषेय बोधरूप ज्ञान प्रमा है वहा यह (बुद्ध-वृत्ति ) प्रमाण है। पौरुषेय बोच फलरूप होने से किसी का कारण नहीं है इसलिए यह केवल प्रमा हो कहा जाता है। यथार्थ बोध को प्रमा और अयथार्थ बोध को अप्रमा कहते हैं। प्रमा का आश्रय होने से बुद्धि प्रतिबिन्बित चेतनात्मा (चिति-शक्ति) प्रमाता कहा जाता है। बुद्धि-वृत्ति उपहित शुद्ध चेतन साक्षी कहा जाता है। प्रमाण ग्रर्थात् बुद्धि-वृत्ति के द्वारा पुरुष की जिस विषय का ज्ञान होता है, वह प्रमेय कहवाता है।

## अध्याय ८

# प्रमाण विचार

प्रमाण, विषयंय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति पाची वृत्तियो मे सर्वंप्रथम प्रमाणवृत्ति का वर्णन करना ही उचिन होगा। यथायं ज्ञान (प्रमा) को प्रदान करने वाले को प्रमाण कहते है। ''प्रमीयतेऽनेन तत्प्रमाणम्'' अर्थात् जिसके द्वारा प्रमा ज्ञान प्राप्त हो, उमे प्रमाण कहते ह। योग के अनुसार, प्रमाण तीन प्रकार के होते हैं जैसा कि नीचे लिखे सूत्र मे व्यक्त होता है।

'प्रत्यक्षानुमानागमा. प्रमाणानि (समाधिपाद ७)

साख्य-योग ने केवल प्रत्यक्ष, अनुमान ग्रीर शब्द तीन ही प्रमाण माने हे।
जहा बुद्धि बृत्ति को इन्द्रिया उत्पन्न करती है, वहां प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, जहा बुद्धि बृत्ति तिंग द्वारा उत्पन्न होती है, वहां भ्रनुमान प्रमाण होता है, तथा जहा बुद्धि बृत्ति को उत्पन्न करनेवाला पदज्ञान होता है, वहा शब्द प्रमाण माना जाता है। इन तीनो प्रमाणो से प्राप्त ज्ञान हो प्रमा ज्ञान है। प्रमाण केवल तीन ही है। ग्रन्य दार्जानिको के द्वारा माने गये इनसे अधिक प्रमाणो का योग ने तीन प्रमाणो में ही अन्तर्भाव कर दिया है। सर्वंप्रयम प्रत्यक्ष प्रमाण का ही निक्ष्पण शास्त्र में किया गया है। यह प्रमाण मुख्य प्रमाण है जिसे सब दार्जानिको ने मान्यता दो है। श्रनुमान प्रमाण का ज्ञान पूर्वे प्रत्यक्ष ज्ञान के श्राधार पर ही होता है। जिस शकार में ग्रनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर ग्राधारित है ठोक ऐमें हो शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष ओर श्रनुमान दोनो के ऊपर ग्राधारित है। श्रनुमान प्रमाण को भी चार्याक दर्शन के ग्रातिरिक्त भन्य सब दर्शनो ने माना है किन्तु शब्द प्रमाण को इतना महत्त्व प्राप्त नहीं है। इसी कारण सर्वंप्रथम प्रत्यक्ष का निरूपण, तब ग्रनुमान का, तथा उसके बाद शब्द प्रमाण का निरूपण किया गया है।

#### प्रस्यक्ष प्रमाण

''इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्तिहिषया सामान्यिवशेषा-दमनोऽर्थंस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम् ।'' (समाधिपाद के ७वें सूत्र पर व्यास भाष्य ) अर्थ—चित्त का इन्द्रियो द्वारा बाह्य विषयो से सम्बन्ध होने पर सामान्य और विशेष रूप विषय पदार्थं के विशेष ग्रश को प्रधान रूप से अवधारण करने वाली वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है।

साख्यकारिका की पचम कारिका में "प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्" से प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण का श्री ईश्वरकृष्ण ने निरूपण किया है।\* इन्द्रिय विषय सिन्न में के आधार पर उत्पन्न ग्रन्त करण की वृत्तिस्व इत्य अध्यवसाय को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इस वृत्तिरूप अध्यवसायात्मक प्रत्यक्ष प्रमाण का फन ( प्रत्यक्ष प्रमा ) अनुव्यवसाय रूप माना है, जिसे पौरुषेय बोध कहते हैं। वृत्ति रूप ग्रध्यवसाय. व्यवसायात्मक ज्ञान है। ग्रनुव्यवसाय (अनु+व्यवसाय) का भ्रर्थं बाद मे होनेवाला ज्ञान है। व्यवसायात्मक ज्ञान अनुव्यवसायात्मक ज्ञान का कारण होता है। साख्ययोग मे अनुव्यवसाय रूप प्रत्यक्ष प्रमा पौरुषेय बोब का कारण, वृत्तिका व्यासाय ज्ञान को बताया है। जिस पक्ष मे वृत्तिरूप व्यवसाय ज्ञान प्रमाण है, उस पक्ष मे पौरुषेय बोध प्रमा है श्रीर जिस पक्ष मे वृत्तिरूप व्यवसाय प्रमा है, उस पक्ष मे इन्द्रियां और इन्द्रिय सिन्नकर्षं प्रमाण है। चक्ष इन्द्रिय के आधार पर हुआ वृत्तिरूप ज्ञान चाक्षुष प्रतिरूप ज्ञान कहलायेगा श्रीर यदि त्वचा श्रादि इन्द्रियो के श्राघार पर होगा तो स्पर्शनवृत्ति ज्ञान कहलायेगा इसके अनन्तर होनेवाला अनुव्यवसायरूप पौरुषेय बोध चक्षु इन्द्रिय के द्वारा होगा तो वह भी चाक्षुष पौरुषेय बोध कहलायेगा। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों से होनेवाले बोध को भी जानना चाहिये।

इन्द्रिया तथा विषयों को अपने-अपने स्थान पर स्थित रहते हुए भी इनका सिन्नकर्ष ही कैसे हुआ ? कुछ इन्द्रिया प्राप्यकारी तथा कुछ अप्राप्यकारी होती है। प्राप्यकारी इन्द्रिया उन्हें कहा जाता है जो विषय देश में जाकर विषय को ग्रहण करती है। अप्राप्यकारी इन्द्रिया अपने प्रदेश में आये हुये विषय को हो ग्रहण करती है। चक्षु इन्द्रिय को तो प्राय सभी दाशं- निकों ने प्राप्यकारों माना है। प्रश्न उठना है कि अगर कोई भी कही गमन करता है तो पूर्वस्थान विशेष से सम्बन्ध बिच्छेर हो जाता है। इस प्रकार से चक्षु के गमन में तो अन्धरत्व हो जाना चाहिये, सो क्यो नहीं होता है ? चक्षु को प्राय सभी दाशंनिकों ने तेजस् माना है। जैसे विद्युत् रिश्मयां अथवा प्रकार, विषय देश में जाने पर भी अपने स्थान से पूर्ण इप से सम्बन्धित रहता

<sup>\*</sup> विशव विवेचन के लिये हमारा साख्यकारिका नामक प्रन्य देखे।

है इसी प्रकार नालिका रूप में चक्षु के, विषय देश में जाने पर भी, स्वस्थान से सम्बन्ध विच्छेद नहीं होता है। जिससे कि अन्धस्व आदि धर्मों का प्रसग न हो पाये। उसी चक्षु इन्द्रिय नाली के द्वारा चित्त विषय से प्रेम होने के कारण उस विषय देश में अविलम्ब पहुँच कर विषयाकार हो जाता है। इस प्रकार से चित्त का विषयाकार हो जाना हो प्रत्यक्ष प्रमा ज्ञान का उत्पन्न होना कहा जाता है। उस चित्त में पुरुष के प्रतिबिम्बित होने से चित्त भी स्वय प्रकाशित होकर अन्य सबको प्रकाशित करने लगता है। इस समय प्रतिबिम्बत पुरुष को होनेवाला बोध अर्थात् पौरुषेय वोध ही प्रमा ज्ञान कहा जाता है।

इन्द्रिय विषय के साथ सम्बन्ध, सगोग सिन्नकर्ष, सयुक्ततादारम्य सिन्नकर्ष, सयुक्ततादारम्य सिन्नकर्ष, वादारम्य सिन्नकर्ष, और तादारम्य सिन्नकर्ष होते है।

# संयोग सन्निकर्प

साख्य योग के अनुसार इन्द्रियों का जब विषय के साथ सिन्नकर्ष होता है तो उस समय यदि रूपवाने पदार्थ घट पट आदि सामने होते हैं तो उनके साथ सयोग सिन्नकर्ष होता है क्योंकि दो द्रव्यों का आपस में सयोग सम्बन्ध सिन्नक्षें ही होता है, जिसे कि सभी दार्शनिकों ने माना है।

# संयुक्त तादातम्य सन्निकपे

घट, पट आदि विषयों में रहनेवाले रूपादि विषय के साथ संयुक्त तादातम्य सम्बन्ध होता है। वक्षुसंयुक्त तादातम्य सिन्नकर्ष के द्वारा रूप का प्रत्यक्ष होता है क्योंकि वक्षु इन्द्रिय से संयुक्त संयोगवाना घट होता है, जिसका प्रपने रूप के साथ तादातम्य है। तादातम्य कारण-कार्य की अभेदता की वजह से होता है। घट कारण और रूप कार्य होने से घट का रूप के साथ तादातम्य सम्बन्ध हुआ। सुख-दुःख आदि का प्रत्यक्ष भी संयुक्ततादातम्य सिन्नकर्ष से होता है। मन से संयुक्त बुद्धि हुई और बुद्धि का तादातम्य सुख-दुःख आदि के साथ है। इसी प्रकार रस कीर गन्ध का प्रत्यक्ष भी संयुक्त तादातम्य सिन्नकर्ष से होता है।

# संयुक्ततादात्म्यतादात्म्यसिन्नकर्प

इसी प्रकार घटगत रूप के अन्दर रहनेवाले रूपरव के प्रत्यक्ष होने में चक्षु संयुक्ततादात्म्यतादात्म्य सिन्नकर्ष होता है, क्योंकि चक्षु इन्द्रिय से संयुक्त हुए घट के साथ रूप का तादात्म्य हुमा, और उस रूप का तादात्म्य रूपत्व के साथ है, क्यों कि रूपत्व रूप का कार्य होने के नाते रूप से श्रमिन्न है। साख्य ने रूपत्व को जाति स्वीकार करते हुए भी उसे श्रनित्य हो माना है, क्यों कि साख्य योग में प्रकृति तथा पुरुष ये दो तत्व ही नित्य है। इनसे अतिरिक्त समस्त पदार्थ अनित्य हैं। इसलिये चक्षुसपुक्त तादात्म्यतादात्म्य सिन्नक के द्वारा ही साख्य-योग मत मे रूपत्व का प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार सुखत्व दु खत्व आदि का प्रत्यक्ष समुक्त तादात्म्यतादात्म्य सिन्नक के से होता है। मन से समुक्त हुई बुद्धि का तादात्म्य सुख-दु ख ग्रादि के साथ है और सुख-दु ख का तादात्म्य सुखत्व-दु खत्व के साथ है। रसत्व-ग-घत्व आदि का प्रत्यक्ष भी समुक्ततादात्म्य तादात्म्य सिन्नक के से होता है।

## तादात्म्यसन्नि कर्ष

कर्णेन्द्रिय से जिस समय शब्द का प्रत्यक्ष होता है, उस समय कान का विशुद्ध तादात्म्य सिन्नकर्ष ही शब्द के साथ होता है क्यों कि कर्णे (आकाश) शब्द का कारण है और शब्द कान (आकाश) का कार्य है, इसिलिये दोनों का तादात्म्य सिन्नकर्ष हो जाता है।

# तादात्म्यतादात्म्य सन्निकर्प

शब्दत्व का प्रत्यक्ष कर्णेन्द्रिय से तादात्म्यतादात्म्य सिन्नकर्षं के द्वारा होता है। कान शब्द का उपादान कारण होने के नाते शब्द से अभिन्न है, अत शब्द के साथ कर्णे का तादात्म्य है और शब्द शब्दत्व का कारण होने से शब्द का तादात्म्य शब्दत्व के साथ है, अत तादात्म्य तादात्म्य सिन्नकर्षं के द्वारा शब्द वृत्ति शब्दत्व का प्रत्यक्ष हो जाता है।

उपर्युक्त सम्बन्धों के होने मात्र से तो ज्ञान नहीं हो सकता है। उसके लिये ज्ञान की प्रक्रिया को जानना अति आवश्यक है। ज्ञान की प्रक्रिया में प्रथम तो इन्द्रिय विषय सिन्नकर्ष होता है। उसके बाद चित्त, विषय से प्रेम होने से, विषयाकार हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों द्वारा बाह्य विषयों से चित्त सम्बन्धित होकर विषयाकार हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वृद्धि तत्त्व वा चित्त तो जड पदार्थ है, क्यों कि जड प्रकृति का ही परिणाम है, तो फिर वह विषयाकार हो जाने पर भी ज्ञान कैसे प्रदान कर सकता है। इस ज्ञान की प्रक्रिया को प्रतिबिम्बबाद से समभाया गया है, जो मतान्तर को चेते हुए दो प्रकार की होती है। एक तो वाचस्पित मिश्र के अनुसार तथा दूसरी विज्ञानिभिन्नु के अनुसार।

वाचस्पित मिश्र के त्रानुसार - जैसे स्वच्छ दर्पण में प्रकाश का प्रतिबिम्ब पड़ने से सभी वर्तुये प्रकाशमान हो जाती ह, उसी प्रकार से जड़ाहमक चित्त में सत्व गुण का ग्राधिक्य होने पर चेतन पुरुप का सात्विक चित्त में प्रतिबिम्ब पड़ता है। चेतन पुरुप के प्रतिबिम्ब पड़ने से ही चित्त तथा उसकी वृत्तिया चेतन की तरह प्रतीत होने लगनी है। जैसे ईश्वरकृष्ण ने कहा है —

"तस्मात्तत्सयोगात् अचेतन चेतनेव लिंगम्" (सा का २०)
अये — तस्मात् = इसलिये, तत्सयोगात् = चेतन पुरुष के सयोग से,
अवेतनम् = अचेतन जड, लिंगम् = बुद्धि आदि, चेतन — इव = चेतन की तरह हो जाते है।

चेतन की तरह हुआ चित्त अपनी वृत्तियो द्वारा विषयो का प्रकाश करता है। उन विषयो का प्रकाश होना ही उन विषयो का ज्ञान कहनाता है। जैसे स्वच्छ दर्पण मे पडे हमे प्रकाश के प्रतिबिम्ब से सभी वस्तुमे प्रकाशित हो जाती हैं, वेसेही चेतन प्रतिविम्बन चित्त भी ज्ञान प्रदान करती है। यहाँ विज्ञानिभिक्ष का कथन है कि चिता में चेतन के प्रशिविम्बित होने से चित्त चेतनसम प्रतीत होने तगता है। उसी प्रकार से पूरप में चित्त के प्रतिबिम्बित होने से चित्त के सुख, दुख ग्रादि घर्मी का आसास पुरुष मे होने लगता है, जिससे पूरप अपने को सूखी दुखी आदि समक्रने लगता है। विज्ञानिभक्ष के प्रनुसार इस परस्पर प्रतिबिम्बवाद के बिना पुरुप का स्वी और दु बी होना नहीं समभाया जा सकता है। इस मन को पाचस्पनिविध नहीं मानते। ये कहते है कि पुरुष का प्रतिबिम्ब बृद्धि में पडता है तथा बृद्धि का प्रतिबिम्ब पूरुष मे पडता है, यह बात मान्य नही है। उनके वाचस्पति मिश्र के) अनुसार जैसे बिम्बस्यरूग मुख का प्रतिबिम्ब दर्गण मे पडने से दर्गण के मालिन्य भादि दोष प्रतिबिम्ब में भासने लगते है और बिम्ब उस दर्पण के दोषों का अभिमानी बन बैठता है, क्योंकि विम्ब प्रतिबिम्ब का कारण है और प्रतिबिम्ब बिम्ब का कार्य है और साख्य योग मत मे कार्य ग्रोर कारण का सर्वदा श्रमेद है। इसको ईश्वरकृष्ण ने साख्य कारिका की नवम कारिका मे "कारणभावाच सत्कार्यम्" से दिखलाया है। यही नही वेदान्ती भी विम्ब और प्रतिबिम्ब मे अभेद स्वीकार करते हैं। इससे स्पष्ट है कि बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब सर्वेथा श्रमित्र वस्तु है। इस कारण से चेतन पुरुष का प्रतिबिम्ब जब बूद्धि

मे पडता है तो बुद्धि के सुख द ख म्रादि धर्म प्रतिबिम्ब मे भासने लगते हैं तथा उस प्रतिबिम्ब से अभिन्न बिम्न स्त्रक्ष्य पुरुष को बुद्धि के धर्म सुख दुख म्रादि का 'म्रह सुखी', 'म्रह दुखी' इस रूप मे मनुभन होने लगता है।

विज्ञानिभिक्षु के अनुसार दोना का प्रतिबिम्ब परस्पर एक दूसरे में पडता है। जैसे बुद्धि को प्रकाशित करने के लिये पुरुष का प्रतिबिम्ब बुद्धि में पडता है, उसी प्रकार प्रत्येक पुरुष को होने वाले दु ख सुख आदि के अनुभव सम्पादन के लिए बुद्धि का भी प्रतिबिम्ब पुरुष में मानना सर्वथा आवश्यक है। इन दोनो सिद्धान्तों में हमें लाघव की दृष्टि से वाचस्पित मिश्र का ही सिद्धान्त उचित मालूम होता है। क्योंकि बिम्ब और प्रतिबिम्ब में अभेद सर्वंत्र ही माना जाता है। यह तो कोई नवीन बात नहीं है, परन्तु विज्ञानिभक्षु जो बुद्धि का प्रतिबिम्ब पुरुष में मानते है, यह एक नवीन कल्पना है, जो कि गौरवदोंष से युक्त है। दूसरे चेतन का ही प्रतिबिम्ब सर्वंत्र देखने में आता है जैसे दर्पण में। इससे यह स्पष्ट है कि विज्ञानिभक्षु का मत उनना उत्तम नहीं है।

ज्ञानिन्द्रय तथा विषय दोनो ही एक ही कारएा से उत्पन्न होने के नाते परस्पर आकर्षण शक्ति रखते है अर्थात् ग्रहणका इन्द्रियां (नाक, जीभ, चक्षु, त्वचा, कर्णं) तथा ग्राह्मकप विषयो (गध, रस, कप, स्परंगं, शब्द) मे क्रम से एक दूसरे को आकर्षित करने की शक्ति होती है। जब चक्षु इन्द्रिय विषय सिन्नकर्षं होता है तो चित्त का उस विषय से प्रेम होने से वह चक्षु इन्द्रिय नाली के द्वारा विषय तक पहुँच कर विषयाकार हो जाता है। चित्त के इस विषयाकार होने वाले परिणाम को प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहते हैं। "मै विषय को जाननेवाला हूँ", इस प्रकार का पुरुषिष्ठ ज्ञान वा पौरुषेयबोब प्रत्यक्ष प्रमाण है। चित्त मे प्रतिबिम्बित चेतनात्मा को प्रमाता कहते हैं।

पूर्वोक्त सिन्नकर्षों के आधार पर होनेवाले प्रत्यक्ष दो प्रकार के माने गये है।
(१) निविकल्पक और (२) सिवकल्पक। सिवकल्प प्रत्यक्ष का विशुद्ध विवेचन ऊपर किया जा चुका है। निविकल्पक प्रत्यक्ष सवेदनामात्र है। इसे न तो हम प्रमा ज्ञान ही कह सकते है और निष्या ज्ञान ही। यह केवल एक मात्र ज्ञान ही है। जिस प्रकार गूँगा व्यक्ति प्रपने ज्ञान को प्रगट नहीं कर सकता, उसी प्रकार से निविकल्पक ज्ञान भी शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं किया जा सकता है। इसमें केवल विषय की प्रतीतिमात्र ही होती है। कल्पनाशून्य ज्ञान ही निविकल्पक ज्ञान है। सविकल्पक प्रत्यक्ष वह है, जिसमें कि इन्द्रियों के

द्वारा लगाये गये विषयो का मन विश्लेषएा करता है। उसका रूप निर्वारित करता है। उसके विशेषण, उसकी विशेष क्रिया को बनलाता है और वह उद्देश्य, विषेययुक्त वाक्य द्वारा प्रकट किया जाता है, जैसे यह जटाशँकर पुस्तक लिये खडा है।

इन्द्रिया, तन्मात्राये तथा अहकार, सूक्ष्म पदार्थं होने में प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। बाह्य इन्द्रियों में तो इनका प्रत्यक्ष हों हो नहीं सकना, प्रिपित प्रन्त करण के प्रन्दर वर्त्तमान बुद्धि की वृत्ति में ही उनका गहण होता है, प्रथवा उनका उनके अपने प्रपने कार्यक्ष्प हेतु के द्वारा अनुमान होता है, इसिलए अनुमान गम्य भी उन्हें कहा जा सकता है, प्रथवा यह किहए कि उनका प्रत्यक्ष तो एक मात्र योगज अलौकिक सिन्नकर्ष के ग्राधार पर योगी लोगों को हो हो पाता है। हमारे लिये वे केवल अनुमेय है।

साख्य-योग ने ज्ञानलक्षण और योगज दो प्रकार के ही खलीकिक सिन्नक में माने हैं। सामान्य लक्षण सिन्नक पंका नहीं माना है। उसलिये भिन्नकालीन तथा देशान्तरीए। पदार्थों का ग्रहण साख्य मत में उन्हीं दो खलौकिक सिन्नकर्णों के आधार पर होता है, जिनमें ज्ञानलक्षण सिन्नकर्ण के आधार पर तो हम लोगों को भिन्न कालीन एवं देशान्तर स्थित पदार्भों का प्रत्यक्ष होता है, तथा योगज सिन्नक्षं से योगी एवं उद्ध्वंश्लोता लोगों को ही अतीन, अनागतकालीन तथा भिन्न कालीन और देशान्तरीण पदार्थों तथा अतोन्द्रिय विषयों का ज्ञान होता है, इतर लोगों को नहीं।

## अनुमान प्रमाण

श्रनुमान का शाब्दिक ग्रर्थं हुम्रा पीछे होनेवाला ज्ञान श्रर्थान् एक बात जानने के उपरान्त दूसरी बात का ज्ञान ही अनुमान हुम्रा। जिसके बल पर आप भ्रनुमान करते है, उमे ''हेतु ' वा ''लिंग'' वा ''साधन'' कहते हे। जिसका ज्ञान प्राप्त करते हे उसे 'साध्य' वा 'लिंगी', कहते हैं। जिस स्थान में लिंग द्वारा लिंगी का ज्ञान होता है, वह 'पक्ष' कहा जाता है। लिंग लिंगी के श्रविनाभाव सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं। लिंग व्याप्य होता है लिंगी व्यापक होता है। अनुमान व्याप्य व्यापक सम्बन्ध पर आधारित है। अर्थात् लिंग लिंगी वा साधन साध्य

निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का पूर्ण निरूपए। हमारे सास्यकारिका नामक प्रत्य में देखने का कष्ट करें।

के सम्बन्ध से प्राप्त प्रमा ज्ञान को अनुमिति ज्ञान कहते है। व्याप्ति सम्बन्ध के कपर अनुमान आधारित है। लिग लिंगी के साथ-साथ रहने को ही व्याप्ति सम्बन्ध कहते है। बिना व्याप्ति सम्बन्ध के अनुमान नही किया जा सकता। व्याप्ति दो वस्तुओं के नियत साहचर्यं को कहते हैं। दो वस्तुओं का एक साथ नियत रूप से रहना ही व्याप्ति है, किन्तु अगर साहचर्य होते हए भी नियत रूप से न हो तो वह व्याप्ति नहीं कही जा सकती। नियत रूप से सम्बन्ध न होने को ही व्यभिचार कहते हैं। व्याप्ति को अव्यभिचारित सम्बन्ध कहते है। मछली का जल के साथ सम्बन्ध, व्यभिचारी सम्बन्ध हुआ, क्योंकि वह कभी कभी बिना जल के भी रह सकती है किन्तु धुम अग्नि से अलग कभी नहीं रहता। इसलिये घुम श्रीर अग्नि मे व्याप्ति सम्बन्ध हुआ । अर्थात् ऐसा कोई स्थल नही जहाँ धूँग्रा बिना आग के हो। जहां जहां वृत्रां है, वहां वहां ग्राग्न है। जैसे रसोई मे जहां जहां भ्राप्त नहीं है, वहां वहां घूआं भी नहीं है जैसे तालाब मे। धूम अपन के बिना नहीं रह सकता, इसे ही ग्रविनाभाव सम्बन्ध कहते है। धूम का अग्नि के साथ अविनाभाव सम्बन्घ है, इसे ही व्याप्ति कहते है। धूम व्याप्य ग्रौर ध्राग्नि व्यापक है। अत. लिंग लिंगी के साथ-साथ रहने का पूर्व ज्ञान होना चाहिये तथा यह उपाधिरहित सम्बन्ध होना चाहिये। जैसे जहां जहां घूम है वहां-वहां अग्नि भी है। यहां पर घूम ग्रीर अग्नि का साहचर्य सम्बन्ध वा अविनाभाव सम्बन्ध है। किन्तु यह कहना कि जहां-जहां श्राग है वहा-वहाँ घूआं है. उपाधि रहित साहचर्यं सम्बन्ध नहीं हुआ क्योंकि आग बिना धुएँ के भी रह सकती है। जब तक गीला ईंघन नहीं होगा तब तक अग्नि के साथ धूम का सम्बन्ध नही होगा। अत गीले इँघन का सयीग उपाधि है। अत जब तक जपाधिरहित साहचर्यं सम्बन्ध नही होगा तब तक अनुमान प्रमाण नही कहा जा सकता तथा उसके श्राघार पर प्रमा ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है।

घूम श्रिप्त के व्याप्य व्यापक सम्बन्ध के श्राधार पर, जो हमे पूर्व काल मे रसोई बादि गे हो चुका है, हम पर्यंत श्रादि पक्ष मे घूम हेतु के द्वारा लिंगो (साध्य) अग्नि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही लिंग-लिंगो के व्याप्ति-ज्ञान और लिंग की पक्ष-धर्मंता पर श्राधारित अनुमान प्रमाण कहलाता है। पक्ष-धर्मंता का अर्थ है लिंग वा हेतु का पक्ष मे पाया जाना जैमे पर्वंत पर घूम है। यहाँ पर्वंत पक्ष मे घूम लिंग मौजूद है, उसी के आधार पर पर्वंत पक्ष मे साध्य वा लिंगी श्रिप्त का श्रनुमान किया जाता है। इसीलिए पक्ष धर्मंता का ज्ञान भी व्याप्ति ज्ञान के साथ २ होना चाहिये।

अनुमान प्रत्यक्ष पर ही आधारित है। जब तक पूर्व मे प्रत्यक्ष न हुआ हो, तब तक अनुमान हो ही नहीं सकता। जैसे घूम और श्रांप्त को रसोई में पूर्व में देखा गया है और उस प्रत्यक्ष के आवार पर हां हम जहां (अभि-युक्त) घूम देखते हे, वहीं अभि का अनुमान कर लेते हैं। इस प्रकार से अगर प्रत्यक्ष दोप युक्त होगा तो उस पर आधारित अनुमान भी गलत होगा। प्रत्यक्ष के दोप या तो इन्द्रिय के होते हैं या विषय के या मन के, क्योंकि इन्द्रिय और विषय सिम्नक्ष से उत्पन्न भ्रम-रहित ज्ञान हो प्रत्यक्ष प्रमाण है अन्यथा नहीं। यहा विषय-दोष, इन्द्रिय-दोष तथा मनो-दोप के कारण आन्ति हो सकती है।

साख्य योग मे अनुमान तीन प्रकार के माने गये है। (१) पूर्वंदत्, (२) शेषवत्, (३) सामान्यतोहरु।

(१) पूर्ववन् अनुमान — यह लिंग-लिंगी के साहनयं सम्बन्ध पर आधारित, पक्ष में लिंग के द्वारा लिंगी का ज्ञान प्रदान करता है। जैने धूम और श्रिप्त के साहचर्यं सम्बन्ध, वा व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध, वा व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध, वा व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध, वा व्याप्य-सम्बन्ध के जिसकी हम पूर्वं में रसोई बादि में प्रत्यक्ष कर नुके है, आधार पर, जब हमें उम ग्रिप्तां धूम का कही पर्वतादि पर प्रत्यक्ष होता है तो हम उसी पक्ष में अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। (साध्य सदेव हेतु का व्यापक होता है ग्रीर हेतु सदैव साध्य का व्याप्य)।

पूर्वें वत् अनुमान को दूसरे प्रकार में भी समकाया जा सकता है। पूर्वें वत् का अर्थ है पूर्व के समान कार्य में कारण पूर्व होता है। इसलिये कुछ विद्वानों के श्रनुसार कारण में कार्य का अनुमान करना पूर्ववत् अनुमान कहलाता है, जैसे श्राकाश में मेघो को देखकर वृष्टि का श्रनुमान कर लेना।

(२) शेपवन्—इस अनुमान के द्वारा जहां जिस यस्तु की सम्भावना हो सकती है, उन सब स्थलो पर निषेध हो जाने पर छाँटते-छाँटते बचे हुये स्थल पर ही उसका होना सिद्ध हो जाता है। जैमे हमे एक स्थान पर, जहा कुछ व्यक्तियो की गोष्ठी हो रही है, वहा जाकर एक अपरिचित व्यक्ति को जानना हे तो उस व्यक्ति के लक्षणो के आधार पर हम सब व्यक्तियो को छाटते छाटते अन्त मे एक व्यक्तिविशेष, जो बचता है, उसी पर आ जाते है और अनुमान करते है कि प्यही वह व्यक्ति है।

शेषवत् प्रतुमान उसको भी कह सकते हैं जिसमे कार्य से कारण का प्रतुमान किया जाय। जैसे नदी मे प्रत्यधिक मटीले जल को देखकर उत्पर हुई वर्षा का

अनुमान । प्रात.काल उठने पर श्रागन के भीगे हुए होने पर रात्रि की वर्षा का अनुमान ।

(३) सामान्यनो दृष्ट'—जिन विषयो का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण तथा पूर्वंवत् अनुमान के द्वारा नहीं होता, जन अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान सामान्यतोहष्ट अनुमान के द्वारा होता है। यह अनुमान वहां होता है, जहां पर इसका विषय ऐसा सामान्य पदार्थ होता है, जिसका विशिष्ठक्ष्प पहले न देखा गया हो। इसमें लिंग-लिंगी के व्याप्ति सम्बन्ध का प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु जन पदार्थों के साथ हेंतु की समानता होती है, जिनका साध्य (लिंगी) के साथ निश्चित तथा नियत सम्बन्ध है। जैसे इन्द्रियों का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष या पूर्वंवत् अनुमान के आधार पर नहीं हो सकता है। नेत्र विषयों का प्रत्यक्ष भले ही करें किन्तु नेत्र स्वयं नेत्र को नहीं देख सकता। जदाहरणार्थ लेखन एक क्रिया है जो लेखनी द्वारा सम्पन्न होती है। क्रिया के लिए करण का होना अति आवश्यक है। बिना करण के क्रिया हो नहीं सकती। यह एक सामान्यक्ष्प से प्रत्यक्ष की हुई बात है। इस सामान्यक्ष्प से प्रत्यक्ष की हुई बात है। इस सामान्यक्ष्प से प्रत्यक्ष की हुई बात के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि देखना एक क्रिया है, जिसका करण अवश्य होगा, वह करण चक्षु इन्द्रिय है। इसी प्रकार से अन्य समान स्थलों पर भी समक्षना चाहिये।

इस प्रकार से तीन प्रकार की अनुमान प्रमाण चित्त वृत्ति का वर्णन हुआ।

#### शब्द प्रमाण

जिन विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष तथा धनुमान के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता उनके यथार्थं ज्ञान को प्राप्त करने के लिये हमे शब्द प्रमाण का सहारा लेना पडता है।

"आप्तेन दृष्टोऽनुमितो वार्षं परम स्वबोधसकान्तये शब्देनोपदिश्यते । शब्दात्तदर्थविषया वृत्ति श्रोतुरागमः"।

(यो॰ भा॰ -१।७)

उपर्युक्त योग के सातवें सुत्र के भाष्य में शब्द-प्रमाण रूप चित्तवृत्ति का लक्षण बताया है। प्रत्यक्ष वा अनुमान से जाने गये विषय को जब आप्तपुरुष (विश्वास योग्य पुरुष ) अन्य व्यक्ति को भी उपका ज्ञान प्रदान करने के लिये शब्द के द्वारा उस विषय का उपदेश देता है, तो उस समय श्रोता की उस उपदेश

से अर्थात् शब्द मे अर्थं का विषय करने वाली चित्त की वृत्ति आगम प्रमाण कही जाती है। इसे हो नेयायिक व्यवसाय हुए शाब्दी-प्रमा कहते है। चित्त का विषया कार हो जाना हो प्रमाण है, चाहे वह प्रत्यक्ष से हो वा अनुमान से अथवा शब्द से। ये वित्त बृत्तियां हो प्रमाण हे, और इसमे होनेवाला पौरुषेय बोध प्रमा है। शब्द से चित्त का, शब्द-अर्थं विषयाकार होना हो आगम प्रमाण है। किन्तु अविश्वस्त व्यक्ति के शब्दों को प्रमाण नहीं माना जा सकता क्यों कि उसका कथन प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा निधित नहीं है। केवल वे हो वाक्य योग द्वारा प्रामाणिक माने गये हे जो ईश्वर वाक्य है अर्थात् उनका मूल वक्ता ईश्वर है और जिसके अर्थं का निश्चय प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों से हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य सब वाक्य अप्रमाणिक हे। योग सम्पूर्णं मानव दोषों से रहित ईश्वर के वाक्य अप्रमाणिक हे। योग, सम्पूर्णं मानव दोषों से रहित ईश्वर के वाक्य अप्रमाणिक है। योग, सम्पूर्णं मानव दोषों से रहित ईश्वर के वाक्य अप्रमाणिक है। योग, सम्पूर्णं मानव दोषों से रहित ईश्वर के वाक्य अप्रमाणिक है। योग, सम्पूर्णं मानवी दोषों से रहित ईश्वर के वाक्य अप्रमाणिक है। योग, सम्पूर्णं मानवी दोषों से रहित ईश्वर के वाक्य अप्रमाणिक है। योग, सम्पूर्णं मानवी दोषों से रहित ईश्वर के वाक्य अप्रमाणिक है। योग, सम्पूर्णं मानवी दोषों से रहित ईश्वर के वाक्य अप्रमाणिक है। योग, सम्पूर्णं मानवी दोषों से रहित ईश्वर के वाक्य अप्रमाणिक है। केव से अतिरिक्त चार्विक होने से अप्रमाणिक है, किन्तु उपनिपद, गीता, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र वेदमूलक होने से प्रमाण कोटि में ही आ जाते है।

योग ने, वेद तथा उनपर श्राश्रित शास्त्रो, ऋषि मुनियो के वचनो को ही आगम प्रमाण माना है। तत्ववेत्ता पुरुषों को ही आप्त पुरुष कहा जाता है, जिनके वचन सम्पूर्ण दोषों से रिहत होते हैं। उन्हीं को लोकिक दृष्टि से प्रमाण माना गया है। उनमें बोखा होने की सम्भावना नहीं है। बोद्ध, जैन, चार्वाक, आदि दार्शनिकों के वचन वेदमूलक न होने से, परस्पर बिरोबी होने से, और प्रमाणविरुद्ध होने ने प्रामाणिक नहीं माने जा सकते हैं।

अन्य दार्शनिको तथा शास्त्रवेत्ताओं ने इन तीन प्रमाणों से अतिरिक्त अन्य उपमान, ग्रथिपत्ति, अनुक्लिंग ग्रादि प्रमाणों को भी यथार्थ ज्ञान के स्वतंत्र साधन माना है।

#### उपमान

नैयायिको ने साख्य द्वारा स्वीकृत तीन प्रमाणो के अतिरिक्त चतुर्थं प्रमाण उपमान को भी स्वीकार किया है। साख्ययोग के अनुसार इसका - अन्तर्भाव, साख्याभिमत तीनो प्रमाणो के अन्तर्भात ही होता है। नैयायिको का आश्य यह है कि जो नागरिक पुरुष गवय (नील गाय) को बिल्कुल नही जानता, छेकिन जानना चाहता है और जानने की इच्छा से जंगळ मे जाकर किसी

जगल मे रहनेवाले पुरुष से उसके विषय मे पूछता है, जिसका 'गोसहशो, गवयो भवति' अर्थात् ''गौ के समान गवय होता है' उत्तर प्राप्त होता है। इसके बाद वह बन मे पहुँचने पर गवय को देखने पर समानता के कारण मन मे सोचता है कि यह गवय है। तो इस प्रकार से यहां पूर्व कथित वाक्य के स्मरण के आधार पर उपिनित रूप ज्ञान होता है। इसी को उपमान प्रमाण के नाम से नैयायिक तोग कहते हैं। पहले तो गवय को देखने से जो चाक्षण प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान होता है, वह तो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्राप्त ज्ञान हुआ ! दूसरे साख्य योग के प्रनुसार उपमान, अनुमान के ही अन्तभूँत है, क्यों कि गवय स्थल में भी यह अनुमान किया जा सकता है, कि 'अय गवय' पदो वाच्य गौसाहश्यत्वात्-यह गवय पद से वाच्य है, गौसहश होने से 'जो गौ सहश होता है, वही गवय पद से कहा जाता है।" यहाँ पर गवय मे जो गौ साहश ज्ञान है, वह अनुमान रूप है, अनुमान नाम व्याप्ति ज्ञान का होता है। वहा पर यह व्याप्ति बन जाती है, कि जो गौ के सहश नही होता है, वह गवय पद से नही कहा जाता है जैसे घटा-अत इस केवलव्यतिरेकी अनुमान मे ही उपमान अन्तर्भुत है। इसके श्रतिरिक्त भी ज्ञान हमको अरण्यक से 'गो सहश गवयो भवति' प्राप्त होता है, वह तो शब्द प्रमाण ही हुआ। इसलिये उपमान का स्वतत्र प्रमाण होना सिद्ध नहीं होता।

## श्रर्थापत्ति

मीमासको (प्रभाकर सप्रवाय) ग्रीर वेदान्ती दार्शनिको ने प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ग्रीर उपमान के ग्रांतिरिक्त अर्थापित्त को भी एक स्वतंत्र प्रमाण माना है, अर्थापित्त शब्द का अर्थ है ग्रर्थ की ग्रांपित्त (कल्पना)। उदाहरणार्थ फूलचन्द दिन मे नहीं खाता है, फिर भी मोटा ताजा है। यहां पर रात्रि भोजनक्द ग्रर्थ की ग्रांपित (कल्पना) करते हैं — फूलचन्द निश्चय ही रात्रि मे भोजन करता है। कारण कि भोजन के बिना पीनता (मोटा ताजा होना) सर्वथा ग्रसम्भव है। साख्य योग का कहना है कि यह ग्रयंपित्त स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना जा सकता क्योंकि यह अनुमान के हो अन्तर्गत आ जाता है अर्थात् यह अनुमान ही है। फूल चन्द अवश्य रात्रि मे भोजन करता है क्योंकि दिन मे न खाते हुए भी मोटा ताजा है, रात्रि मे भोजन करनेवाले सिच्चानद शुक्ल की भांति। इस अन्वय व्यतिरेकी ग्रनुमान से। ग्रथवा यो कह सकते हैं कि जो व्यक्ति रात्रि मे नहीं खाता वह दिन में भी न खाने पर कैसे मोटा ताजा रह सकता है? क्योंकि रात ग्रीर दिन

मे न खाने वाला कृष्ण जन्माष्ठमी का व्रतोपवासी पुरुप तो दुर्बन हो जाता है। यह फूलचन्द उस प्रकार के कृष्ण जन्माष्ठमी व्रतोपवासी पुरुष की तरह दुर्बल नही है। इसलिये यह दोनो समय भोजन न करनेवाला भी नहीं है, अर्थात् रात्रि को अवश्य भोजन करता है। इस केवल व्यतिरेकी अनुमान से रात्रि भोजन इस प्रथ, जो कि अर्थापित रूप प्रमाण का विषय माना गया था, गतार्थ हो रहा है। इसलिये अर्थापित स्वतत्र प्रमाण नहीं माना जा सकता है।

# अनुपर्लाब्ब

प्रत्यक्ष, अनुमान, राब्द, उनमान अर्थापित प्रमाणों के अतिरिक्त वेदान्तियों और माट्ट मीमासकों ने अनुपलब्धि को भी स्वतन प्रमाण माना है। अनुपलब्धि का अर्थ है—प्रत्यक्ष न होना। वेदान्तियों का कथन है कि किसी भी वस्तु के अभाव के ज्ञान के लिये अनुपलब्धि को स्वतन प्रमाण मानना आवश्यक है। साख्य तथा योग दाशंनिकों का कथन है कि यह अनुपलब्धि प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न नहीं है। अर्थात् एक प्रकार का प्रत्यक्ष ही है। क्योंकि यदि इस स्थल पर घट होता तो वह भी भूतल के समान स्वतन रूप से देखने में आता, परन्तु भूतल के समान 'घट' यहां देखने में नहीं आ रहा है। इस प्रकार के तक से सहकृत अनुपलब्धि युक्त इन्द्रिय का प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर ही अभाव का ग्रहण होता है। अत अभाव का ज्ञान जन कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो रहा है तो इसके लिये अनुपलब्धि को स्वतन्त प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यहां पर प्रश्न होता है कि इन्द्रिया तो सम्बद्ध प्रथं की हो ग्राहक होती है, ग्रीर अभाव सर्वया असम्बद्ध अर्थ है, क्यों कि अभाव के साथ इन्द्रियों का यदि कोई भी सम्बन्ध हो सके तब अभाव इन्द्रिय से सम्बद्ध हो सकता है। परन्तु ग्रभाव का इन्द्रिय के साथ जब कि कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता है, तब इन्द्रिया ग्रभाव की ग्राहक भी नहीं हो सकती जैसे ग्रालोक—प्रकाश किसी भी घट-पट आदि वस्तु का ज्ञान उस घट-पट ग्रादि वस्तु के साथ सम्बन्धित होने पर ही करा पाता है अन्यथा नहीं। जैमे त्वचारूप इन्द्रिय ग्रपने प्रत्यक्ष योग्य विषय को प्राप्त करके हो उसका ज्ञानात्मक प्रकाश कर पाती है श्रन्यथा नहीं। इसी प्रकार चिष्ठु ग्रादि इन्द्रियरूप प्रमाण भी ग्रभाव रूप वर्ष से सम्बन्धित होने पर ही अभाव-रूप विषयारमक ग्रथं का ग्राहक ग्रथित प्रकाशकारी हो सकता है ग्रन्यथा नहीं।

इसका उत्तर यह है कि भाव पदार्थ के लिए ही यह सम्बद्धार्थ ग्राहकत्व का नियम है अर्थात् इन्द्रिय भाव स्वरूप पदार्थ से सम्बद्ध होकर ही उसका प्रकाश ज्ञान कर सकती है परन्तु अभाव के लिए यह नियम नही है कि अभाव से भी सम्बद्ध होकर ही वह उसका प्रकाश करे। अभाव के विषय मे तो ऐसा नियम है कि इद्रिय, विशेषण विशेष्य-भाव सिलक्ष सम्बन्ध के द्वारा ही अभाव का ज्ञान करती है।

#### सम्भव

सम्भव — पौराणिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापित, अनुपलिब्ध के अतिरिक्त सम्भव और ऐतिहा को भी स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं। सम्भव को नवीन ज्ञान का साधन इस रूप से माना जाता है कि वह किसी पदार्थ का ज्ञात पदार्थ के अन्तर्गत होने के नाते ज्ञान प्राप्त कराता है। जैसे अगर आप चाकू को जानते है तो चाकू के फल के को भी चाकू का हिस्सा होने के नाते जान लेगे। गज का ज्ञान होने पर गिरह का ज्ञान स्वाभाविक रूप से हो जाता है। साख्य और योग सम्भव को भी अनुमान से अतिरिक्त स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानते। उपग्रुंक्त उदाहरण मे इस प्रकार की ज्याप्त हो जाता है कि जो चाकू को जानता है वह चाकू के 'फल के' को अवश्य हो जानता है, और जो गज के नाप को जानता है वह गिरह को अवश्य हो जानता है। इस प्रकार से इसमे व्याप्ति सम्बन्ध होने के कारण 'सम्भव' अनुमान के ही अन्तर्गत आ जाता है। अर्थात् 'सम्भव' अनुमान से अतिरिक्त प्रमाण नहीं है।

### ऐतिह्य

ऐतिह्य — ऐतिह्य प्रमाण में, ज्ञान किसी अज्ञात व्यक्ति के वचनो के ऊपर परम्परागत चला आता है। सर्वप्रथम हमारे जितने भी ऐसे विश्वास हैं जो परम्परा के ऊपर आधारित हैं, उन्हें पौराणिको ने स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में माना है, किन्तु साख्य योग का कहना है कि प्रथम तो इस ज्ञान को प्रामाणिक मानना हो उचित नहीं, क्योंकि यह परम्परागत ज्ञान जहां से चला आ रहा है, उस व्यक्तिविशेष के आप्नपुरुष होने का ही ज्ञान हमें नहीं है। आप्तपुरुष के अतिरिक्त जितने भी शब्द हैं वे 'प्रमा-ज्ञान का साधन नहीं माने जा सकते अर्थात् वे प्रमाण की कोटि ही में नहीं आते। अगर वे आष्तपुरुष के ही वचन मान भी लिये जायें, तो भी 'ऐतिह्य' स्वतन्त्र प्रमाण नहीं रह जाता, वह शब्द प्रमाण के ही अन्तर्गत आ जाता है।

#### चेष्टा

चेष्टा—तान्त्रिको ने उपर्युक्त आठो प्रमाणो के अतिरिक्त चेष्टा को भी एक स्वतत्र प्रमाण माना है। चेष्टा नाम एक क्रियाविशेष का है। वह क्रिया चेष्टा करनेवाले व्यक्ति की तथा जिसके प्रति चेष्टा की जाती है, उन दोनो व्यक्तियों की हित की प्राप्ति तथा श्रहित के परिहार का कारण मानी गई है। वह क्रिया एक विलक्षण व्यग्य अर्थ के बोध को उत्पन्न करनेवाली है। नेत्रों के भगभग तथा हाथों के सकोच-विकास-शाली व्यापार स्वरूप वह चेष्टा फलात्मक प्रमा-बोध की जननो मानो गयी है। इसीलिए विलक्षण प्रमा बोध की जनिका होने के कारण इसे स्वतत्र प्रमाण माना है।

परन्तु यह भी मत ठीक नहीं है, कारण कि किसी कामिनी के नेत्रों के निमेषोन्मेषन-सम्बन्धी व्यापार स्वरूप चेष्टा को देखनेवाला दशँक पुरुष यह अनुमान करता है कि यह कामिनी उस पुरुष को बुलाना चाहती है नयोकि बुलानेवाली चेष्टावाली होने से अर्थात् "इय कामिनी पुरुषमम्ह्रयन्ती एतद् आह्वानानुकूल-चेष्टावत्वात्", अत चेष्टा अनुमान स्वरूप ही है। अनुमान से अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है।

# परिशेप

परिशेष — कुछ विचारको ने उपयुंक्त नो प्रमाणो (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापित्त, अनुपलिंध, सम्भव, ऐतिह्य, चेष्टा) के अतिरिक्त 'परिशेष' को भी स्वतत्र-प्रमाण माना है। गणित शास्त्र मे इस प्रमाण को प्रयोग मे लाया जाता है। गणित-शास्त्रवेता इस परिशेष प्रमाण के आधार पर बहुत से प्रश्नो को हल करते हैं। इसमे ज्ञान प्राप्त करने का यह तरीका है कि जब अनेक पदार्थ सम्मुख हो तो उनमें से छँटाई करते-करते वास्तिवक पदार्थ जिसे जानना है, उस पर पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार से गणित मे बहुत से प्रश्नो के उत्तर भी इस छँटाई की विधि से प्राप्त होते हें। इसलिए ही कुछ लोगो ने परिशेष प्रमाण को अन्य प्रमाणो से अतिरिक्त स्वतत्र प्रमाण माना है। साख्य और योग इस प्रमाण को स्वतत्र प्रमाण नही मानते। वे इसे अनुमान का ही एक रूप मानते हैं। वे इसे परिशेषानुमान कहते हैं। इस प्रकार से साख्य और योग ने प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द केवल तोन ही प्रमाणो को माना है, और इनके अतिरिक्त जितने प्रमाण हैं, उन सबका इन्हीं तीन प्रमाणो मे अन्तर्भाव कर दिया है।

# अध्याय ९

# विपर्यय

"विवर्ययो मिथ्याज्ञानमततद्रूपप्रतिष्ठम्" ॥ ५ ॥ पा. यो सू — १।६ विवर्यय वह मिथ्या ज्ञान है जो उस पदार्थं के रूप मे अप्रतिष्ठित है

जिसके द्वारा विषय के वास्तविक स्वरूप का प्रकाशन न हो उस मिथ्या ज्ञान को विपर्यंय कहते है। विपर्यंय मे चित्त विषय के समान प्रांकारवाला न होकर विलक्षण आकारवाला होता है। प्रमा विषय के समान श्राकारवाली चित्त ही, किन्तु विपर्यय विषय से विलक्षण आकारवाली चित्तवृत्ति होती है। इसका सीवा-सादा अर्थ है. जो नहीं है उसका प्रत्यक्ष होना । वस्तुविशेष का वास्तविक रूप मे न दीखकर ितसी अन्य रूप में दीखना विपर्यय है। जो ज्ञान वस्तु के यथार्थ रूप मे प्रतिष्ठित रहता है. उसे सत्य ज्ञान अर्थात प्रमा कहते है. और जो ज्ञान उस वस्तु के अयथार्थ रूप मे प्रतिष्ठित रहता है, उसे मिष्या ज्ञान, अर्थात विपर्यंय कहते है। विपर्यंय मे वस्तु कुछ और होती है तथा चित्तवृत्ति कुछ और हो होती है। इन्द्रिय-विषय सन्निकर्ष के द्वारा जब चित्त विषयाकार होता है, तो वह चित्त का विषयाकार परिणाम ही प्रमा वृत्ति कही जाती है। चित्त भ्रगर विषयाकार न होकर भ्रन्य भ्राकार का हो जावे तो वह वस्तु के समान श्राकार न होने के कारण प्रमावृत्ति नहीं कही जावेगी। उसे ही यिथ्या ज्ञानवृत्ति वा विपयंय वृत्ति कहा जायेगा। मिथ्याज्ञान मे श्रविद्यमान पदार्थं का प्रकाशन होता है, इसलिये वह प्रमा नहीं कहा जा सकता। विपर्यंय का यथार्थं ज्ञान से बाध हो जाता है। वह जैसा कालविशेष मे प्रतीत हो रहा है, वैसा ही अन्य काल मे नही होवेगा। यथार्थं ज्ञान से बाधित होने की बजह से वह समाप्त हो जावेगा। इसलिये इमे हम प्रमा नहीं कह सकते क्योंकि प्रमा को तो हर काल मे एकसा ही प्रतीत होना चाहिये, अर्थात् जैसा वह वर्त्तमानकाल मे भासता है, वैसा ही भविष्य मे भी भासेगा। जब हमे सीप मे सीप का ज्ञान न होकर चाँदी का ज्ञान होता है. रज्जु मे रज्जु का ज्ञान न होकर सर्प का ज्ञान होता है, तो इसक। अर्थ यह हुआ कि यह अपने स्वरूप मे प्रतिष्ठित होनेवाला ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप में अप्रतिष्ठित होने के कारण मिथ्या ज्ञान

हम्रा मर्यात् सीप मे चाँदी का दीखना, रज्जू मे सपं का दीखना विपर्यंय हुम्रा। सीप का सीपरूप मे ज्ञान तथा रज्जु का रज्जुरूप मे ज्ञान यथार्थ होने के कारण प्रमा कोटि मे आता है, क्यों कि इसका बाद में बाघ नहीं होता। किन्तू सीप का चौदी दीखना, रज्जू का सर्प दीखना कुछ काल बाद यथार्थ ज्ञान से जो पूर्णप्रकाश के कारण प्राप्त होता है बाधित हो जाता है। पूर्ण प्रकाश मे निर्दोषनेत्रो तथा स्वस्य मन से देखने से प्रतीत होगा कि सचमूच जिसे हम ग्रबतक चांदी समऋते रहे. वह चांदी नहीं बल्कि सीप है, ग्रीर जिसे सर्प समक्रकर डरते थे वह वास्तव में सर्प नहीं, किन्तू रज्जू है। इस प्रकार से यथार्थ ज्ञान से जो उत्तरकाल मे बाधित हो जावे वह स्वरूप अप्रतिष्ठित होने से विपर्ययज्ञान होता है। जब प्रमारूप ज्ञान से वह बाघित हो जाता है तो उसे हम प्रमा नही कह सकते हैं। प्रमा वह इसलिये नहीं कहा जा सकता कि वह विद्यमान विषय को न बताकर जो विषय विद्यमान नही है उसे बता रहा है। विद्यमान विषय है सीप. जो सीप को न बताकर अविद्यमान विषय चाँदी को बता रहा है, वह विपर्यंय के सिवाय और हो ही क्या सकता है। प्रमा तो सीप को सीप बतानेवाला ज्ञान ही होगा। चित्त जब इन्द्रिय दोष से वा अन्य दोषो के कारण वस्तु के वास्तविक आकारवाला न होकर अन्य आकार का हो जावे अर्थात वृत्ति का वस्तु से भिन्न आकार हो, जैसे रज्जू विषय से चक्ष इन्द्रिय सन्निकर्ष होनेपर चित्त का रज्जू आकार न होकर प्रकाश के अभाव मे सर्पाकार वृत्तिवाला हो जाना, वृत्ति का आकार, वास्तविक वस्तु का ग्राकार न हो कर भ्रन्य विषय सर्पं का भ्राकार हो जाता है। अतः यह विषयंय हुम्रा, क्योंकि जो वास्तविक विषय नही है उसका प्रकाशन हमे इसमे हो रहा है। जिस प्रकार कुँए में से निकला हुआ जल नाली के द्वारा खेत की क्यारियों में जाकर उन्हीं क्यारियों के आकार वाला हो जाता है अर्थात् चतुष्कोणाकार क्यारियों मे चत्रकोणाकार, त्रिकोणाकार मे त्रिकोणाकार हो जाता है। ठीक ऐसे ही चित्त इन्द्रियो के द्वारा विषय देश मे पहुच कर विषयाकार हो जाता है। इसी विषयाकार चित्तवृत्ति को प्रमाण कहा जाता है। किन्तु धगर जल, दोषो से क्यारी के आकार का न हो तो उसे गलत कहते है। ऐसे ही अगर किसी -दोष वा भेद के कारण चित्त वास्तविक विषय के आकार का न होकर अन्य आकारवाला होता है तो उसे विपर्यंय कहते हैं। जैसे प्रतिन सयोग से पिचलने पर चादी, लोहा, ताबा बादि घातु अगर किसी सांचे

विशेष मे ढाले जाते हैं तो जब व उस सांचे के अनुकूल ठीक ठीक नहीं उत्तरते हैं, तब यह कहा जाता है कि धाकार ठीक नहीं है अर्थात् गलत हो गया है, क्योंकि वह जैसा सांचा था उससे मिन्न है। ठीक ऐसे ही बाब्ध विषयक्ष्मी सांचे से चित्त इन्द्रियो म्नादि द्वारा सम्बन्ध होने पर भी विषयाकार न होकर अन्य विषयाकार हो जावे तो उसे ही विपयंय ज्ञान कहते है। ऐसी अवस्थावाली चित्तवृत्ति प्रमा नहीं कही जा सकती। अगर चित्त क्यारियों में गये हुए कू ए के जल के उन क्यारियों के धाकार वाला होने के समान ही इन्द्रियो द्वारा विषय देश में जाकर विषयाकार हो जाता है, तो उस विषयाकार चित्तवृत्ति को प्रमा कहते है। अगर चित्त सांचे में ठीक सांचे के समान ढंले हुए धातु के समान ही इन्द्रियो द्वारा विषय देश में जाकर विषयाकार हो जाता है, तो उस चित्त परिग्राम को, जो चित्त दित्त कहलाती है, प्रमा कहते है। चित्त के विषय विरुद्ध चित्तवृत्ति को विपयंय ज्ञान कहते है। जैसा कि रज्जु में सपं का ज्ञान, सीपों में चाँदी का ज्ञान म्नादि विपर्यय ज्ञान हुए।

सशय भी विषयंय ज्ञान के ही अन्तर्गंत आ जाता है, क्यों कि वह भी यथार्थं ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाता है। वर्त्तमान काल का सशयात्मक ज्ञान उत्तर कालिक यथार्थं ज्ञान से बाधित हो जाता है, इसलिए उसे (सशयात्मक ज्ञान को) भी विषयंय ही कहते है। वह भी विषयंय ज्ञान की तरह ही निजस्वकर में अप्रतिष्ठित होता है, क्यों कि बाधित हो जाता है, इसलिए विषयंय ही हुआ।

# विपर्यय के भेद

विपर्यंय के निम्नलिखित ५ भेद है .--

(१) ग्रविद्या, (२) अस्मिता, (३) राग, (४) द्वेष और (५) ग्रभिनिवेश ।

ये पाँचो, क्लेश का कारण होने से पचक्लेश कहें गये है। इन्हें साख्य में तम, मोह, महामोह, तामिस्र तथा श्रन्धतामिस्र नाम से कहा गया है। अविद्या तमरूप है। श्राह्मिता मोहरूप, राग महामोह, द्वेष तामिस्र रूप तथा अभिनिवेश श्रन्थतामिस्र रूप हैं। इन पाँचो को, श्राविद्यारूप होने से श्रविद्या भी कहा जाता है। इस प्रकार से विपर्यंग के अन्तगंत ही अस (Illusion), आनित

(Delusion) म्रादि सब हो म्राजाते है। साख्यकारिका की ४८ वी कारिका मे कहा गया —

"भेदस्तमसोऽष्ट्रविधो मोहस्य च, दशविधो महामोह'। तामिस्नेऽष्टादशधा, तथा भवत्यन्वतामिस्नः।।सा० का० ४८।।

इस पाँच प्रकार के विपर्यंय के ६२ भेद हो जाते है। तमस (अविद्या) (अठिलामार) तथा मोह (Delusion) (अस्मिता) आठ-आठ प्रकार के होते हैं। महामोह (Extrema Delusion) (राग) दस प्रकार के होते है। तामिस्र (Gloom) (द्वेप) तथा अन्यतामिस्र (Uttar Dukness) (अभिनिवेश) अठारह-अठारह प्रकार के होते है।

- (१) तमस (Obscurity, अविद्या) भ्रनातम प्रकृति (भ्रव्यक्त वा प्रधान), महत्तत्व, अहकार भीर पाँच तन्मात्राओ (शब्द, स्पर्श, रूप, रम, गध) मे भ्रात्मबुद्धि रखना ही तमस है। ये भ्रनात्म विषय जिनमे व्यक्ति आत्मबुद्धि रखता है बाठ होने से अविद्या वा तमस भी भ्राठ प्रकार का हुआ।
- (२) मोह ( Delusion, अस्मिता ) म्राठो सिद्धियो ( अि्पामा, मिहिमा, लिघमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व ) के प्राप्त होने पर पुरुषार्थं की पराकाष्ठा समम्मना भीर जो कुछ प्राप्त करना था सो प्राप्त कर तिया अब कुछ बाकी नही है, इस प्रकार का सोचना ही मोह ( Delusion ) है। इनसे अमरत्व प्राप्ति समभने तथा इन्हें नित्य समभने की भ्रान्ति इन आठो ऐश्वयों के प्राप्त होने के कारण देवताओं को रहती है। देवता इसे हो अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति समझने के कारण भ्रान्ति मे रहते है। ये ऐश्वयं आठ प्रकार के होने से यह मोह ( Delusion अस्मिता ) भी आठ प्रकार का ही होता है।
- (३) महामोह (Extreme Delusion राग):—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गव विषय दिव्य तथा लौकिक भेद से दस प्रकार के होते हैं। इन दसो विषयों में होनेवाली चित्त को श्रासक्ति को महामोह (Extreme elusion) राग कहते हैं। महामोह भी विषयों के दस प्रकार के होने से दस प्रकार का होता है।
- (४) तामिस्त्र (Gloom, द्वेष):—उपयुक्त आठो सिद्धियो के द्वारा प्राप्त दसी विषयो के भोग रूप से प्राप्त होने पर, उनके एक दूसरे के परस्पर मे विरोधी होने अर्थात् एक दूसरे से नष्ट होने के कारण वा भोग मे किसी प्रकार का

प्रतिबन्धक होने से द्वेष उत्पन्न होता है। तामिस्न रागोत्पादक दस विषयो से तथा उनके उपाय ग्राठ सिद्धियो से होने के कारण स्तय भी १८ प्रकार का होता है।

(५) अन्य तामिस्र (Utter Darlenses, अभिनिवेश) — आठो प्रकार की सिद्धियों से दसो प्रकार के भीग प्राप्त होने पर उनके नष्ट होने से इरते रहना अन्धतामिस्र कहलाता है। देवता इन द प्रकार की सिद्धियों के द्वारा प्राप्त विषयों को भोगते हुये असुरों आदि से नष्ट किये जाने के डर से भयभीत रहते हैं। साधारण प्राणी भी विषयों को भोगते हुये मरने से उस्ता है क्योंकि मरने पर उसके विषयों का भोग छिन जावेगा। यही भय अन्धतामिस्र (अभिनवेश) है। आठ सिद्धियों तथा उनके द्वारा प्राप्त दस विषयों के कारण अन्धतामिस्र भी १८ प्रकार का होता है।

# विपर्येय सम्बन्धी सिद्धान्त ( Theories of Illusion )

विषयंय एक ऐसा तथ्य है जिसे हर किसी को मानना पडता है। इसके न मानने का तो प्रश्न हो नहीं उठता है। किन्तु इसके विषय मे दाशैनिकों में बहुत मतभेद है। अम में क्या होता है, यह एक विवाद का विषय है। अम में विषय के वास्तविक धर्मों के स्थान पर हम भिन्न धर्मों को कहाँ से, कैसे, ग्रीर क्यो देखते हैं ? इन प्रश्नों के उत्तर में (१) असत्स्थातिवाद, (२) आत्मस्याति-वाद, (३) सत्स्यातिवाद (४) अन्यथास्यातिवाद वा विपरीत स्थातिवाद (५) ग्रस्यातिवाद, तथा (६) ग्रानिवंचनीय स्थातिवाद के सिद्धान्त जानने योग्य है।

# श्रसत्ख्यातिवाद

असत् स्यातिवाद — यह बौद्ध माध्यमिक सम्प्रदायवालो का सिद्धान्त है, जिसके अनुसार असत् ही भासता है अर्थात् अम मे विषयगत सामग्री पूर्णतया असत् होती है। जैसे रज्जु मे सांप नही होता, किन्तु अम मे हम रज्जु के स्थान पर सांप देखते है, सांप असत् है, किन्तु हमे उसकी सत्ता का अनुभव होता है। यहां तक तो यह सिद्धान्त ठीक ही है, किन्तु वे यह नहीं बतलाते कि हम अविद्यमान वस्तु को विद्यमान कैसे देखते है। जो नही है, उसका अनुभव हमे क्यो होता है, वे कहते हैं कि हमारे ज्ञान का यही सामान्य लक्षण् है कि अविद्यमान को विद्यमान देखना।

#### आत्मख्यातिवाद्

बौद्ध योगाचार समप्रदायवाले इसके लिए म्रात्मख्यातिवाद के सिद्धान्त को बताते हैं। इसके अनुसार भ्रम मे उपस्थित सामग्री वस्तु-जगत् मे विद्यमान नहीं होती। वह तो केवल मम की कल्पना है। मन से बाहर के जगत् मे सपंकी सत्ता नहीं है। यह तो हमारे मन की कल्पनामात्र है। आन्ति मे हमारे मन के प्रत्यय ही बाह्य वस्तुजगत मे प्रतीत होते है, श्रयति विपर्यय मानसिक भवस्था के कारण होते हैं। क्योंकि भ्रम मे बाहर दीखनेवाले जितने पदार्थ है, वे सब विज्ञानमात्र ही है। यहाँ तक तो विज्ञानवादियो का सिद्धान्त सतोषजनक है और उसमें भी कुछ सत्य है, किन्तु विज्ञानवादी यह नहीं बतलाते, कि हमको हमारे मन के विज्ञान बाह्य क्यो प्रतीत होते है ? श्रीर वे विज्ञानमात्र क्यो नही समभे जाते। भ्रम मे अनुभृत विषय के भ्रयधार्थ धर्म, क्यो यथार्थ माने जाते हैं ? विज्ञानवादियों के श्रनुसार तो हमारे यथार्थ प्रत्यक्ष भी मानसिक ही है। उनकी सत्ता भी मन से बाहर नहीं है। इस रूप से तो विषय के यथार्थ ओर श्रयथार्थ धर्मों के भेद की समस्या ही हल नहीं होती, क्योंकि जब दोनो ही मानसिक हैं, तो हम यथार्थता को किस प्रकार से जानेंगे ? उनके अनुसार तो रज्जू मे होनेवाले सर्प के भ्रम मे सर्प के समान ही रज्जू भी काल्पनिक है। ऐसी स्थिति मे हम एक को सत्य दूसरे को असत्य कैसे कहे? किसी के द्वारा सफततापूर्वंक कार्यं हो जाने से ही उसकी यथार्थता नापना सन्तोषप्रद नहीं है। क्योंकि स्वप्न श्रौर विश्रम भी श्रपने श्रपने क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन करते हैं।

## सत्ख्यातिवाद

इन दोनो उपयुंक्त सिद्धान्तो के विरुद्ध श्री रामानुजाचार्य जो का सत्स्यातिवाद का सिद्धान्त है, जिसके अनुसार श्रम में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। जो कुछ भी अनुभव किया जाता है, चाहे वह यथार्थ प्रत्यक्ष में हो, वा श्रम में, उसकी वास्तविक सत्ता है। वह मन की कोरी कल्पना न होते हुए हमारी इन्द्रियो द्वारा प्रदान किया हुआ विषय है। ज्ञान किसी चीज को उत्पन्न नहीं करता, उसका कार्य तो केवल प्रकाशन करने का है। ग्रगर हम चाँदी देखते हैं, जब कि अन्य व्यक्ति उसे सीप ही देखते हैं, तो इसका कारण उसमें चाँदी के तस्वो का विद्यमान होना है, भले ही उसमें वे तत्त्व बहुत कम ग्रंश में हो, जिसमें कि सीप के तत्त्व अत्यविक ग्रंशो में है। हमारी अनुभव करने की प्रक्रिया, प्रथवा अवस्था, अथवा हमारे कमों के कारण हमे सीप के तत्वो का दशांन न होकर, केवल चादी के तत्वो का हो दशांन हो जाता है। समानता आशिक तादात्म्य है और इस तादात्म्य के कारण हो भ्रम होता है। रस्सी मे भ्रगर सांप के गुण न होते तो रस्सी मे सपं का भ्रम कभी नहीं हो सकता था। हमे मेज को देखकर तो कभी साँग का भ्रम नहीं होता, न लोहें को देखकर हमें चांदी का भ्रम होता है। अत जब तक बस्तुविशेष में किसी मन्य बस्तु के धर्म विद्यमान नहीं होंगे, तब तक उस वस्तु में भ्रन्य वस्तु का भ्रम नहीं हो सकता है। श्री रामानुजाचार्यं जी के मत से तो स्वप्न के विषय भी असत्य नहीं है। उनके अनुसार तो वे सब स्वप्रद्रष्टा को सुख भ्रौर दुख प्रदान करने के लिए अस्थायीरूप से उत्पन्न किए गए हैं।

इनके इस सिद्धान्त में भी कुछ सत्य है, किन्तु अधिक सत्य नहीं। यह निश्चित है कि हर भ्रान्ति का कोई न कोई वास्तिविक ग्राधार होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सब समानताओं में आशिक तादात्म्य होता है। किन्तु कोई भी साधारण से साधारण बुद्धिवाला व्यक्ति भी भ्रम के विषय की, अनुभव के स्थलविशेष पर, वस्तु-जगत् में सत्ता नहीं मानेगा। भ्रम में जिस वस्तु का जिस काल और जिस स्थान पर प्रत्यक्ष हो रहा है, उस काल तथा उस स्थान में, उस वस्तु का विद्यमान होना, निश्चित रूप से सर्वसाधारण के लिये अमान्य है। रज्जु में सर्पत्व और सीप में रजतत्व इतने कम अश में होते हैं, कि उसके लिए यह मानना कि सर्प ग्रीर रज्जु जो कि भ्रम में प्रतीत होते हैं, वास्तिवक जगत् में उस काल और उस स्थल पर विद्यमान रहते हैं, अनुपयुक्त है। अत. यह सिद्धान्त ग्राशिक सत्य होते हुए भी पूर्ण जान प्रदान नहीं करता है।

## अन्यथाख्यातिवाद

वस्तुवादी नैयायिको का सिद्धान्त श्रन्यथास्थातिवाद ग्रथवा विपरीतस्थातिवाद कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार भ्रम मे हम विषय मे उन गुणो का प्रत्यक्ष करते हैं, जो कालविशेष और स्थलविशेष पर विद्यमान नहीं हैं, किन्तु वे अन्यत्र विद्यमान हैं। वस्तुवादी न्यायसिद्धान्त यह कहने के लिये बाध्य करता है कि हमारे सब अनुभव के विषयों की वस्तु-जगत् मे वास्तविक सत्ता होनी चाहिये, किन्तु वे रामानुज की भांति, उसी स्थल ग्रीर उसी काल मे उनकी सत्ता नहीं मानते। उनके ग्रनुसार भ्रम मे अनुभव किये हुए गुण वर्त्तमान काल ग्रीर स्थान में विद्यमान न होते हुए भी वास्तविक होते हैं, जो कि किसी भ्रन्य काल भ्रौर अन्य स्थल पर भ्रावश्यक रूप से विद्यमान होते है। यहा तक तो इनका मत मान्य है किन्तु भ्रम के इस सिद्धान्त मे यह कठिनाई उपस्थिय होती है कि अन्य स्थान और अना काल मे उपस्थित धर्मों को हम भिन्न स्थल और भिन्न कारा में इन्द्रियों के द्वारा किस प्रकार से देखते है ? इसका कोई सतोषजनक उत्तर न्यायमत के द्वारा हमे प्राप्त नहीं होता है। नैयायिको का कहना है कि ऐसे समय पर इन्द्रियों को किया, सामान्य क्रिया से परे की क्रिया होती है। वे अलौकिक रूप से क्रियाशील होती हैं, जिसके कारण उनका सन्निकर्ष अन्य स्थल और काल में विद्यमान धर्मों के साथ होता है। भले ही काल भीर स्थल का अन्तर देखे गये विषय तथा देखने के लिये प्रयत्न किये गये विषय में कितना ही स्रधिक क्यों न हो। नैयायिको का यह सिद्धान्त ठीक नहीं जैनता। इससे कही अधिक सरल तथा काफी हद तक मान्य सिद्धान्त यह हो सकता है कि भ्रम मे जो हम देखते हे, वह हमे पूर्व मे धनुभव किये हये विषयो के मत मे स्थित सस्कारो के कारए। मन द्वारा प्रदान किया जाता है। श्रर्थात भ्रम पूर्व श्रनुभव की रमृति पर आधारित है, जिसे मन वास्तविक रूप दे देता है।

#### ञ्चख्यातिवाद

इन सब सिद्धान्तो से ग्रख्यातिवाद का सिद्धान्त जो कि साख्य तथा मीमासो सम्प्रदायों के द्वारा मान्य है, अधिक युक्तिसगत प्रतीत होता है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक अम दो प्रकार के जानों में भेद न कर सफने के कारण होता है। दो भिन्न-भिन्न जानों को अलग-ग्रलग न समफ सकने के कारण भ्रम उपस्थित हो जाता है। कभी-कभी तो ग्राशिक इन्द्रिय प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष के द्वारा उत्तेजित की गई स्मृति प्रतिमा में तथा कभी-कभी दो इन्द्रिय श्रमुभवों में, गडबंड होने के कारण भ्रम होता है। जैसे उदाहरण के रूप से रज्जु में सर्प का भ्रम जब होता है तो इसमें दो प्रकार के ज्ञान सम्मिलित हो जाते हे—एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान जिसमें कि किसी टेढी-मेढी बस्तु का अनुभव किया जाता है अर्थात् ''ग्रयं सर्प '' (यह सर्प है)। यह ज्ञान 'अयम्' (यह) इस अश में प्रत्यक्षात्मक अनुभव रूप है, और 'सर्प." इस सर्प अश में स्मृतिरूप है। श्रीर "सर्प", यह स्मृतिरूप ज्ञान पूर्व के सर्प प्रत्यक्ष पर आधारित है। इस प्रकार से 'कुछ है' यह ज्ञान तो हमे प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त होता है, तथा सर्प

ज्ञान स्मृति के द्वारा प्राप्त होता है। यहां पर प्रत्यक्ष और स्मृति ज्ञान, इन दोनो ज्ञानो का सम्मिश्रण है, श्रीर इन दोनो ज्ञानो को अलग अलग ज्ञान न समभने के कारण अर्थात् भेदज्ञान के अभाव के कारण भ्रम होता है श्रीर हम दोनो ज्ञानो को एक साथ मिलाकर एक ही ज्ञान समभ बैठते हैं। अर्थात् "यह सर्प है ' यह मिथ्या ज्ञान प्राप्त होता है। इन्द्रियाँ अपने स्वयं के दोष से वा परिस्थिति के दोष से विषय की सत्ता मात्र तथा रज्जू और सर्प के समान गुणो से ही सन्निकर्ष प्राप्त कर पाती है। उसके फलस्वरूप हमे यह सप है इस प्रकार का भ्रम हो जाता है, क्यों मिनुष्य स्वभावत ग्रानिश्चित तथा सन्दिग्ध अवस्था से सन्तुष्ट नही रहता और वह उस ज्ञान को निश्चय रूप प्रदान कर देता है और "यह सर्प है" इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। वर्तमान के प्रत्यक्ष के साथ पूर्व की स्मृति मिला कर, स्मृति दोष से यह भूल जाते हैं कि सर्प प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, बल्कि स्मृति का विषय है। इसी कारण रज्जू के साथ हमारे सब व्यवहार सर्प के समान ही होते हैं। इन्द्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान, स्मृति ज्ञान से मिश्रित होकर, स्मरण शक्ति के दोष से, भेदज्ञान न होने के कारण, भ्रम होता है। स्फटिक मणि ग्रीर जवाकुसुम के सन्निधान से स्फटिक मिण में लालिमा का प्रत्यक्ष होने लगता है और हम दोनो के धलग ग्रलग ज्ञान को भूलकर, दोनों में ऐक्य भ्रान्ति कर बैठते हैं। इस ऐक्य भान्ति से जवाकुमुम की लालिमा स्फटिक में भासने लगती है। यहाँ दो अलग-म्रलग प्रत्यक्ष ज्ञानो मे गडबड़ होने से ऐसा होता है। साख्य धीर योग इस मत का प्रतिपादन करते है। उनके अनुसार अनिवेक के कारण ही सारा भ्रम है। बुद्धि और पुरुष दोनों के भिन्न-भिन्न होने पर भी सन्निधान होने से, दोनों में एक्य भ्रान्ति हो जाती है। पूरुप में बुद्धि की वृत्तिया भासने लगती है, उस समय पुरुष अपने को शान्त, घोर और मृढ वृत्तियो वाला समऋ कर एखी, दू खी श्रीर श्रज्ञानी के जैसा व्यवहार करने लगता है। यह वृत्तिया चित्त की हैं, जिनका आरोप पुरुष मे हो जाता है। अपरिणामी पुरुष अपने को परिणामी समभने लगता है। इसी को भ्रान्ति कहा जाता है। इस प्रकार साख्य, योग और मीमासक इस श्रख्यातिवाद के सिद्धान्त को मानने वाले हैं, जो कि आधुनिक मनोविज्ञान के भ्रान्ति के सिद्धान्त से अन्य उपयुक्त कहे गये सिद्धान्तों की श्रपेक्षा श्रधिक साम्य रखता है।

यो० म०---७

#### अनिवंचनीय ख्यातिवाद

शकर का अद्वेत वेदान्ती सम्प्रताय इम अरूगानियाद के मन को नही मानता। इसके विरुद्ध उसने मुख्य दो आक्षेप किये हे-(१) एक समय मे दो ज्ञानो की प्रक्रिया मन में नहीं हो सकती। एक समय में एक ही श्रविभाजित ज्ञान हो सकता है - (२) भ्रम के धर्म मन मे प्रतिमाओं के रूप में नहीं है, किन्तु वे वस्तुजगत में अनुभव किये जाते हैं। अगर वह केवल मन की प्रतिमामात्र होते जैसा कि अख्यातिवाद मे माना जाता है, तो उनका मन के बाहर प्रत्यक्ष न होता, जैसा कि भ्रान्ति मे होता है। अद्वेतवेदान्तियो के अनुसार भ्रम के विषय सर्प की देश मे अनुभव की हुई वास्तविक सत्ता है। अम का प्रत्यक्ष होता है, इसे श्रस्नीकार नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष ज्ञान में अम हो सकता है अहैत वेदान्ती यह मानते हैं। जहां तक अद्वेत वेदान्ती यह मानते है कि ज्ञान का कार्य विषयो को उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रकाशित करना मात्र है, वहाँ तक वे वस्तवादी हैं। इन्द्रियज्ञान का मतलब ही वस्तू जगत् की सत्ता है। जब तक जिस सर्व की हम भ्रम मे देख रहे है, तब तक हमारा अनुभन उती प्रकार से होता है। हम उसी प्रकार से उससे डरते हैं। जैसी हालत साँप के सम्मूख हमारी होती हे, ठीक वैसी ही हालत इस सांप के भ्रम मे भी होती है। दानों में कीई भेद नहीं होता। जहां तक कि हमारे ज्ञान के द्वारा वस्तु के धर्मी का प्रकाशन होता है, वहां तक हम वास्तविक सपै तथा भ्रमात्मक सपै के स्वरूप मे तिनिक भी अन्तर नही पाते है। यह शस्तविकता अख्यातिवाद के सिद्धान्त के द्वारा नही वताई जा सकती। वेदान्तियों के अनुसार आन्ति में अनुभव किया हुआ सर्प केवल मानसिक प्रतिमा-मात्र नहीं है, वह एक दिककात में स्थित बाह्य विषय है। इस ज्ञान को उम स्मृति ज्ञान नही कह सकते। भ्रम प्रत्यक्ष और स्मृतिज्ञान का मिश्रण तथा दोनो को भिन्न-भिन्न समभने का अभाव मात्र नही है। जब हम यह कहते है कि यह सर्प है, तो यहाँ पर दो ज्ञान न हो करके एक ही ज्ञान हे, क्यों कि अगर वह एक ज्ञान न होता तो, हम कभी भी यह सांप है, ऐसा नहीं कह सबते थे। धतएव यहाँ पर प्रत्यक्ष वस्तू को सपं से धामिल मानकर यह सांप है. ऐसा कहा जाता है। यहाँ मेद ज्ञान का अभाव मात्र हो नहीं है, बल्कि दोनो के तादारम्य की करपना भी साथ-साथ है। अगर ऐसा न होता तो हम डरकर भागते ही क्यो ?

अत' अम प्रत्यक्ष का विषय है। हम प्रत्यक्ष भ्रम को अस्वीकार नहीं कर सकते, यह एक विशिष्ट प्रकार का विषय होता है, जिसे न तो सत् ही कहा जा सकता है, न असत् ही। सत् इसे इसलिये नहीं कह सकते कि बाद में होनेवाले ग्रन्थ प्रवल अनुभव से इसका बाघ हो जाता है। ग्रसत् इसलिये नहीं कह सकते कि कालविशेष तथा देश-विशेष में इसका प्रत्यक्ष हो रहा है प्रयात कुछ समय के लिये वह सत् ही है। वह आकाश-कुसुम, बन्ध्या-पुत्रादि के समान असत् नहीं है, जो कि एक क्षाण के लिये भी प्रकट नहीं होते। आकाश-कुसुम तथा बन्ध्या-पुत्र का त्रिकाल मे भी क्षणमात्र के लिये दर्शन नही हो सकता है। अतः इनकी तरह से असत् नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है, कि न तो हम इसको सत् ही कह सकते है और न असत् ही। इसलिये भ्रम श्रानिवंचनीय है। अद्भेतवेदान्त के इस सिद्धान्त को अनिवंचनीयख्यातिवाद कहते हैं। यह न्याय के वस्त्वाद को मानता है, किन्तु उनकी इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं होता, कि हमारी इन्द्रियों का किसी अन्यत्र विद्यमान बाह्य वस्तू से सन्निकषं होता है। वेदान्तियों का तो यह कहना है, कि भ्रम का विषय एक अस्थाई दृष्य है, जो कि उसी समय, उसी स्थल पर, परिस्थितिविशेष के कारण, उत्पन्न होता है. जैसे कि स्वप्न मे क्षिणिक विषयो का उत्पन्न होता व्यक्ति की वासनापृति के लिये होता है। नैयायिको ने इस विषय का खएडन किया है। उनके भ्रमुसार विश्व मे कोई भी विषय अनिबंचनीय नही है. सब विषयो का वर्णन किया जा सकता है। उनके अनुसार भ्रम मे कोई भी सपे के समान अस्थाई वस्त् वास्तविक जगत् मे उत्पन्न नही होती है। सत्य तो यह है कि हम कुछ की जगह कुछ भीर ही भनुभव करते हैं। यही अन्यथाख्यातिवाद का मत है, किन्तू इस अन्यथाख्यातिवाद के द्वारा हम यह नहीं समक्त सकते कि और कैसे एक वस्त के स्थान पर हम दूसरी वस्त का अनुभव करते है ?

### आधुनिक सिद्वान्त

भ्रम को समस्या तभी सुलभाई जा सकती है, जब हम इन्द्रियों के द्वारा प्रदान किये गये ज्ञान के अतिरिक्त संवेदनाओं की पूर्व अनुभवों के मानसिक सस्कारों और प्रतिमाओं के रूप में की गई मन की व्याख्या को भी प्रहण करें। प्रत्यक्ष में संवेदना और कल्पना दोनों ही कार्य करती हैं। भ्रम तभी होता है, जब हम सवेदनाओं की गलत व्याख्याएँ करते है। यही आधुनिक मनोविज्ञान का मत है। यहाँ भी यह प्रश्न उपस्थित होता है कि हम गलत व्याख्या क्यों करते हैं? इसके लिये श्राधुनिक मनोविज्ञान में निम्नलिखित कई सिद्धान्त बताये गये हैं।

- (१) नेत्र गति सिद्धान्त (The eye movement theory)
- (२) दृश्य भूमि सिद्धान्त (The paspective theory)
- (३) परन्तानुभूति-सिद्धान्त (The empathy theory of Theodor Lipps)
- (४) सम्रान्ति सिद्धान्त ( The confusion theory )
- (४) सुन्दर आकृति सिद्धान्त (The prognance or good figure theory)

इन सभी सिद्धान्तो मे कुछ न कुछ सत्यता है किन्तु पूर्ण सत्य कोई भी सिद्धान्त नहीं है। सब विपर्ययो को कोई सिद्धान्त नहीं समक्ता पाता। यहाँ सूक्ष्म रूप से इन सभी सिद्धान्तो को समक्ताना उचित प्रतीत होता है।

१. नेत्र-गति-सिद्धान्त (The eye movement theory)

इस सिद्धान्त में नेत्र-गति के ग्राघार पर विपर्यंग की व्याख्या की जाती है। इसके अनुसार खड़ी रेखा पड़ी रेखा से बड़ी ट्रांलिये मालूम पड़ती है, कि पड़ी रेखा की अपेक्षा खड़ी रेखा को देखने में नेत्रगति में अधिक जोर पड़ता है। म्यूलर-लायर विपर्यंग में बाण रेखा पंख रेखा की भ्रपेक्षा बड़ी दीखती है बाण की श्रपेक्षा पख रेखा को देखते समय नेत्रों को अधिक चलाना पड़ता है।

२. दश्य-भूमि सिद्धान्त (Perspective theory)

हर वस्तु त्रिविस्तार की बोधक है। हमे विपर्यंग इसलिये होता है, कि हश्यभूमि के प्रसंग मे ही हम हर आकृति का निर्णय करते हैं।

३. परन्तानुभूति-सिद्धान्त (The empathy theory)

इस सिद्धान्त के अनुसार सवेग तथा भाव की वजह से ठीक निर्एोय न होने से विपर्यंय होता है।

४. संभ्रान्ति-सिद्धान्त (Confusion theory)

सिद्धान्त के अनुसार आकृति को देखते समय पूरी आकृति का निरीक्षण करने की वजह से आयश्यक हिस्सो का विश्लेषण न कर सकने के कारण विपर्यय होता है। (५) सुन्दर आकृति सिद्धान्त (The pregnance or good figure theory)

इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य म्राकृति को अलग-म्रलग हिस्सो के रूप मे न देखकर एक इकाई के रूप मे देखने तथा उसमे सुन्दरता देखने की प्रवृत्ति होने से अविद्यमान गुणो को देखने के कारण विपर्यंय होता है।

ऊपर यह कहा जा चुका है कि चित्त की पाँच वृत्तियाँ है जो क्रिष्ट तथा अक्किष्ट रूप से दो-दो प्रकार की होती है, किन्तु यहा सन्देह उत्पन्न होता है कि विपर्यंय वृत्तियां तो सभी प्रज्ञानमूलक होने के कारण क्रिष्ट रूप ही है क्योंकि वे तो विवेक स्याति की तरफ ले नहीं जाती है, बल्कि उल्टे विवेक ज्ञान के विपरीत ले जाती हैं। फिर भला उन्हे अक्किष्ट वृत्तियाँ कैसे कहा जा सकता है? इसके उत्तर में हमें यही कहना है कि कुछ विपर्यंय ऐसे भी हो सकते हैं, जो विवेक ज्ञान की तरफ ले चलनेवाले हो। जैसे लोगो का, सम्पूर्ण जगत् अविद्या, माया, स्वप्त, शून्य आदि है, कहना भ्रयथार्थ और विपर्यंय रूप है, क्योंकि सम्पूर्ण जड जगत् को मिथ्या, माया, आदि कहने से तो सब कुछ विपर्यय रूप हो जायेगा। त्रिगुणात्मक प्रकृति की सम्पूर्णं वास्तविक सृष्टि ही माया वा शून्य हुई। जिसके भ्रन्दर सभी भा जाता है। इस रूप से सब व्यवहार ही समाप्त हो जायेगे. चाहे वे पारमाथिक हो वा सासारिक। ऐसा भाव विषयंय वृत्ति है, किन्तु यह विपर्ययद्वत्ति भी अन्तर्मुख होने के कारण श्रात्मतत्व से आत्माध्यास हटाने मे सहायक होती है। जो भी वृत्ति हमें विवेक ख्याति की तरफ छे चलती है. वही अक्तिष्टवृत्ति हुई। इस तरह से विपयंय वृत्ति भी श्रक्तिष्ट हुई।

#### अध्याय १०

## "विकल्प"

"शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प "।। पा यो सू.—१।६।। अविद्यमान अर्थात् असत्तात्मक विषय के केवल शब्द ही के ग्राघार पर कल्पना करनेवाली चित्त की वृत्ति को विकल्प कहते है। यह वृत्ति न तो प्रमाण ही कही जा सकती है और न निपर्यय ही कही जा सकती है। प्रमाण ज्ञान तो यथार्थ ज्ञान को कहते है, जैसे रज्जू मे रज्जू ज्ञान। भ्रम वा विपर्यय ज्ञान पदार्थ के मिथ्या ज्ञान को कहते है, जैसे रज्जु मे सर्प का ज्ञान । यथार्थ ज्ञान मे वस्तु ग्रपने यथार्थ अथित् वास्तविक रूप मे स्थित रहती है। रज्जू मे रज्जू ही का दीखना यथार्थ ज्ञान है। किन्तु अगर वही रज्जू सर्प रूप मे हु हो तो उसके म्रापने रज्जु रूप में दृष्ट न होने के कारण यह ज्ञान विपर्यय हुआ। यथार्थ ज्ञान से इस श्रयथार्थ ज्ञान का बाध हो जाता है। विकल्प, ज्ञान का विषय न होने से अथित निविधयक होने से. प्रमाण नहीं कहा जा सकता है। शब्द सुनते ही यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। विपर्यय के समान इसका बाघ न होने से यह विपर्यय भी नहीं कहा जा सकता है। विकल्प केवल शब्द ज्ञान पर ही श्राधारित विषयरहित चित्तवृत्ति है। उदाहरणार्थ बन्ध्या-पुत्र, खरगोश के सीग, आकाशकुसुम झादि विकल्प है। कवल शब्दो के द्वारा चित्त का आकार प्राप्त करना ही विकल्प है। इन शब्दों के अनुकर कोई पदार्थ नहीं होता। इसमें विषयरहित प्रत्यय ही होते है। विकल्प में कही तो भेद मे अभेद का ज्ञान तथा कहा अभेद मे भेद का ज्ञान होता है। विकल्प के द्वारा अभेद वस्तु मे भेद आरोपित हो जाता है, जैसे पूरुष और चैतन्य, राहु और सिर, काठ और पूतली। ये अलग-अलग वस्तुएँ न होते हुये भी इनमे भेद का आरोप है। यहा अभिन्न वस्तुओं में भिन्नता का ज्ञान होने के कारण ये विकल्प हुये। जब हम पुरुष को चैतन्य कहते है, तो भला कही पुरुष ग्रीर चैतन्य भिन्न है ? वे तो एक ही है। इसी प्रकार से राहु केवल सिर ही है तथा काष्ठ पुतली ही है, किन्तु ऐसा होते हुए भी चित्त भिन्न रूप से विषयाकार हो रहा है "चैतन्य पुरुष का स्वरूप है ऐसा कहने पर चित्त भी इसी धाकार वाला हो जाता है और ऐसी ही चित्तवृत्ति पैदा कर देवा है। राहु के सिर की चित्तवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसमे स्पष्ट भेद प्राप्त होता है। इनमे विशेषण-विशेष्य भाव प्रतीत होता है, जो कि विचार करने पर नही रह जाता, क्योंकि वे एक ही हैं। ग्रंथात् पुरुष ही चैतन्य है, राहु ही सिर है तथा काठ ही पुतली है। जिस प्रकार से मोहन की पगडी में मोहन ग्रीर पगडी वोनो में पारस्परिक वास्तिवक भेद होने के कारण इनमें विशेषण विशेष्य भाव भी वास्तिवक है, किन्तु वैसा वास्तिवक भेद यहाँ न होने के कारण विशेषण-विशेष्य भाव भी वास्तिवक नहीं होता है। उसकी तो केवल प्रतीति मात्र ही होती है, जो कि विचार करने पर नहीं रह जाती। अतः यह प्रमाण कोटि में नहीं आ सकता है। यह ज्ञान तो वस्तु-शून्य भेद को प्रगट करने वाला है, इसिलये विकल्प ज्ञान हुग्रा। भाष्यकार व्यास जी के द्वारा दिये गये एक ग्रन्य उदाहरण द्वारा निम्नलिखित रूप से समझाने का प्रयत्न किया गया है.—

"प्रतिषिद्धवस्तुधर्मा निष्क्रिय. पुरुष ।। ' पुरुष सब पदार्थो मे रहने वाले सब धर्मों से रहित निष्क्रिय है। यहाँ पुरुष में धर्मी का अभाव अर्थात् अभाव रूप धर्म, पुरुष से भिन्न न होते हुए भी प्रतीत होता है, इसलिये विकल्प है। "भूतले घटो नाऽस्ति" कथन भी विकल्प हो है. क्योंकि इस कथन से भूतल और घटाभाव का आधाराधेय सम्बन्ध भासता है किन्तु घटाभाव भूतल से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। कुछ दार्शनिको ने श्रभाव को अलग पदार्थ माना है, किन्तु साख्य योग मे ग्रभाव को स्वतत्र पदार्थ नही माना है। ग्रलग अभाव की कल्पना करना अमेद मे भेद की कल्पना करना ही है। जैसे कि "वन मे वृक्ष हैं अवहाँ वन मे वृक्षों का अभेद होते हुए भी भेद की कल्पना की जाती है। जैसे वृक्ष ही वन है, वैसे ही भूतल ही घटाभाव है। अभिन्न होते हुए भी आधाराधेय सम्बन्ध का आरोप होने से ये सब विकल्प हैं। इसी प्रकार से पुरुष में धर्मों के प्रभाव का आरोप किया गया है, किन्तु वह अभाव रूप होने से उनसे भिन्न नही है। यहां भी श्राधाराधेय सम्बन्ध का आरोप किया गया है। अभेद में भेद का मारोप होने से यह भी विकल्प है। एक उदाहरण "अनुत्रत्तिधर्मा पुरुषः" "पुरुष मे उत्पत्ति रूप धर्म का श्रभाव है।" यह उत्पन्न हुई चित्तवृत्ति वस्तू श्रन्य होने से विकल्प हो है।

भेद मे अभेद का ग्रारोप होना भी विकल्प है। जैसे "लोहे का गोला जलाता है' यहाँ लोहे का गोला तथा आग दोनो भिन्न है, किन्त अभिन्नता का आरोप किया गया है। जलाने की शक्ति ग्राग में है, तोहें के गोले में नहीं, फिर भी "लोहे का गोला जलाता है", ऐसा कथन किया गया है। इसलिये यह भी वस्तु शून्य चित्तवृत्ति होने से विकल्प रूप है। "मैं हूँ" यह भी अहकार तथा आत्मा वो भिन्न पदार्थों मे अभेद का आरोप होने से, यह वस्तु शून्य चित्तवृत्ति भी विकल्पात्मक ही है। इसी प्रकार से शश-शृङ्ग, आकाशकुसुम, बन्ध्या-पुत्र आदि सब भेद मे अभेद का आरोप प्रदान करने के कारण वस्तु-शून्य चित्तवृत्तियां है। इसीलिये ये सब भी विकल्पात्मक चित्तवृत्तियां हैं।

विकल्प निविषयक होने से प्रमा-ज्ञान नहीं है। इसके द्वारा किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, इसलिये इसे प्रमा-ज्ञान तो कह हो नहीं सकते, साथ यह विपयंय भी नहीं कहा जा सकता है, क्यों कि जानने के बाद भी इसका वैसा ही व्यवहार चलता रहता है, उसमें कोई अन्तर नहीं आता है। विपयंय में ऐसा नहीं होता। विपयंय का बाध होने पर उसका व्यवहार बन्द हो जाता है।

विकल्प भी क्रिष्ट भीर अक्रिष्ट दोनो प्रकार का होता है। जो विकल्प विवेक ज्ञान प्राप्त करवाने में सहायक होते हैं, वे तो अक्रिष्ट हें ग्रीर जो विवेक ज्ञान प्राप्ति में बाधक होते हैं, वे क्रिष्ट हैं। भोगों की तरफ ने जाने वाली विकल्प बुत्तियाँ क्रिष्ट होती हैं, क्यों कि विवेक ज्ञान प्रदान करने वाले योग साधनों से ये बुत्तियाँ विमुख करती है। भगवान की विकल्पात्मक चित्तवृत्ति अक्रिष्ट होती है, क्यों कि वह ईश्वर चिन्तन में लगा कर हमें विवेक ख्यांति के मार्ग पर चलाती है। जिस भगवान को देखा नहीं, केवल सुनने के आधार पर उसकी एक मनमानी कल्पना कर नी तथा जो सचमुच में वैसा नहीं है, उसकी वह चित्तवृत्ति वस्तु शून्य होने से विकल्पात्मक चित्तवृत्ति हुई। यह विकल्प निश्चित रूप से ही अक्रिष्ट विकल्प है। इस तरह से विकल्प क्रिष्ट और अक्रिष्ट दोनों ही प्रकार के होते हैं। योग सहायक विकल्प आक्रिष्ट तथा योग विरोधी विकल्प क्रिष्ट कहें जाते हैं। हमारी वे सब वस्तुशून्य कल्पनाएँ जो विवेक ज्ञान की तरफ ने जाती है, अक्रिष्ट विकल्प हैं, तथा हमारी वे सब वस्तुशून्य कल्पनाएँ जो विवेक ज्ञान वाले मार्ग से दूर ने जाती है क्रिष्ट विकल्प हैं।

### अध्याय ११

## निद्रा

"अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा" ॥ १०॥ (समाधिपाद)

निद्रा वह वृत्ति है जिसमे केवल अभाव की प्रतीतिमात्र रहती है। यहाँ अभाव का अर्थ जाग्रत और स्वप्त ग्रवस्था की वृत्तियों के ग्रभाव से है। निद्रा को कुछ लोग वृत्ति नहीं मानते, किन्तु योग में ग्रास्मिस्थिति को छोडकर चित्त की ग्रन्य सब स्थितियों को वृत्ति ही कहा गया है।

चित्त त्रिगुणात्मक है, जिसके कार्य एक गुण के द्वारा अन्य दो गुणो को दबाकर चनते हैं। जब तमोगुण प्रमुख होना है और सत्व तथा रजम् को अभिभूत करके सब पर तम रूप अज्ञान के आवरण को डाल देता है, तब सत्व और रजस् जो कि जाग्रत्-स्वप्न पदार्थ विषयक चृत्तियों के कारण है, जिस तमोगुण रूप अज्ञान से आवरित रहते है, उस प्रज्ञान विषयक वृत्ति को ही निद्रा कहते हैं। ऐसी स्थिति में इन्द्रियादि सभी ज्ञान के साधनों पर अज्ञान का आवरण होने के कारण उस समय चित्त विषयाकार नहीं हो पाता, किन्तु अज्ञानरूपी तमोगुण को विषय करनेवाली तम प्रधान वृत्ति रहती है, जिसे निद्रा कहा जाता है। निद्रावस्था में वृत्ति का अज्ञान नहीं होता है। जैसे अन्यकार के द्वारा पदार्थों का प्रकाशन नहीं होने के कारण समस्त पदार्थ छिप जाते है, किन्तु उन्हें छिपानेवाला अन्यकार नहीं छिप सकता, अर्थात् केवल वह अन्यकार ही दीखता रहता है, जो उन पदार्थों के अभाव की प्रतीति का कारण है, ठीक वैसे ही निद्रा में तमोगुण समस्त वृत्तियों को अप्रकाशित करता हुआ स्वय प्रकाशित रहता है। रजोगुण समस्त वृत्तियों को अप्रकाशित करता हुआ स्वय प्रकाशित रहता है। रजोगुण के न्यून मात्रा में रहने से अभाव की प्रतीति बनी रहती है। वृत्ति का पूर्ण रूप से अभाव तो केवल निरद्ध और कैवल्य अवस्था में ही होता है।

न्याय में ज्ञान के अभाव को निद्रा कहा गया है, क्यों कि उसमें मन तथा इन्द्रियों का, जो कि हमें ज्ञान प्रदान करने के साधन हैं, ध्यापार नहीं होता है। योग में यह एक ग्रजग चित्त की वृत्ति है। योग इसे ज्ञान का अभाव नहीं मानता। अहैत वेदान्त में निद्रा ग्रज्ञान को विषय करनेवाली कृत्ति कहीं गयी है। योगमे, जैसा कि ऊपर कहा गया है, निद्रा बुद्धि (सत्व) के श्रावरण करने वाले तमस् को विषय करनेवाली चित्त की वृत्ति है। इसमे तमस्, सत्व और रजस को दबा देता है।

निद्रा के बाद की स्मृति से यह निश्चित हो जाता है कि निद्रा एक वृत्ति है न कि वृत्ति का अभाव। यह तो ठीक हे कि इस ग्रवस्था मे चित्त प्रधान रूप से तमोगुएए के परिएगाम से परिणामी होता रहता है, ग्रथीत् सब वृत्तियो को दबाकर तमस् स्वय मौजूद रहकर प्रतीत होता रहता है। इसे अभाव नहीं कहा जा सकता है। सत्त्व तथा रजस् के लेशमात्र रहने से निद्रावस्था का ज्ञान रहता है।

निद्रा गे तमोगुणवाली चित्तवृत्ति रहती है। निद्रा में में सोता हूँ यह वृत्ति चित्त में होती है। ग्रगर यह वृत्ति न होती तो जागने पर "में सोया" इसकी स्मृति कैसे होती ? वास्तव में यह तमोगुणी वृत्ति निद्रा में रहती है, जिसके फलस्वरूप इस वृत्ति के सस्कार प्राप्त होते हे, जिसके द्वारा स्मृति होती है कि 'मैं सोया"। यह स्मृति भी मुख्यरूप से तीन प्रकार की कही जा सकती है।

१ — जब निद्रा में सत्व का प्रभाव होता है श्रथित् सात्विक निद्रा में सुख से सोने की स्मृति होती है। "मैं सुख पूर्वंक सोया, क्योंकि प्रसन्न मन हूँ, जिसके ' द्वारा उत्पन्न यथार्थ वृत्ति स्वच्छ हो रही है" श्रथित् मन के साफ तथा स्वच्छ होने के कारण मुझे स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो कि अन्य स्थिति में न प्राप्त होता।

२ — जब निद्रा मे रजस् का प्रभाव होता है, ग्रथित् राजसी निद्रा मे दुख से सोने की स्मृति होती है। "दु.खपूर्वंक सोने के कारण इस समय मेरा मन चवल ग्रीर अप्रमित हो रहा है"।

३—जब निद्रा में तमस् का ही प्रभाव होता है, अर्थात तमीगुरा सहित तमोगुरा का ही आविभीव होता है, तब गाढ निद्रा में मूढ़तापूर्वक सोने की स्मृति होती है। "मैं बेसुध मूढ होकर सोया, शरीर के सब अग भारी हैं, मन थका है श्रीर व्याकुल हो रहा है।"

यहाँ यह याद रखना चाहिये कि निद्रा तमोग्रण प्रधान चित्तवृत्ति है, किन्तु वह सत्त्व और रजस् के बिना नहीं रहती। जब सत्त्वग्रण रजोग्रण में, सत्वगुण प्रमुख रूप से प्रधान तमोग्रण के साथ रहता है तो सात्त्विक निद्रा, जब रजोग्रण प्रमुख रूप से प्रधान तमोग्रण के साथ रहता होता है तो राजसी निद्रा तथा जब तमोग्रण सहित प्रधान तमोग्रण होता है तो तामसी निद्रा होती है। कहने का तात्पर्यं यह है कि तीनो ग्रुण साथ-साथ रहने से उनमे तमोग्रुण की प्रधानता होकर समस्त ज्ञान को भ्रावरण करने से तमोग्रण प्रधान चित्तवृत्ति उत्पन्न होतो है, जिसे निद्रा कहते हैं। यह निद्रा भी सत्त्व, रजस्, तथा तमस् की न्यूनाधिक से अनेको प्रकार की होती है. किन्तू उन सबको तीन प्रकार को निद्रा (१) सात्विक (२) राजसिक (३) तामसिक के अन्तर्गत् ही कर सकते हैं। कारण यह है कि तामस की प्रधानता के साथ-साथ जब सतोगुए की प्रमुखता तब साखिक निद्रा. जब रजोगूरा की प्रमुखना तब राजसी निद्रा और जब तमीगुरा की ही प्रमुखना होती है तो तामसी निदा होती है, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चका है। निदा मे तमोगुए सत्व श्रीर रजस् को बिल्क्रल दबा देता है श्रीर निद्रा मे जब यह तमस सस्य के द्वारा प्रभावित होता है, तब सात्विक निद्रा होती है। जब रजोग्रण के द्वारा प्रभावित होता है तो राजसिक निद्रा होती है किन्तु जब सत्व, रजस् विल्कुल प्रभावहीन से होते है, तब तामसिक निद्रा होती है। इसमे भी कमी बेशी होने के कारण निद्रा के भी अनेक भेद हो सकते है। श्रधिक सुखद, कुछ कम सखद, तथा श्रति द खद, कम द खद श्रादि श्रादि। नशे, क्लोरोफार्म तथा ध्रन्य कारणो से उत्पन्न मुर्खा भी निद्रावृत्ति हो कही जावेगी।

इन्द्रियजन्य न होने से निद्रा-ज्ञान, प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है, इसिलये निद्रा ज्ञान स्मृतिरूप हो है। बिना सस्कारों के स्मृति ग्रसम्भव है। सस्कार बिना बृत्ति के हो नहीं सकते। वृत्ति के द्वारा ही सस्कार उत्पन्न होते है। इसिलये निद्रा को हम वृत्तिमात्र का ग्रभाव नहीं कह सकते। उसे तो वृत्ति ही मानना पड़ेगा। ग्रत यह निश्चित हुग्ना कि निद्रा एक वृत्ति है।

नैयायिको ने ज्ञानाभाव को ही निद्रा माना है, क्योंकि इस अवस्था में मन तथा बाह्य इन्द्रिया जो ज्ञान के साधन है, उनकी क्रिया का अभाव होता है। नैयायिको का ऐसा कहना केवल भ्रान्तिमात्र है कि स्मृतियो के भ्राधार पर उसका बुत्ति होना सिद्ध है। निद्रा ज्ञान के प्रभाव को कदापि नहीं कह सकते।

निद्रा के दृत्ति होने में कोई संशय नहीं है। निद्रा बृत्ति एकाग्र वृत्ति के समान प्रतीत होते हुये भी इसे योग नहीं माना गया है। सुष्ठिति में जब बृत्तियों का निरोध होता है, तो इस सुष्ठिति अवस्था को भी योग मानना चाहिये। अगर सुष्ठिति को सब बृत्तियों का निरोध न होने के कारण योग नहीं मानते तो सम्प्रज्ञात समाधि में भी सम्पूर्ण दृत्तियों का निरोध नहीं होता है, फिर उसे योग क्यों माना

जाता है ? क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध ये चित्त की पाच भ्रवस्थायें होती हैं, जिसमे क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त को योग के अनुपयुक्त माना गया है, क्योंकि इनमे एकाग्रता नही आ सकती। ये सब अवस्थायें रजस्, तमस् प्रधान है। संबक्षि में क्षिप्त तथा विक्षिप्त अवस्था का अभाव होता है और केवल मूढावस्था ही रहती है जिससे चित्त वृत्ति निरोध होने का भान होता है, क्योंकि कुछ वृत्तियो का तो निरोध होता ही है। निद्रा से उठने पर फिर वे ही क्षिप्त तथा विक्षिप्त भ्रवस्थायें आ जाती है। मूढ़ वृत्ति नहीं रहती, किन्तु जब ये तीनो ही अवस्थायें योग विरुद्ध हैं तो निद्रा को हम योग कैसे मान सकते है ? निद्रा तामस वृत्ति है. इसलिये सात्विक की विरोधिनी होती है। एकाग्रता में सम्पूर्ण वृत्तियों का निरोध भने ही न हो, किन्तु चित्त विशुद्ध सत्व प्रधान होता है। अन निद्रा तागमी होने के कारण एकाग्र सी होती हुई भी सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात दोनो समाधियो के विरुद्ध है। व्यप्ति चित्तो की अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं श्रीर समप्तिचत (महत्तत्व) की सुष्ति अवस्था को प्रलय कहा है। निद्रा तथा प्रनय दोनो मे. तमस में चित्त लीन होता है जिससे निद्रा और प्रलय से जागने पर फिर वैसी ही पूर्ववत श्रवस्था आ जाती है, किन्तु श्रसम्प्रज्ञात समाधि मे ऐसा नहीं होता है। स्वप्रि तथा प्रलय का निरोध आत्यन्तिक नहीं है। अतः निद्रा तथा प्रलय को योग नही कहा जा सकता है।

योग-दर्शन मे प्रमाण, विपयंय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, पाँची बृत्तियां मानी गई है। इन बृत्तियों का निरोध ही योग है। निद्रा भी दृत्ति है, अत. इसका भी निरोध होना चाहिये। सब बृत्तियां क्षिष्ट तथा श्रक्तिष्ट दोनो ही प्रकार की होती है। विवेक-ज्ञान में सहायक बृत्तियां श्रक्तिष्ट होती है शिर बाधक बृत्तियां क्लिष्ट होती है। विवेक-ज्ञान में सहायक बृत्तियां श्रक्तिष्ट होती है शीर बाधक बृत्तियां क्लिष्ट होती है। जिस निद्रा से उठने पर मन प्रसम्न, स्वस्थ, तथा सात्विक, भावयुक्त होता है, व्यक्ति (साधक) आलस्यहित तथा योग साधन करने लायक होता है, वह श्रक्तिष्ट निद्रा है। यह निद्रा विवेक ज्ञान प्राप्त करने के लिये किये गये साधनों में सहायक, उपयोगी, तथा आवस्यक होने से अक्तिष्ट कही जाती है। इसके विपरीत जिस निद्रा से उठने पर आकस्य बढ़े, साधन में चित्त न लगे, मन में बुरे भाव उदय हो, कुबृत्तियां उत्पन्न हो, परिश्रम करने योग्य न रहे तथा जो व्यक्ति को विवेक ज्ञान की तरफ न ले जाकर, उसके विरोधी मार्ग की तरफ ले जावे, वह निद्रा क्रिष्ट होती है।

#### अध्याय १२

## स्मृति

"ग्रनुभूतविषयासम्प्रमोष स्मृतिः" ॥११॥ ( समाधिपाद )

चित्त में अनुभव किये हये विषयों का फिर से उतना ही या उससे कम रूप मे ( अधिक नहीं ) ज्ञान होना स्मृति है। ज्ञान दी प्रकार का होता है — १-स्मृति, २-अनुभव। अनुभव से भिन्न ज्ञान स्मृति हुआ। जब अनुभव के आधार पर किसी विषय का ज्ञान होता है, तो उसे हम अनुभूत विषय कहते हैं। हमे ज्ञान स्रतेक प्रकार से प्राप्त होता है। वह प्रत्यक्ष के द्वारा दृष्ट विषय का ज्ञान हो सकता है। वह श्रवण हये विषय का ज्ञान हो सकता है वा अन्य प्रकार से भी हो सकता है। इस प्रकार से प्राप्त विषय अर्थात् अनुभूत विषय के समान ही चित्त में सस्कार पड जाता है। जब भी उन संस्कारों की जाग्रत करनेवाली सामग्री उपस्थित होगी तभी वे भ्रनुभून विषय के सस्कार जाग्रत हो जावेगे तथा उसके आकारवाला चित्त हो जावेगा, जिसे स्मृति कहते है। स्मरण न तो केवल विषय के ज्ञान का ही होता है ग्रीर न केवल विषय का ही. किन्तु दोनो का होता है, क्योंकि हमे अनुभव के संस्कार होते है। पूर्व अनुभव ग्राह्म-महण (विषय-ज्ञान) उभय रूप होता है. अत उसका सस्कार भी दोनो ही श्राकारोवाला होगा तथा उस उभयाकार सस्कार से उत्पन्न स्मृति भी सस्कारो के भ्रमुरूप होने से दोनो की ही होगी, जैसे घटादि ज्ञान की समृति मे घटादि विषयो तथा घटादि विषय ज्ञान दोनो की ही स्मृति सम्मिलित है। ''मैं घटक्रपी विषय के ज्ञानवाला हैं' इस प्रकार की स्मृति होती है। यहाँ पर घटकपी विषय तथा ज्ञान दोनो की जानकारी होती है। इन दोनो के ही संस्कार भी होगे। जिन सस्कारों के जाग्रत होने पर उन्ही दोनों की स्मृति भी होगी। कहने का ताल्पर्यं यह है कि विषय तथा विषय ज्ञान ये दोनो ही अनुभव के विषय हैं ग्रीर अनुभव के ही सस्कार होने में सस्कार भी इन्ही दो विषयों का होगा, क्योंकि स्मृति सस्कारों के द्वारा ही होती है, श्रत वह भी इन दोनो विषय की होगी। श्रत. स्मति में विषय तथा ज्ञान दोनो की स्मृति होती है। प्रथम तो घटादि विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है। वह ज्ञान तो केवल एक क्षण ही विद्यमान रहता है. भगर ऐसा न हो स्रर्थात् ज्ञान सदा ही बना रहे तो ज्ञान अन्य व्यवहार

ही नहीं हो सकता। अत ज्ञान एक क्षण उत्पन्न होना, दूसरे क्षण मे रहता तथा तीसरे क्षण मे नष्ट हो जाता है। वह ज्ञान चित्त मे सस्कार छोड जाता है। सन्कार भी हमेशा जागृत नही रहते, वे सुप्त अवस्था मे रहते है। जब भी उनको जागृत करानेवाले सावन उपस्थित होते है, तभा स्मृति उत्पन्न हो जाती है। अगर सस्कार सदा ही जागृत बने रहे, तो दूसरे सभी व्यवहार नष्ट हो जावेगे। ये सस्कार केवल इसी जन्म के अनुभवों के नहीं है, किन्तु असख्य जन्मों के सस्कार चित्त मे रहते है। इन जन्म जन्मान्तरों के असख्य सस्कारों में जब जिन सस्कारों को जागृत करनेवाले साधन उपस्थित होते है, तब वे ही सस्कार उदय हो जाते है। चित्त की एकाग्रता अभ्यास, सहचारदर्शन आदि-म्रादि अनेक साधन है जिनमें से किसी एक की उपस्थित में सस्कार विशेष जाग्रत होकर स्मृति विशेष प्रदान करता है।

सहचार-दर्शन हमारे सस्कार जागृत करने का एक साधन है। दो मित्रों को जिन्हें साथ देखा गया है, उनमें से एक के दर्शन दूसरे के सस्कार जागृत कर उसकी स्मृति उत्पन्न कर देते है। इसो प्रकार से अन्य साधनों को भी समभाया जा सकता है। राग प्रेमियो, द्वेष शत्रुओं और अभ्यास विद्या के स्मरण में सहचार दर्शन होने के कारण साधन हे। इसी प्रकार में स्मृति के लिये और अनेक साधन होते हैं। विशेष प्रकार के साधनों द्वारा विशेष प्रकार की स्मृति होती है। जब भी सस्कारों को जागृत करनेवाले साधन उपस्थित होंगे, तब ही उन सस्कारों के अनुरूप स्मृति उदय होगी।

जाग्रत् अवस्था मे प्रमाण, विपर्यंय तथा विकल्प द्वारा जो भ्रमुभव ज्ञान प्राप्त होता है, उसके सस्कार चित्त ने प्रकित हो जाते है। प्रत्यक्ष प्रमाण में इन्द्रिय-विषय सिक्षक द्वारा चित्त विषयाकार हो जाता है। चित्त के विषयाकार होते पर पौरुषेय बोध (प्रमा) उत्पन्न होता है। यह प्रथम क्षणा में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में स्थिर रहता है तथा तीसरे क्षण में विनष्ट हो जाता है। विनष्ट होने के पूर्व चित्त में वह विषय तथा ज्ञान दोनों के सस्कार छोड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से अनुमान प्रमाण के द्वारा प्राप्त अनुमिति ज्ञान भी चित्त पर संस्कार छोड़ जाता है, तथा शब्द प्रमाण द्वारा शाब्द बोध भी चित्त पर संस्कार छोड़ जाता है। जिस प्रकार प्रमा ज्ञान के सस्कार चित्त पर रहते हैं, ठीक वैसे ही विपर्यंय, विकल्प द्वारा प्राप्त ज्ञान के भी संस्कार चित्त में विद्यमान रहते है। जाभत अवस्था में प्रमाण, विपर्यंय, विकल्प के द्वारा प्राप्त विषयानुभव के पड़े

संस्कार चित्त में उपयुक्त साधन उपस्थित होने पर उनकी स्मृति को प्रदान करते हैं। अनुभव के समान ही सस्कार होते है और उन संस्कारों के समान ही स्मृति होती है। निद्रा भी वृत्ति है। हर वृत्ति के सस्कार होते है। सब सस्कारों की स्मृति होती है। निद्रा में भ्रभाव का अनुभव होने के कारण उसी के सस्कार पडेंगे और उन्हीं सस्कारों के समान स्मृति होगी। यही नहीं, स्मृति भी चित्त की वृत्ति होने के कारण उसके भी सस्कार पडेंगे तथा तत्सम्बन्धित स्मृति होगी। स्मृति में भी तो चित्त उस विशिष्ट स्मृति के भ्राकारवाला होकर हमें स्मृतिज्ञान प्रदान करता है। यह स्मृतिज्ञान भी सस्कार को छोड जाता है। इन स्मृति के सस्कारों के जाग्रत होने पर भी उनके सहश स्मृति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार निरन्तर सस्कार तथा तदनुकूल स्मृति होती रहती है।

स्मृतिज्ञान तथा अनुभव में केवल एक हो भेद है। स्मृति ज्ञात विषय की होती है किन्तु अनुभव अज्ञात विषय का होता है। अनुभव के विषयों की ही स्मृति होती है। अनुभव के विषयों से अधिक का ज्ञान स्मृति में नहीं होता, क्यों कि ऐसा होने पर जितने अंश में वह अधिक विषय का ज्ञान होगा, उतने अश का ज्ञान अनुभव ही कहा जावेगा। अधिक अर्थ का विषय किया हुआ ज्ञान स्मृतिज्ञान के अन्तर्गत् नहीं आ सकता है। वह अनुभव हो जाता है। यही अनुभव भीर स्मृति का भेद है। अनुभव के विषय से कम विषय को स्मृति प्रकाशित कर सकती है, अधिक विषय को नहीं।

स्मृति दो प्रकार की होती है। एक यथाथं, दूसरी अयथाथं। जिसमें किल्पत मिथ्या पदार्थं का स्मरण होता है, उसे अयथाथं स्मृति वा भावित-स्मृतं व्य स्मृति कहते हैं। जिसमें यथाथं पदार्थं का स्मरण होता है वह यथाथं स्मृति वा अभावित स्मतं व्य स्मृति कही जातो है। स्वप्न के विषय ज्ञान को भावित-स्मतं व्य-स्मृति कहते है। जाग्रत् अवस्था में अनुभव किये गये विषयों की ही स्मृति होती है, किन्तु स्वप्न के विषय ग्रमें को साथ होते हैं ग्रथांत् स्वप्न विषय किल्पत होते हैं। इनकी स्मृति किल्पत विषयों की स्मृति हुई। वह स्मृति की स्मृति होती है। हमें स्मरण करने का ज्ञान इसमें नहीं होता है। अत यह अयथार्थं पदार्थं का स्मरण करनेवाली स्मृति होने के कारण भावित-स्मतं व्य-स्मृति कही जाती है। जाग्रत-ग्रवस्था में वास्तविक वस्तु के स्मरण को, जिसमें वस्तु न रहते हुये हमें उसके स्मरण होने का ज्ञान रहता है, अभावित-स्मतंव्य-स्मृति कहते हैं।

स्वप्त —स्वप्न अयथार्थं पदार्थं को विषय करनेवाली स्मृति होती है। चित्त त्रिगुणात्मक होने के कारण स्वप्न भी साध्विक, राजसिक तथा तामसिक इन तीन प्रकार का होता है। साध्विक स्वप्नों का फल सचा होता है, श्रीर वे स्वप्न यथार्थं निकलते हैं। इस अवस्था को स्वप्नों को श्रेष्ठ श्रवस्था कहते हैं। इसमें सख गुण की प्रधानता होती है। यह स्वप्नावस्था साधारण जनों को तो कभी-कभी ही श्रचानक रूप से प्राप्त हो जाती है, किन्तु सही रूप में तो योगियों को ही यह स्वप्न अवस्था प्राप्त होतों है। यह वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की तरह से ही होती है, क्योंकि कभी कभी स्वप्नावस्था में तम के दबने से अचानक सत्व की प्रधानता का उदय होता है। इसमें भी वितंकानुगत सम्प्रज्ञात समाधि के जैसा श्रनुभव होने लगता है, अनः वह भावित-स्मर्तंव्य-स्मृति की कोटि में नहीं है।

राजस-स्वप्नावस्था मध्यम मानो जाती है। इसमे रजोग्रण की प्रधानता होती है, और स्वप्न मे देखे विषय कुछ जाग्रत श्रवस्था के विषयों से भिन्नता के साथ अर्थात् बदले हुये होते है, जिनको स्मृति जाग्रत अवस्था में भी रहती है।

तमोगुरा के प्राधान्य से स्वप्त में स्वप्त के सब विषय अस्थिर, क्षाराक प्रतीत होते हैं, तथा जागने पर उनकी विस्मृति हो जाती है। यह निकृष्ट अवस्था ही तामसिक है। ये तीनो अवस्थाये उत्तम, मध्यम, निकृष्ट कही गई है।

स्मृति को सबके बाद मे वर्णन करने का कारण यह है कि स्मृतिरूप वृत्ति पाचौं वृत्तियों के श्रमुभवजन्य संस्कारों के द्वारा उत्पन्न होती है। श्रयांत प्रमाण, विपयंय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति, इनके द्वारा चित्त इन वृत्तियों के श्राकारवाला हो जाता है, तथा इन वृत्तियों के सस्कार पड जाते है, जिन सस्कारों के फलस्वरूप स्मृति होती है।

ये पाची वृत्तिया त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक होने से सुख दु ख भीर मोहात्मक हैं, जो कि क्नेशत्वरूप है। मोह अविद्यारूप है, अतः सारे दु खो का मूल कारण है। दु ख की वृत्ति तो दु.ख ही हुई। सुख को वृत्ति राग उत्पन्न करती है। मुख की वृत्ति के सरकार को राग कहते हैं। सुख के विषयो तथा तरसम्बन्धित साधनों में विघ्न, द्वेष को पैदा करता है। इन वृत्तियों के द्वारा क्लेश रूपी संस्कार पडते हैं, जो स्वयं क्लेश प्रदान करते हैं। विपयंप वृक्ति के तो संस्कार ही पंच क्लेश हैं। ये सब वृत्तिया क्लेश प्रदान करतेवाली

होने से त्यागने योग्य हैं। ये सब सुख, दुःख मोह रूप होने से क्लेश प्रदान करते हें, अत इनका निरोध होना चाहिये। बिना इनके निरोध के योग सिद्ध नहीं होता है। इनके (वृत्तियों के) निरोध से सम्प्रज्ञात समाधि वा योग सिद्ध होता है श्रीर उसके बाद परवैराग्य से श्रसम्प्रज्ञात योग की श्रवस्था प्राप्त होती है।

स्मृति भी क्लिष्ट और श्रक्लिष्ट रूप से दो प्रकार की होती है। जो स्मृति योग तथा वैराग्य की तरफ ले जाने वाली होती है वह तो श्रक्लिष्ट है। जिस स्मरण से योग साधनों मे श्रद्धा बढ़े, जो स्मरण विवेक ज्ञान की तरफ ले जावे, संसार चक्र से छुटाने में जो स्मरण सहायक होते हैं वे श्रक्लिष्ट है। इसके विपरीत जो स्मरण संसार तथा भोगों की तरफ ले जावें, श्रथित विवेक ज्ञान के विपरीत ले जाते हैं, वे क्लिष्ट होते हैं।

### अध्याय १३

## पंच-क्लेश

अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और ग्रिमिनिवेश इन पांची क्वेशो में अविद्या ही ग्रंथ चार का मूल कारण है। जैसे बिना भूमि के अन्नादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ठीक वैसे ही बिना अविद्या के ये चारों भी नहीं हो। सकते। प्रसुप्त, तनु, विच्छित्र ग्रीर उदार इन चार अवस्था वाले श्रस्मिता ग्रादि चारों क्वेशों का क्षेत्र अविद्या होने से वह ही उनका मूल कारण है जैसा कि निम्नलिखित सूत्र में कहा है:—

"अविद्याच्रेत्रमुक्तरेषा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्" ( सावनपाद ॥ ४ ॥ )

अर्थ-अविद्या के बाद के प्रसुप्त, तनु, विच्छित्र ओर उदार चारो स्रवस्था वाले झिस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश चारो क्रेशो की उत्पत्ति की भूमि झिवद्या हो है, झर्थात् इन चारो अवस्थाओ वाले चारो क्रेशो का मूल कारण अविद्या ही है।

सर्व प्रथम क्लेशो की चारो अवस्थाओं का वर्णन नीचे किया जाता है।

१. प्रसुप्त अवस्था — केशो की प्रमुप्त भवस्था वह है जिसमे कि वे चित्तभूमि में रहते हुये भी अपने कार्यों को आरम्भ करने में समर्थ नहीं हो सकते। ग्रथांत् केश विद्यमान होते हुये भी जाग्रत नहीं है। यह प्रमुप्त अवस्था है तथा इसके विपरीत जाग्रत अवस्था है। जब विपयों का ग्रहण नहीं होता तो प्रमुप्त ग्रवस्था रहती है ग्रीर जब विषयों का ग्रहण होता है तब वह जाग्रत् अवस्था होती है। प्रमुप्त ग्रवस्था में वे विषय विद्यमान तो रहते हैं, किन्तु क्लेश प्रदान नहीं करते। जब अविध समाप्त हो जाती है, तब उस स्थिति में उत्तेजक विषयों की प्राप्ति होने पर क्लेश प्रदान करते है। व्युत्थान चित्त (निरोध अवस्था के विपरीत चित्त) वाले व्यक्तियों में भी प्रमुप्त ग्रवस्था में क्लेश प्रदान करते हैं। वे तो केवल जाग्रत् ग्रवस्था हो में क्लेश प्रदान करते हैं। ये जब उत्तेजना सामग्री के द्वारा जगते हैं, तब ही क्लेश प्रदान करते हैं। वे लो हों हों हो हों क्लेश प्रदान करते हैं। वे तो केवल

जगकर क्लेश प्रदान करता है, अन्य क्लेश जो कि सुप्तावस्था मे रहते है, हमें क्लेश प्रदान नहीं करते। इस रूप से अधिकतर एक बलेश ही एक समय में क्लेश प्रदान करता है, अन्य नहीं। जब तक विषयों का ग्रहण नहीं होता, अर्थात् जब तक अस्मितादि क्लेश अपने-अपने विषयों के द्वारा प्रकट नहीं होते, तब तक वे सीये हुए कहें जाते हैं और जब वे विषयों के द्वारा प्रकट होने लगते हैं, तब उन्हें जागे हुये कहा जाता है।

२ तनु अवस्था—"प्रतिपक्षभावनोपहताः क्रेशास्तनवो भवन्ति"।। ( पा यो सू. भा — २/४ )

क्लेश की तनु प्रवस्था तब होती है, जब उनके (क्वेशो के) विरोधी तप, स्वाध्याय प्रादि क्रियायोग का अभ्यास उन्हें क्षीए। कर देता है। इन क्लेशो के प्रतिपक्ष के अभ्यास अर्थीत अविदा्ध के प्रतिपक्ष यथार्थ ज्ञान, ग्रस्मिता के प्रतिपक्ष विवेक-ख्याति, राग-द्वेष के प्रतिपक्ष तटस्थता और भ्राभिनवेश के प्रतिपक्ष ममता के त्याग से क्लेशो को क्षीए। वा तनु किया जाता है। धारणा, घ्यान, समाधि से प्रविद्या, ग्रस्मिता ग्रादि समस्त क्लेश ही तनु हो जाते है। ये विषय की उपस्थिति मे भी शान्त रहते है। अर्थीत् ग्रपना क्लेश प्रदान करने का कार्य सम्पादन करने मे असमर्थ रहते है, किन्तु चित्त से उसकी वासनाओं का लोप नहीं होता। वह सूक्ष्म रूप से चित्त में बनी रहती है।

३ विच्छिन्न अवस्था—एक क्लेश से जब दूसरा क्लेश दबा रहता है तो दबे हुये शित्त रूप से वत्तामान क्लेश को विन्छिन्न कहा जाता है, जो उसकी प्रबलता क्षीए। होने अर्थात् उसके न रहने पर फिर वर्तामान हो जाता है। उदाहरए। यें अनेक खियों में राग रखनेवाले का भी एक खीविशेष से जिस काल में राग है, उस काल में अन्य खी का राग अर्थ चेतन में रहता है, जो अन्य अवसर पर जाग्रत होता है। जैसे प्रेम के उदय काल में क्रोध अदृश्य रहता है और क्रोध के उदय काल में प्रेम श्रहश्य रहता है। जिस काल में जो अदृश्य रहता है, वह उस काल में विच्छिन्न कहा जाता है। एक क्लेश के उदयकाल में अन्य क्लेश, प्रसुप्त, तनु वा विच्छिन्न अवस्था में रहते है।

जब ग्रविद्या, अस्मिता आदि की प्रसुप्त, तनु तथा विच्छिन्न ग्रवस्था पुरुषो को क्लेश प्रदान करनेवाली ग्रवस्था नहीं हैं, केवल इनकी उदार अवस्था ही क्लेश प्रदान करती है, तो उन्हें क्लेश क्यों कहा जाता है ? इन्हें क्लेश इसलिये कहा

जाता है कि ये तीनो अनस्थार्ये क्लेश देनेनाली उदारायस्था को प्राप्त होकर क्लेश प्ररान करनी है, अर्थान् ये सभी क्लेश देती है। अत ये सभी अवस् राये हेय है।

४ उदार अवस्था—इस अवस्था मे क्लेश अपने विषयो को प्राप्त कर अपना क्लेशप्रदान रूपी कार्य करते रहते हैं। साधारण पुरुपो (व्यक्तियो) की अपुरुषान अवस्था में निरन्तर यह देखने में आना है। जिस तरह से तप, स्वाध्याय आदि किया थोग के द्वारा अस्मिता आदि क्लेशो से छुटकारा मिल जाता है, ठीक वैपे ही अस्मिता आदि क्लेश भा अपने उत्तेजको द्वारा उदार अवस्था फिर से प्राप्त कर क्लेश प्रदान करने लगते हैं। उदारअवस्था ही क्लेशो की जाग्रत अवस्था है, जिसमे वे अपना कार्य सम्पादन करते रहते हैं। इसी कारण सावकों के लिये तो सर्वोत्तम यह है कि क्लेशो को जगानेवाले विषयों का चिन्तन आदि न करे तथा निरन्तर क्रिया योग के अनुष्ठान में रत रहें। इन सबके मूल कारण अविद्या के नष्ट हो जाने पर थे सब क्लेश स्वय नष्ट हो जाते हैं।

४. द्रध्यीज अवस्था—यह निवेक-ज्ञान के द्वारा दग्य किये गये सव क्लेशो की अवस्था है। जिन योगियों को विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया है, जन विवेक स्थाति प्राप्त योगियों के चित्त भी अस्मितादि से मुक्त होते हे और वे अपने कार्यक्रपों क्लेशों को प्रदान नहीं करते किन्तु फिर भी उन्हें प्रसुप्तावस्था वाले क्लेश नहीं कहा जा सकता, वह क्लेशों की प्रसुप्त अवस्था नहीं है। विदेह-प्रकृतिनयों की अविध समाप्त होने पर उन्हें ये (क्रेश) उत्तेजक वस्तुओं की उपस्थिति में क्लेश प्रदान करते है। साधारण व्युत्थानित्त मनुष्य को, य अपनी जाग्रत् अवस्था में क्लेश प्रदान करते हैं। विवेकज्ञानी को ये कभी भी वनेश नहीं प्रदान करते क्योंकि योग द्वारा क्षीण किये हुये ये अस्मितादि क्लेश विवेकक्याति रूप अग्नि से जल जाते हैं। जिस प्रकार दग्धबोंज कैसी ही उपजाऊ जमीन में हजारों प्रयत्न करने पर भी अकुरित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से विवेक ज्ञान प्राप्त योगी को ये अस्मितादि विवेक ज्ञान से जले हुये होने से कभी क्लेश प्रदान नहीं करते। यह अस्मितादि की वह अवस्था है जो अविद्यामूलक नहीं है और अविद्यामूलक नहीं के कारण उस अवस्था का वर्णन सुत्र में नहीं है। यह पाचवी अवस्था है।

प्रसुप्त, तनु, विन्छित्र तथा उदार इन चार श्रवस्थावाले श्रस्मिता आदि हीं अविद्या-मूलक हैं। पचम अवस्था के अस्मिता, आदि अविद्यामूलक नहीं हैं। इसलिये पूर्व की चारो धवस्थावाले अस्मिता आदि अविद्यामूलक होने के कारण हेय हैं और पंचम अवस्थावाले हेय नहीं है।

#### अविद्या

१ ''ग्रनित्याऽशुचिदुःखाऽनात्मसु नित्यशुचिसुखाऽऽत्मस्यातिरविद्या''।। पा० यो० सू०—२।५

अनित्य, अपवित्र, दुःख, तथा ग्रनात्म विषयो मे क्रमश नित्य, पवित्र, सुख, तथा आत्म बुद्धि रखना अविद्या है।

जिसमें जो धम नहीं है, उसमें उस धम का ज्ञान होना अविद्या है। यह अनन्त प्रकार की होते हुये भी क्लेश प्रदान करनेवाली अविद्या उपर्युक्त चार प्रकार की ही है, जिसे नीचे समभाया जाता है।

- १. ग्रानित्य मे नित्य बुद्धि ससार तथा सासारिक वैभव सब अनित्य होते हुये भी उन्हें नित्य समफ्ता अविद्या है। कुछ लोग प्वभूतो की, कुछ सूर्य चन्द्र ग्रादि की, कुछ स्वर्ग के देवो की उपासना उनमें नित्य बुद्धि रसकर करते है, जब कि वे सब ही अनित्य और विनाशी है। स्वर्ग सुख को प्राप्त करने के लिये बहुत लोग यज्ञादि करते है, क्यों के वे समफते है कि स्वर्ग-सुख नित्य है प्रत स्वर्ग प्राप्त होना ही अमर होना है। इस अनित्य में नित्य बुद्धि को प्रायद्या कहते है।
- (२) अशुचि मे पिवत्र बुद्धि महाअपिवत्र, कफ, मास, मजा, क्षिर, मलमूत्र पूर्ण शरीर को पिवत्र समभता अविद्या है। यह शरीर जिसमे क्षिर, मास, मजा, मेद, हड्डी, वीर्यं, तथा अपिवत्र रस रूपी सात घातुये हो, जिसमे से मल, मूत्र तथा पसीने जैसी अपिवत्र वस्तुये बहती रहती हैं तथा मरने पर जिसके स्पर्शमात्र से अपिवत्र हो जाने के कारण स्नान करना पडता हो, ऐसे शरीर को भी पिवत्र समभता अविद्या है। सुन्दर कन्या के अपिवत्र शरीर मे पिवत्रता का जो ज्ञान होता है, वह अविद्या है।
- (३) दुख में सुख बुद्धि:—ससार के विषय भोगादि जो केवल दुख प्रदान करने वाले हैं, उनको सुख प्रदान करनेवाले श्रर्थात् सुखरूप समक्तना भी अविद्या ही है।
- (४) श्रनात्म मे श्रात्मबुद्धि :—श्री, पुत्रादि चेतन पदार्थों मे, मकान, धनादि, जड पदार्थों मे, भोगाधिष्ठान शरीर मे, श्रथवा ग्रात्मा से भिन्न चित्त, तथा इन्द्रियों मे श्रात्मबुद्धि चौथे प्रकार की ग्रविद्या है।

ये चार प्रकार की अविधा ही वन्धन का मूल कारण है।

अविद्या की उत्पत्ति के विषय मे ग्रगर योग दर्शन के ग्रनुसार विचार किया जावे तो हमे विकास के प्रारम्भ को लेना पडेगा। विकास त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही होता है। ईश्वर के साम्निच्यमात्र से प्रकृति की (सत्व, रजस्, तमस की) साम्य अवस्था भग हो जाती है, जिससे तीनो गुणो के विषम परिणाम शुरू हो जाते है। प्रथम ग्रमिव्यक्ति महत्तत्व है जिसमे सत्व प्रधान रूप से तथा रजस केवल क्रियामात्र तथा तमस् अवरोधकमात्र होते है। यह समष्टि रूप मे विशुद्ध सत्वमय चित्त कहलाता है जो कि ईश्वर का चित्त है। इस चित्त मे समाध ग्रहकार बीजरूप से वर्त्तमान रहता है। वे चित्त जिनमे बीजरूप से व्यक्ति **अहकार वर्त्तमान रहना है व्याष्टिचित्त कहलाते हैं । ये चित्त जीवो** के चित्त है जो कि सख्या मे अनन्त है। इन व्यब्टि चित्तो के लेशमात्र तम मे ही जो केवल अवरोधकमात्र है, अविद्या विद्यमान है। उस तम मे विद्यमान द्यविद्या ही ग्रस्मिता क्लेश को उत्पन्न करती है। व्यष्टि सत्व चित्त मे चेतन का प्रतिबिम्ब पडता है, जिससे वह व्यष्टि सत्व चित्त प्रकाशित हो उठता है। यह प्रकाशित प्रतिबिम्बित चित्त ही व्यष्टि अस्मिता है। चेतन तथा चित्त एक दसरे से भिन्न होते हुये भी अविद्या के कारण उनमे अभिन्नता की प्रतोति ही अस्मिता है जो रागद्वेष आदि क्लेशो को उत्पन्न करती है। योग के अभ्यास से साधक जब अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाजि पर पहुँच जाते है तो अस्मिता का प्रत्यक्ष होता है, उसके बाद विवेकख्याति द्वारा चेतन और चित्त का भेदज्ञाम प्राप्त होता है, जिससे अस्मिता का नाश हो जाता है। इस विवेकख्याति द्वारा धविद्या अपने द्वारा उत्पन्न भ्रन्य क्लेशो सहित दग्ध बीज तुल्य हो जाती है, जिससे कागे क्लेशो को उत्पन्न करने मे असमर्थं होती है। विधिकस्यातिरूप सालिक वृत्ति उसी लेशमात्र तमस् मे जिसमे अविद्या विद्यमान थी, स्थित रहती है।

### (२) श्रास्मता — "दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता" ।। (पा यो.सू. २।६)

पुरुष, तथा चित्त दोनो भिन्न २ होते हुये भी उनकी जो अभिन्न प्रतिति होती है उसको ग्रस्मिता कहते है। हक् शक्ति पुरुष और दर्शन शक्ति चित्त दोनो एक न होते हुये भी एक ही प्रतीत होना अस्मिता है। हृष्टा होने से हक् शक्ति पुरुष कहा जाता है जिसमें भोक्तुयोग्यता है। और विषयाकार होकर हरय दिखाने वाली होने से दर्शन शक्ति बुद्धि कही जाती है, जिसमें भोग्ययोग्यता है। इन दोनो मे भोग्य-मोक्तुभाव सम्बन्ध है। चित्त वा बुद्धि तो त्रिशुणात्मक प्रकृति

की पहली अभिव्यक्ति है, इसलिये त्रिगुणात्मक प्रकृति, मलीन, जड, परिणामी, क्रियाशील, हश्य दिखाने वाली इत्यादि है ग्रीर पुरुष शुद्ध चैतन्य, निष्क्रिय, द्रष्टा, अपरिणामी बादि है किन्तु भिन्न होते हुये भी अविद्या के कारण ग्रभिन्न प्रतीत होती है। वह (पुरुष) अविद्या के कारण चित्त मे आत्मबुद्धि कर लेता है। यह दोनो का एक प्रतीत होना ही अस्मिता है। इसे हृदय ग्रान्थि नाम से प्रकारते है जो कि विवेकज्ञान द्वारा नष्ट होती है। पुरुष प्रतिबिम्बत चित्त को ही अस्मिता कहते है तथा अभिन्नता की प्रतीति अस्मिता क्लेश है। साख्य मे इसे मोह कहा गया है। यह मोह ही है जो निरन्तर अभ्यास से दूर होता है नहीं तो व्यक्ति मोह को ही नहीं समभ पाता और आठो ऐश्वर्यों में ही भूला रहता है, किन्तु विवेकज्ञान के द्वारा यह मोहरूपी रोग दूर होता है। अस्मिता ही भोगरूप क्लेश प्रदान करती है, किन्तु विवेकज्ञान वा पुरुष प्रकृति भेदज्ञान के द्वारा अस्मिता के नष्ट हो जाने पर भोग रूप ननेश स्वतः हो नहीं रह जाते क्योंकि वे तो अस्मिता के साथ ही रह सकते हे, उसके बिना नहीं। अविवेक रूप अस्मिता ही क्लेश के देने वाली है। अहकार को ही अस्मिता कहते है। "मैं सुखी हूँ", "मै बलवान हैं ', "मैं बीमार हैं", "मैं दु सी है" "मैं बाह्मण हैं", "मै हैं" इत्यादि उसके प्राकार है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि प्रविद्या व्यष्टि चित्तों के लेशमात्र तम मे है और वही ग्रस्मिता का कारए। है। इस प्रकार से अविद्या का कार्य होने से यह भी अविद्या रूप ही है। वह भी भ्रान्ति वा मिश्या ज्ञान ही है। साख्य योग के सत्कार्यवाद (परिग्णामवाद) के कार्यं कारण मे अभिन्नता होती है। कार्यं कारण की केवल अभिन्यक्ति मात्र है। यह जड चेतन की प्रन्थिकप अस्मिता विवेक ज्ञान द्वारा समाप्त होती है जैसा कि मुण्डकोपनिषद् मे बतलाया है।

> "भिद्यते हृदयग्रन्थिशिख्यन्ते सर्वसंशया । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे ॥"(२।२।८)

पुरुष और चित्त के भेद ज्ञान होने पर जड-चेतन की ग्रिन्थक्ष्प श्रस्मिता समाप्त हो जाती है, सभी संशयों का निवारण हो जाता है तथा कमें क्षीण हो जाते है।

#### राग

मन, इन्द्रिय, शरीर मे आत्मबुद्धि पैदा होने पर ममत्व की उत्पत्ति स्वाभाविक है। जिन विषयों के द्वारा शरीर, मन, इन्द्रियों की तृप्ति होती है अर्थात् उन्हें मुख मिलता है, उन विषयों के प्रति प्रेम हो जाता है, जिसे राग कहते हैं। इस राग का कारण अस्मिता ही है। इसमें पुनः उन विषयों को भोगने की इच्छा होती है, जिनके द्वारा सुख प्राप्त हुआ है। विषयों, वस्तुओं, उनके प्राप्ति के साधनों (स्त्री आदि) के प्रति लोभ और तृष्णा पैदा हो जाती है। इस लोभ और तृष्णां के वित्त में पढ़े सस्कारों को ही राग कहते है। इसे ही साख्य में महामोह (Extremo Delusion) कहा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गध विषयों में (जो कि दिव्य और विद्यय भेद से दस प्रकार के हुये) आसिक्त होना तो सचमुच में महामोह ही है, क्योंकि चित्त तथा पुरुष की एकता की प्रतिति ही मोह है। जब विषयों में भी आहमाध्यास पहुंच गया तो वह महामोह ही हुआ। अस्मिता का कार्य राग हुआ जो अविद्या के कारण होता है। भोग सब रोग हे जो दोखने में सुख प्रतीत होते हैं, वे दुःख के ही देनेवाले होते हैं। इनमें सार नहीं है। ये सब राग दुख के देनेत्राले हं। अगर सच पूछा जाय तो बन्धन का कारण यह लगाव ही है, इसी से सब दुखों की उत्पत्ति होती है। ससार का राग ही दुख का कारण है जैसा कि योगवासिष्ठ में कहा है.—

''विषयो श्चितितरा ससाररागो भोगीव दशित असिरिव छिनित्त, कुन्त इव वेधयित, रज्जुरिवावेष्टयित, पावक इव दहित, रािविरिवान्धयित, अशिकतपिरपितत पुरुषान्पाषाण इव विवशीकरोति, हरित प्रज्ञा, नाशयित स्थिति, पातयित मोहान्ध-कूपे, तुष्णा जर्जरी करोति, न तदस्ति किञ्चिद दुःखं ससारी यन्न प्राप्नोति ॥ (२।१२।१४)।

अर्थात् संसार प्रेम (लगाव) बहुत दु ख का देनेवाला है। साप की तरह डसता, तलवार के समान काटता है, भाले की तरह वेधता है, रस्सी को तरह लपेट लेता है, अग्नि के समान जलाता है, रात्रि के समान अन्धकार प्रदान करता है। इसमें नि.शक गिरनेवालों को परथर के समान दबा देता है तथा विवश कर देता है, बुद्धि का हरए। कर लेता है, स्थिरता खो देता है, मोहरूपी अन्धकूप में डाल देता है, तृष्णा मनुष्य को जर्जर कर देती है। कोई ऐसा दु:ख नहीं है जो संसार में राग रखनेवाले को प्राप्त न होता हो।

इससे स्पष्ट है कि जिन विषयों में सुख समक्ता जाता है, वे केवल दुःख के ही देनेवाले होते है। हम उन दुःख प्रदान करनेवाले विषयों को भूल से सुखद समक लेते हैं। यही विपयेंग्र है। हमें जिन वस्तुओं वा विषयों से राग होता है, उन विषयों के प्राप्ति में विष्नवाली वस्तुम्रों से ह्रेष पैदा होता है। शरीर, मन, इन्द्रियों में ममत्व होने से उनमें राग हो जाता है, अगर उन्हें वस्तुविशेष से दुख प्राप्त हो तो उन वस्तुम्रों से ह्रेष हो जाता है। श्ली को दुख पहुँचाने वाले से ह्रेष हो जाता है क्यों कि श्ली को सुख का विषय समभने से उसमें राग हो गया है। जिनके द्वारा सुख साघनों में विष्न पडता है, उनसे भो ह्रेष हो जाता है। इसलिये हर प्रकार से यह राग ही ह्रेप को जन्म देनेवाला है।

### ४ द्वेष

"दु:खानुरायी द्वेष " ॥ ( पा० यो० सू०---२।= )

दु:ख भोग के पश्चात् रहनेवाली घृणा की वासना को द्वेष कहते है। जिन वस्तुओ वा साधनो से पूर्व मे दुख प्राप्त हुआ है, उस दुख के अनसर पर उन वस्तुओ वा साघनो के प्रति घुणा तथा क्रोध उत्पन्न होता है और उसके संस्कार चित्त मे पड जाते हे, उन सस्कारों को द्वेष कहते हे। जिस विषय के द्वारा पूर्व में दुख प्राप्त हुआ है और अब उसकी स्मृति जागृत है, उस विषय के प्रति क्रोध को द्वेष कहते हैं। यह दूख की स्मृति से होता है। इस प्रकार के दूख की फिर उस विषय विशेष से सम्भावना होती है। यह प्रेम मे विष्न पडने से होता है। राग के कारण ही द्वेष होता है। यही नही राग और द्वेष दोनो ही का कारण अस्मिता है, जो कि अविद्या के कारण होती है, इसलिये द्वेष का भी मूल कारण अविद्या ही है। विवेक ज्ञान के द्वारा ही द्वेष से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। प्रथम तो दुख का अनुभव होता है। उस अनुभव के समाप्त होने पर उसके संस्कार चित्त मे रहते है, जिन्हे कि वह अनुभव छोड जाता है। जब तत्सम्बन्धित विषय की उपस्थिति होती है तब सस्कार जाग्रत होकर उस पूर्व अनुभव की स्मृति को पैदा करते है, जिसके फलस्वरूप क्रोब उत्पन्न होता है, जिसे द्वेष कहा जाता है। भ्रनुभव सस्कार को, सस्कार स्मृति को और स्मृति द्वेष को उत्पन्न करती है।

#### ५. अभिनिवेश

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ( पा० यो सू ०-२।६ )

विद्वान् तथा मूर्खं सभी प्राणियों में पूर्वं के अनेक जन्मों के मरण विषयक अनुभव जन्य वासना के आधार पर स्वामाविक मृत्युभय श्रमिनिषेश कहलाता है।

मृत्यु भय मूलप्रवृत्त्यात्मक है। यह इस जन्म के ज्ञान पर श्राधारित नहीं है। यह पूर्व के अनेक जन्मों में प्राप्त मृत्युदु ख के अनुभवों के सस्कारो पर आधारित है। जीवन से स्वाभाविक आसक्ति होती है; जीवित ती हर प्राणी रहना चाहता है, चाहे वह विद्वान हो चाहे मुखं। हर प्राणी को मरने का भय सताता है। जीने की इच्छा सबसे बलवान इच्छा है, किन्तू जिसने कभी भी मरण का शतुभव नहीं किया उसे मरने से भय कभी भी नहीं हो सकता है। मरणभय से यह पता लगता है कि यूर्व जन्म मे मरणदु.ख का अनुभव हुआ है, जिसके बिना मरणभय की स्मृति हो ही नही सकतो। ग्रत यह पूर्व जन्म का द्यातक है। अगर पूर्व जन्म न माना जाय तो इसी वर्त्तमान जन्म के अनुभव को इस मृत्यु-भय का कारण कहना पडेगा, किन्तु इस जन्म मे तो मरण हुन्ना ही नही तो फिर मरणदू ख का अनुभव कैसे हो गया ? यदि कहे कि अनुमान से मरणभय के दूख का अनुभव होता है तो यह भी कहना ठीक नहीं है न्यों कि तुरन्त जन्मे हुये बालक तथा कृमि को मरने का भय होता है, जो कि अनुमान कर ही नहीं सकते। इनके भय का अनुमान इनके मरणभय के कम्प से किया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राणी को पूर्व जन्म में मरणदु ख प्राप्त हो चुका है। उसके स्मरण से मरणभय से काप उठना है। इसने पूर्व के अनन्त जन्म तथा अनन्त मरणदुःख सिद्ध है। यह केवल अज्ञान से ही है। यहाँ विद्वान का अर्थ ज्ञानी नहीं है। विद्वान का अर्थ पढ़े लिखे व्यक्तियों से है, ज्ञानी से नहीं। ज्ञानी को यह भय नही होता। यह तो अविद्या के कारण जो अपने को शरीर, मन, इन्द्रिय भादि समभते हैं, उन्हीं को होता है। ग्रिभिनिवेश का अर्थ है कि ऐसा न हो कि मै न होऊँ। यहा मैं से वह शरीर, मन, इन्द्रिय आदि को समझता है क्यों कि क्षारमा तो अमर है, जैसा कि सब शास्त्रों के द्वारा सिद्ध है। गीता के दूसरे अध्याय के १६ से २५ वे श्लोक तक आरमा के विषय मे वर्णन है। आत्मा धजन्मा, नित्य, शाश्वत, अनादि तथा कभी किसी के द्वारा भी नाश को न प्राप्त होने वाला है। वह इन्द्रिय मन भादि का विषय नहीं है। ऐसा होते हुये भी राग हेष आत्माच्यास उत्पन्न कर देता है तथा जन्मान्तरों के इस आत्माच्यास के फलस्वरूप सभी, क्या पूर्व क्या विद्वान, शरीर के नष्ट होने के भय से भयभीत रहते हैं, यही अभिनिवेश क्लेश है। इसमें गरने पर आठो ऐश्वर्यों के समाप्त होने तथा उनसे प्राप्त ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ) दिव्य झीर अदिव्य रूप से दसो विषयो के भोग न मिलने के कारण मनुष्य व देवता सभी मृत्युभय रुपी

अभिनिवेश क्लेश में रहते हैं। देवता असुरो से आठो सिद्धियों के छिन जाने पर सारे विषयों के भोगों के छुटने का भय अर्थात् मृत्युभय रखते हैं, जिसे अभिनिवेश कहते है। साधारण प्राणी मृत्यु पश्चात् विषयों के समाप्त हो जाने से डरता रहता है। यह अभिनिवेश १८ प्रकार का इसीलिये होता है क्योंकि आठ सिद्धिया (ऐश्वर्य) और दिक्य अदिक्य रूप से १० विषय होते हैं।

ये ही पच क्लेश है। इन्हें क्लेश इसी कारण कहा जाता है कि ये प्राणियों को जन्म मरण के दुख के चक्र में फासे रहते हैं। ये सब ग्रविद्या की ही देन है। जिससे इन्हें ग्रविद्या का ही रूप कहा जाता है। ये सब विपर्यंय ही है। इसी के कारण यह सारा संसार है। इसी की देन बुद्धि, अहकार, मन, इन्द्रिय, शरीर तथा जाति, और ग्रायु भोग हैं। यह सब कुछ ग्रविद्या का ही पसारा है जो कि यथार्थं ज्ञान से समाप्त हो सकता है। विवेकज्ञान ही इस ग्रजान की ग्रीषिष्ठ है जो योग के अभ्यास द्वारा प्राप्त होती है।

#### अध्याय १४

#### ताप-त्रय

साधारए। मनुष्य के लिये सासारिक विषय सुख भोग दु ख नहीं है, किन्तु योगी के लिये वे सब सासारिक सुख दु खरूप ही है। सुख केवल सुखामास मात्र ही है। विवेकगुक्त ज्ञानी के लिये प्रकृति और प्रकृति के विषय-सुख आदि सब कार्य दु खरूप ही है। साधनपाद के १५ वे सूत्र मे स्पष्ट कर दिया गया है कि विषयसुख, परिणामदु ख, ताप-दु.ख तथा सस्कारदुःख मिश्रित है। सत्व, रजस्, तमस्, विरोधी गुणो के एक साथ रहने के कारण केवल सात्विक सुखाकार- दुत्ति ही अफेली नहीं रह सकती है। अत सब सासारिक विषय सुख-दु ख रूप ही है। विवेक ज्ञानियों को ही विषय सुखों का ठीक रूप दीखता है। वे तो उन्हें दु खरूप ही समफते है।

पातज्ञल योग दर्शन में तीन प्रकार के दुखों का वर्णन है जिनका विवेचन नीचे किया जाता है।

१ परिणाम दु ख सम्पूणं सांसारिक विषय सुख अन्ततोगत्वा दु ख ही । इन सब सुखो का परिणाम दु ख है । विषय सुख के अनुभव से उस विषय के प्रति राग पैदा होता है । जिस विषय से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, उस विषय के प्रति व्यक्ति को राग उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है । राग पंच क्लेशो में से एक क्लेश है । सुख का अनुभव रागयुक्त होता है श्रीर रागयुक्त सुखानुभव राजस होने से पाप पुण्य कर्माशय का कारण है । जब रागयुक्त विषय-सुख से पाप उत्पन्न होता है तथा पाप से दु ख की उत्पन्ति होती है, तो जितने भी विषय सुख है, वे अन्ततोगत्वा दु ख को ही उत्पन्न करनेवाले हुये । अतः सुखो का परिणाम भी दु ख ही होता है । सुख में दु.ख प्रदान करनेवाले साधनों के प्रति द्वेष होता है । सुख में विश्व उत्पन्न करनेवाले साधन ही दु:ख साधनों के प्रति द्वेष होता है । सुख में विश्व उत्पन्न करनेवाले साधन ही दु:ख साधनों के प्रति पुरुष को देष होना स्वाभाविक है । इस स्थिति में वह कोच द्वारा हिसा पाप करता है । किन्तु जब उनका (दु.ख साधनों का) कुछ कर नहीं पाता, तब उसे मोह प्राप्त होता है । मोह में भी बिना सोचे वा विचारे कि कर्तांव्य विमूद्ध होकर पाप ही करता है । विवेक रहित व्यक्ति से पाप हो

होता है। इससे यह स्पष्ट है कि सुख मे द्वेष तथा मोहजन्य पाप होते हैं, क्योंकि राग के साथ-साथ द्वेष धीर मोह रहते है जैसा कि पूर्व मे पंचक्लेशो के बर्णन मे बताया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्राणियो की हिंसा के बिना कोई उपभोग प्राप्त नही होता है। इसिल्ये सुख धादि मे हिंसा होती है जो कि पाप है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सुखकाल मे राग, द्वेष, मोह तथा हिंसा आदि निश्चितरूप से रहते हैं, जो सभी पापजन्य दुख को प्रदान करते है। अत. सुख का परिखाम दुख ही होता है। इसे ही परिखाम-दुख कहते हैं।

योगी लोग सब विषय सुखों को दु.खरूप ही समभते हैं। वे जानते हैं कि ये सब सुख केवल सुखाभास ही है। ऐसा समभ कर वे इन सभी सुखों का त्याग करते हैं। वे इस तात्कालिक सुख को उसके परिणाम दुख के रूप में समभते हैं। जैसे विवेकी अर्थात् समभवार व्यक्ति स्वादिष्ट तात्कालिक सुख को प्रदान करने वाले विषमिश्रित भोजन को उसके परिणाम मृत्युरूप दुख को जाननें के कारण ग्रहण नहीं करते, ठीक वैसे ही योगी लोग भी निश्चित रूप से प्राप्त तात्कालिक सुख को उसके परिणाम, जन्म-मरण-रूप दु.ख को समभने के कारण ग्रहण नहीं करते। जिस सुख का परिणाम दुख है, उसे ठीक रूप से सुख कैसे कहा जा सकता है ? वह तो केवल सुखाभास मात्र है। उन दुख प्रदान करने वाले विषय सुखों को सुख समभना ही विषयंय है।

भोग से कभी तृप्ति नहीं होती। भोग तो तृष्णा को बढानेवाले हैं तथा तृष्णा से दु ख उत्पन्न होता है। ग्रगर कामी पुरुष सोचे कि कामवासना की भोग से सन्तृष्टि हो जावेगी तो ऐसा नहीं होता, बिल्क वह तो घी की आहुति से ग्रिंग प्रज्वित होने के समान ही भोगों से ग्रिंघकाधिक प्रज्वित होती जाती है। ससार की सब हो सुख-सामग्रियों तथा विश्व के समस्त ऐश्वयों से भी मनुष्य की भोग तृष्णा शान्त नहीं हो सकती हैं। वह तो भोगों की बृद्धि के साथ-साथ बढती जाती है। भोग-तृष्णा से ही दु ख होता है और भोग-तृष्णा शान्त होने से सुख, किन्तु सामान्यरूप से जैसा समझा जाता है कि इन्द्रियों को विषय भोगों के द्वारा तृप्त किया जा सकता है, वह बिल्कुल ही गलत है। इन्द्रियों कभी भी तृष्णा-रहित नहीं हो सकती। तृष्णा तो कभी भी जोग्रं नहीं होती। सब कुछ जोणें हो जाता है, किर भी तृष्णा जीग्रं नहीं होती है। जैसा कि योगवासिष्ठ के नीचे दिये हुये श्लोक से ब्यक्त होता है ।——

"जीयंन्ते जीयंत' केशा दन्ता जीयंन्ति जीयंतः। क्षीयते जीयंते सर्वं तृष्णैका हि न जीयंते॥ (६१९३।२६)

"प्राणी के वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर केश तथा दांत आदि सभी जीण हो जाते हैं, किन्तु तृष्णा कभी भी जीएँ नहीं होती।"

ययाति ने भी बड़े सुन्दर हग से यहां बात विष्णुपुराण में कहीं है।

"न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति । हिविषा कृष्णवत्मेंव भूय एवाभिवर्द्धते ।। (चतुर्थं ग्रश श्र० १०।२३)

"यत्पृथिच्या त्रीहियव हिरण्य पशव स्त्रिय । एकस्यापि न पर्याप्त तस्मात्तृष्णा परित्यजेत् ॥" (च॰ म्र॰ भ॰ १०।२४)

"भोगो के भोगने से भोगो की तृष्णा कभी भी शान्त नहीं होती है, किन्तु घी की आहुति के सहश वृद्धि को प्राप्त होती है।"

"एक मनुष्य को सन्तुष्ट करने के लिये सम्पूर्ण पृथ्वी के यव आदि अन्न, सुवर्ण, पशु तथा स्त्रिया भी पर्याप्त नहीं है। अतः तृष्णा को स्याग देना चाहिये (४।१०।२४)

तृष्णा हो दु.ख देने वाली होती है श्रीर विषय भोगों से तृष्णा के बढ़ने के कारण विषयभोग दुख का कारण हो जाते है। अतः विषयभोग दुख को प्रदान करने वाले होते है। विषयभोग से सुख चाहने वाले व्यक्ति की तो वैसी ही अवस्था होती है, जैसी कि बिच्छू के विष से भयभीत होने वाले व्यक्ति की साँप के द्वारा काटे जाने पर होती है। वह तो सचमुच में महान् दुःख के चक्र मे फस जाता है। विषयभोग काल मे तो साधारण मनुष्य को वे विषयभोग दुःखद नही लगते हैं। उस सुखावस्था मे भी योगियो को ये सब विषयभोग दुःखद ही लगते हैं। साधारण व्यक्तियो को तो वे भोग काल मे सुखद तथा परिणाम मे दुखद होते हैं, किन्तु योगियो को उनके दुखद परिणाम का मोग काल मे ही ज्ञान रहता है। अत ज्ञानी के लिये समस्त विषयसुख दुःख ही हैं।

२ 114 हुन िय त्या के समय साधनों की कमी से चित्त में जो हु.ख होता है, वह तापदुख है। यह साधारणरूप से परिणामदुख के ही समान है। परिणामदुख में रागजन्य कर्माश्रय होते हैं और तापदुख में

हेषजन्य कर्माशय होते हैं। मनुष्य सुख साधनों के लिये मन, वचन तथा कर्म से प्रयत्न करता है जिसके कारण लोग तथा मोह से वशीभूत होकर न जाने कितने धर्म अधर्म करता है, जिनका फल भी मिलता है। ताप- दुख वह है, जो कि सुखगोग समय में देष से चित्त में दुख तथा देष, लोग, मोह के कारण किये गये धर्म अधर्म छ्पी कर्मों से भविष्य में होनेवाले दुखों से प्राप्त दुख है। यह दु.ख भविष्य के दुख को सम्भावना से भी होता है। जिसका कारण लोग मोह के कारण किये गये धर्म अधर्म छ्पी कार्य है। इन कर्मों के फलरूपी दुखों की सम्भावना ही उक्त दुख का कारण होती है। ताप- दु.ख तथा परिणामदुख दोनो एक से प्रतीत होते है, किन्तु भोगी को परिणामदुख का ज्ञान नहीं होता है, उसे तो भोगकाल में तापदुख ही ज्ञात हो सकता है। परिणामदुख का ज्ञान तो केवल योगियों को ही होता है।

३. संस्कार दु ख - अनुभव से सस्कार तथा सस्कारों से स्मृति उत्पन्न होती है। जैसे अनुभव होगे उनके वैसे ही सस्कार पड़ेगे। सुख दुख अनुभव के द्वारा सुख-दुख सस्कार, सुख-दुख सस्कार के द्वारा सुख-दुख की स्मृति, इस स्मृति से उनमे राग, राग के कारण मनसा, वाचा तथा कर्मणा चेष्टा, चेष्टा से अच्छे, बुरे (शुभाशुभ ) कर्म करना, उन कर्मी से पुण्य-पाप की उत्पत्ति, जिनके भोगने के लिये जन्म निश्चित है। जन्म होने पर पुनः सुख-दुख का अनुभव, अनुभव से सुख-दुःख जन्य सस्कार, सस्कारों से स्मृति, स्मृति से राग, राग से शुभाशुभ कर्म, कर्मी से पुण्यपाप; पुण्यपाप से जन्म होता है। इस प्रकार से यह एक चक्र चलता रहता है। सुख-दुख के अनुभव से उत्पन्न संस्कार, दुख को ही उत्पन्न करनेवाले होने से इन्हें संस्कार-दुख कहा जाता है।

ये तीनो प्रकार के दु ख विषय भोग काल मे केवल योगियो को ही दु ख देते हैं। भोगियो को भोगकाल मे ये दु ख नहीं देते हैं। जैसे सूक्ष्म ऊन का तन्तु आखो में पहने पर आखो को दु ख देता है, किन्तु शरीर के अन्य अगो पर पड़ने से कोई कष्ट्र नहीं देता वैसे ही ये तीनो दु ख भी केवल योगियो को ही विषयभोग के समय दु ख प्रदान करते हैं, भोगियो को नहीं। भोगियो को तो केवल आध्यात्मिक आदि दु ख ही, जो कि स्थूलक्ष्प से प्राप्त होते है, दु ख प्रतीत होते हैं, किन्तु विषयसुख भोग के समय सूक्ष्म क्ष्म से रहनेवाले दु ख, उन्हें दु ख नहीं मालूम होते हैं। भोगी प्राणी अपने कमों से उपार्जित दु खो को भोगकर उनके साथ वासना-जन्य कमां के द्वारा दु खो का उपार्जन करते रहते हैं,

अर्थात शरीर, इन्द्रिय तथा स्त्री पुत्रादि मे राग रखकर आधिभौतिक. स्राधिदैविक और ग्राध्यात्मिक दु.खो को निरन्तर भोगते रहते है। दु खो के उपार्जन तथा उनको भोगने का चक्र निरन्तर चनता रहता है। भोगी के ज्ञात त्रिविध दू खो मे आधिभौतिक तथा माविदैविक बाह्य दुख, भाष्यात्मिक आभ्यन्तर दुख कहे जाते है। म्राघ्यारिमक दुख शारीरिक तथा मानसिक भेद से दो प्रकार का होता है। शारीरिक दूख शरीर के द्वारा प्राप्त होते हैं। मानसिक मन के द्वारा प्राप्त होते हे। शारीरिक दुख नैसर्गिक तथा त्रिदोषजन्य होने से दो प्रकार के होते हैं। नैसर्गिक दुख वे हैं, जो प्राथमिक भावश्यकता पर आधारित है, जैसे भूख, प्यास, काम इत्यादि। काम मानसिक उद्देग होने के कारएा मानसिक तो है ही किन्तु वह शरीर से ही उत्पन्न होता है, इसलिये शारीरिक भी कहा जा सकता है। वात, पित्त और कफ के वैषम्य से होनेवाले ज्वरादि रोग त्रिदोषजन्य दु ख हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रज्ञान, भय, ईर्षा, प्रिय वस्तुओं (पुत्र, स्त्री वा अन्य कोई भी प्रिय वस्तु ) के नष्ट होने मे और चाहे हये सन्दर विषयो ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गघ ) की श्रप्राप्ति से उत्पन्न दु ख को मानसिक दु ख कहते है। आधिभौतिक दु ख बाह्य भूतादि के द्वारा प्रदान किये गये दु खो को कहते हैं जैसे दूसरे मनुष्यो, व्याघ्र, साप, पशु, पक्षी, बिच्छु ओर जड पदार्थी म्रादि कारणी द्वारा उत्पन्न हुआ दुख। आधिदैनिक दुःख बाह्य ध्रपूर्वं उच श्रमौतिक शक्तियो द्वारा दिये गये दुःख को कहते हैं जैसे यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, एवं ग्रह ( शनि, राह, आदि ) तथा आंधी, दुर्भिक्ष भुचाल आदि कारणो से उत्पन्न होनेवाले दु ख।

भोगो पुरुष ग्रर्थात् सासारिक लोग आवागमन चक्र मे पडे दु'ख भोगते रहते हैं। सम्पूर्ण प्राणी जन्म मरण रूपो ससार प्रवाह में वह रहे हैं। इसका पूर्ण ज्ञान रहने के कारण योगी लोग विषय भोग की तरफ न चलकर ज्ञान को प्राप्त करते हुए कल्याण मार्ग की तरफ चलते है।

वित्त त्रिगुणात्मक (मुख, दु ख तथा मोहात्मक) वृत्तियो वाला है। सत्वगुण प्रकाश, रजोगुण प्रवृत्ति, तथा तमोगुण स्थित स्वभाववाला है। चंचल होने से इन तीनो गुणो मे निरन्तर परिणाम होते रहते हैं। एक गुण अन्य दो को दबाकर कार्य करता रहता है। साथ ही साथ यह भी है कि कोई भी गुण अकेले क्रियाशील नहीं हो सकता। उसे तो दूसरे गुणो का सहयोग अति आवश्यक होता है। सत्व वृत्ति अर्थात् सुख वृत्ति का उदय सत्व गुण के द्वारा रजस् तथा तमस् को दबाकर क्रियाशील होने पर होता है। राजस वृत्ति अर्थात् दु:खवृत्ति

का उदय, रजस् के द्वारा ग्रन्य दोनो गुणो को ददाकर कियाशीन होने पर होता है तथा ठीक इसी प्रकार से तामनवृति अर्थात् माहवृत्ति को उदय भी तमम् के ह्वारा अन्य दोनो गुणो को दवाकर क्रियाशीन होने पर हो होना है। जिसप्रकार से गुण परिणामी होते रहते हे, ठीक उसी प्रकार से चनल वृतियां भी परिणामी होती रहती है। ये वृत्तियाँ एक अल भी त्याई नही रहती है। एक वृत्ति के बाद अन्य पृत्तियों का होना स्वाभाविक है अर्थात् सुख के बाद दुख तथा मोह होता ही है। अत विषयसुख को सुख कहा ही नही जा सकता। वह तो दुख रूप ही है। यही नहीं बल्कि सुम्बरूप वृत्ति में भी अप्रकट रूप से दुख तथा मोह विद्यमान रहता है, जिरो साधारण भोगीजन नही समफ पाते हैं। योगियो को त्रेगुएय वैषम्य से प्राप्त वृत्तियो का ज्ञान होना है, अत वह सुख मे विद्यमान सूक्ष्म दुख तथा मोह को जानते हुये ही विषय-सुखो को त्याग देने हैं तथा उन्हें दु खरूप ही समभते है। विवेकी योगियो के चित्त अति शुद्ध होने के कारण उन्हें सामान्य मनुष्यों को मुख में न दोखने वाला सुक्ष्म दुख भी स्पष्ट दोखता तथा खटकता है। इसी कारए वे सुखो को भी दु,ख ही समभते हैं। वे जानते हैं कि सुख बिना दुख तथा मोह के नही रह सकता, दुख बिना सुख तथा मोह के नही रह सकता तथा माह भी बिना सूख धौर दुख के नही रह सकता है। इसलिए समस्त सुल, दुख और मोहरू ही है। सूख भीग के समय सुख की प्रधानता रहती है, दुख तथा मोह गौणरू से ही वर्तमान रहते है। दु ख भोग काल मे, दु.ख प्रधान तथा अन्य दोनो ( सुख तथा मोह ) गौगुरूप से रहते हैं। मोह काल मे मोह प्रधान तथा अन्य दोनो (सुख तथा दुख) गौणरूप से रहते है, किन्तु ऐसा कभी नहीं होता जब तोनी एक साथ न रहते हो। अत विशुद्ध सुख असम्भव है। केवल बिचार-हीनता के कारण ही मनुष्य को पिषयभोगो मे सुख दोखता है और वह उनके पीछे दोडता है, किन्तू ज्ञानी के लिए सब दुखरूप ही है। इन सब दुखों का मूळ कारण प्रविद्या है। सम्यक दर्शन से ही इसका निनारा राग्भा है। योगी इसी का आश्रय तेकर दुखी से छुटकारा पाते हैं। योगवाशिष्ठ मे ठीक ही कहा है कि-

> प्राज्ञ विज्ञातविज्ञेयं सम्यग्दर्शनमाप्रय । न दहन्ति वनं वर्पोसिक्तमग्निशिखा इव ॥ ( २।११।४१ )

"ज्ञानी को दुख उसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार से वर्णी से भीगे हुये वन को ग्राग्नि नहीं जला सकती है"।

### अध्याय १५

# चित्त की भूमियां

चित्त त्रिगुणात्मक है। त्रिगुण गुण नहीं है ये ही प्रकृति स्वय है। इन्ही तत्त्वो को प्रकृति कहा जाता है। इन तीनो गुणो (सत्व, रजस्, तमस्) की साम्यावस्था को ही प्रकृति कहते हैं । प्रकृति का प्रथम परिणाम चित्त है। इसमे सत्व गुण की प्रधानता होती है। किन्तू कोई भी गुएा श्रकेला नही रह सकता है। चित्त एक होते हुए भी त्रिगुणात्मक होने के कारण. ग्रणों की विषमता से तथा एक दूसरे को दवाकर क्रियाशील होने के कारण अनेक परिणामो को प्राप्त होता है। ग्रतः चित्त की अलग-अलग श्रवस्थायें होती हैं जिन्हे योग मे चित्त की भूमिया कहा गया है। ये चित्त की भिमया पाच हैं-(१) क्षिप्त (२) मूढ (३) विक्षिप्त (४। एकाग्र (५) निरुद्ध । चित्त इन पाच अवस्थाग्रो वाला होने के कारण, एक होते हुये भी पाच प्रकार का कहा गया है। ध्यान चित्त का कार्य है जिसकी ये पाच अवस्थायें हैं। पाश्चास्य मनोविज्ञान मे भी चित्त को एकाग्र करके किसी विषयविशेष पर लगाने को 'ध्यान' कहते हैं। वहाँ केवल सामान्य मनुष्य के ध्यान के विषय मे ही विवेचन किया गया है। उसके अनुसार घ्यान चंचल है। वह प्रतिक्षण एक विषय से दूसरे विषय पर जाता रहता है। किन्तु योग मे ध्यान की उस स्थिति का भी विवेचन है जो अभ्यास से प्राप्त होती है श्रीर स्थाई है। पाश्चारय मनोविज्ञान क्षिप्त मूढ और विक्षिप्त चित्त तक ही सीमित है। उसमे घ्यान की एकाग्र तथा निरुद्ध अवस्थाओं का ववेचन निही है।

१—िच्तासिया —यह चित्त की रजोग्रेण प्रधान अवस्था है, जिसमें सरव और तमस दवे रहते हैं, अर्थात् वे गौएारूप से होते हैं। इस अवस्था वाला चित्त अति चंचल होता है, जो निरन्तर विषयों के पीछे ही भटकता रहता है। यह चित्त अत्यन्त अस्थिर होने के कारण योग के लायक नहीं होता है। यह बिह्मुंख होता है। इसलिये निरन्तर बाह्य विषयों में प्रवृत होता रहता है।

इसके विशाद विवेचन के लिये हमारी साख्यकारिका नामक पुस्तक की
 १२ वीं कारिका को देखने का कब्द करे।

इस अवस्था मे चित्त विभिन्न ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा सब तरफ दौडता रहता है। ऐसा चित्त निरन्तर अशान्त और ग्रस्थिर बना रहता है। वित्त कभी पढने पर. कभी खेलने पर, कभी ग्रीर कही, भटकता ही रहता है। सही रूप से ससार मे रत रहता है। मन की यह बिखरी हुई शक्ति कोई कार्य सम्पादित नहीं कर सकती। मानसिक क्रियाओ पर इस प्रवस्था मे कोई नियत्रण नही होता। कहने का अर्थ यह है कि इस अवस्था में इन्द्रियों की क्रियाओ, मस्तिष्क, तथा मन की श्रवस्था आदि किसी के ऊपर भी हमारा नियत्रण नही रहता। वह ससार के कार्यों मे रुचि के साथ निरन्तर लगा रहता है। निरन्तर दु खी, सुखी, चिन्तित ग्रीर शोकपूर्णं रहता है। रागद्वेष-पूर्णं होता है। चित्त की इस अवस्था मे सत्वग्रुण तथा तमोग्रुए। का निरोध होता है। इसमे राजसी वृत्तियो का उदय होता है। इसमे धर्म. अधर्म. वैराग्य, अवैराग्य, ज्ञान-अज्ञान तथा ऐश्वर्य-अनैश्वर्य की तरफ प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में जित्त रजोग्रगा प्रयान तो होता है, किन्त्र गौगारूप से सत्व भ्रौर तमस भी उसके साथ मे रहते ही हैं। उनमे जब तमस सत्व को दबा लेता है तो अज्ञान, अधर्म, अवेराग्य अनैश्वर्य मे ही प्रवृत्ति होती है और जब तमस को सत्वगुण दबा रोता है तब धर्म, ज्ञान, वैराग्य ऐश्वयं मे प्रवृत्ति होती है। चित्त की यह अवस्था सामान्य सासारिक मनुष्यो की होती है। इसी अवस्था का अध्ययन पाश्चात्य सामान्य मनोविज्ञान मे ध्यान के अन्तर्गत होता है।

#### ध्यान के प्रकार

पश्चात्य सामान्य मनोविज्ञान मे ध्यान चार प्रकार का माना गया है जो निम्नलिखित है :—

- (१) भ्रनेच्छिक ध्यान (Non-Voluntary Attention)
- (२) ऐच्छिकध्यान (Voluntary Attention)
- (३) इच्छा विरुद्ध व्यान (Non-Voluntary Forced Attention)
- (४) स्वाभाविक च्यान (Habitual Attention)

ये सब क्षिप्त चित्त से ही सम्बन्धित है क्यों कि उसमें एकाग्रता नहीं है। वह चचल है। निरन्तर एक विषय से दूसरे विषय पर जाता रहता है। जिन विषयों के प्रति हमारी जन्म-जन्मान्तर से प्राप्त रुचि है, उन्हीं की तरफ ध्यान जायेगा। ध्यान का हुटना ही इच्छा विरुद्ध ध्यान है, जो कि किसी बाह्य प्रवल उत्तेजना द्वारा होना है। हम किपी तरफ अपनी इच्छा से जो ध्यान लगाते है, वह भी हमारो इच्छाओ, प्रभिप्राय तथा प्रयत्न पर आवारित होने के कारण पूर्व के विषय सम्बन्धो तथा रुचियो पर ही प्राधारित होता है। यह चित्त की स्वाभाविक अवस्था नहीं है। चित्त की इन सब विषयो की तरफ जानेवाली प्रवृत्ति में, चित्त की स्वाभाविक अवस्थावाला धर्म "एकाग्रता" जो कि यथार्थ तत्त्व का प्रकाशक दबा रहता है। पाश्वात्य मनोविज्ञान में ध्यान को चचल बताया है जो निरन्तर एक विषय से दूसरे विषय पर जाता रहता है। स्वभावत ध्यान चाल नहीं है। हमारे सारे व्यवहारों का स्थूल जगत् से सम्बन्ध होने के कारण जिसमे तमस् और रजस् की प्रधानता और सत्वगुण की गौणता होने से व्यवहार में श्रासिक हो जाने के कारण प्रिन्या, अस्मिता, राग, द्वेष, श्राभिनवंश पच कलेशों के द्वारा सराप्रधान चित्त पर क्रमश प्रविद्या अस्मिता आदि क्लेशों के सरकारों के प्रानरणों से मालन और विक्षिप्त हो जाने के परिणामस्वरूप यह चचल प्रतीत होता है। इनस निवृत्ति प्राप्त हो जाने पर इसकी चचलता ग्रीर अस्थिरता समाप्त हो जाती है।

पाखात्य मनोशिज्ञान में केवल सामान्य मनुष्यों के व्यान के निषय में प्रध्ययन किया गया है। उसका वास्तविक स्वक्त क्या हो सकता है उसके विषय में श्रध्ययन नहीं हुआ है। योग में ध्यान की पराकाष्ठा वित्त की निरुद्ध अवस्था में है। एकाग्रता चित्त का स्थाभाविक धर्म है। क्षिप्त श्रवस्था में मनुष्य राग-देषपूर्ण होता है।

मृढ़ावस्था—यह चित्त की तम प्रवान अयस्था है। इस अवस्था मे रजस् भीर सत्य दवे रहते है। तमोगुण के उद्रेक से चित्त इस मूढावस्था की प्राप्त होता है।

चित्त की इस अगस्था में मनुष्य को निद्रा, तन्द्रा, मोह, भय, आलस्य, दीनता, भ्रम, भ्रोर विषयों के ज्ञान की ग्रस्तष्ट प्राप्ति का अनुभव होता है। इस अवस्था में व्यक्ति सोच-बिचार नहीं सकता है। किसी यस्तु को ठीक नहीं देख सकता है। बौद्धिक शक्तियों पर श्रावरण पड़ा रहतों है। इस अवस्था में मनुष्य की प्रवृत्ति, श्रज्ञान, अवम, अवेराग्य अनैध्यं में होती है और व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह-वाला होता है। यह चित्त का वह स्वरूप है जिसमें चित्त सब विषयों की तरफ प्रवृत्त होता रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति विवकशून्य होने के कारण उचित-अनुचित का विचार नहीं कर पाता है। वह नहीं समझ पाता कि क्या करना

चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। काम, क्रोघ, मोह, लोभ के वशीभूत होकर सब ही विपरीत और अनुचित कार्यों में वह प्रवृत्त रहता है। यह अवस्था, राक्षसो, पिशाचो तथा मादक द्रव्य सेवन किये हुये उत्मत्त और नीच मनुष्यों की होती है। यह अवस्था भी पाश्वास्य मनोविज्ञान के अन्तर्गंत आ जाती है क्यों कि इसमें भी ध्यान एकाग्रता को प्राप्त नहीं करता है। तमोगुण से आवृत्त होने के कारण इममें व्यक्ति मूढता को प्राप्त होता है। इसिलये वह ध्यान को एकाग्र कर ही नहीं सकता है।

विक्षिप्रावस्था -इसमे सत्व की प्रधानता होती है। अन्य दोनो ग्रण रजस् और तमस् दबे हुये गौणरूप से रहते है। इसमे व्यक्ति ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्यं की तरफ प्रवृत्त होता है। यह स्थिति काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को छोड़ने से पैदा होती है। इस अवस्था मे मनुष्य को विषयो से म्रनासक्ति उत्पन्न हो जाती है भ्रीर वह निष्काम कर्म करने मे प्रवृत्त रहता है। इनमे व्यक्ति दूख के सावनो को छोड कर सुख के साधनो की तरफ प्रवृत होता है। यह चित्त सत्व के ग्राधिक्य के कारण रजस प्रधान क्षिप्त चित्त से भिन्न होता है। क्षिप्त चित्त तो सर्वदा हो चचल बना रहता हे, किन्तू इस क्षिप्त चित्त की अपेक्षा विक्षिपत चित्त सत्व की म्राधिकता के कारण कभी र स्थिरता की धारण कर लेता है। इस चित्त में सत्व की अधिकता रहते के बावजूद भी रजस के कारण ग्रस्थिरता प्रथना चंचलता ग्रा जाया करती है। इसमे चित्त विषय पर थोडी देर ही स्थित रहता हे और फिर किसी दूसरे विषय की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। रजोगुण चित्त को विचलित करता रहता है। इसमे चित्त श्राशिक स्थिरताको प्राप्त होता है। यह भी सब विषयोकी ओर प्रवृत्त रहता है। इस नित्त की अवस्था वाला मनुष्य सुखी, प्रसन्न, उत्साही, धैयँवान्, दानी, श्रद्धालु, दयावान्, नीर्यंवान्, चैतन्य, क्षमाशील श्रीर उच विचार आदि गुणवाला होता है। यह प्रवस्था महान पुरुषो, जिज्ञासुओ की होती है। देवता भी इसी कोटि में आ जाते है। इस श्रवस्था में भी चित्त बाह्य विषयों से प्रभावित होता रहता है और स्थिरता को प्राप्त नहीं होता. जिससे चित्त की यह श्रवस्था भी स्वाभाविक नहीं कहीं जा सकती और न यह योग के उपयक्त ही है। इसमे चित्त का पूर्ण रुपेए। निरोध नही हो पाता, किन्तु इस अवस्था मे एकाग्रता पारम्भ हो जाती है भौर यही से समाधि का भारम्भ होता है। ये उपर्युक्त तीनो ही चित्त की श्रपनी स्वाभाविक अवस्थाये नहीं हैं।

एकाप्रावस्था - चित्त की इस ग्रवस्था मे चित्त विशुद्ध सत्वरूप होता है। रजस् तथा तमस तो उत्तिमात्र ही होते हे। इस अवस्था मे चित्त एक ही विषय मे लीन रहता है। चित्त समस्त विषयो से श्रपने आपको हटाकर केवल विषय-विशेष मे ही निरन्तर प्रवाहित होता रहता है। चित्त विषय विशेष पर ही केन्द्रित रहता है अर्थात् चित्त घ्येयविषय विशेष के श्राकार वाला ही बार-बार होता रहता है, अन्य विषयों के श्राकार वाला नहीं होता है। ध्येय विषय भौतिक पदार्थ वा मानसिक विचार दोनो में से कोई भी हो सकता है। कहने का ताल्पर्य यह है कि विषयविशेष ( भौतिक वा मानसिक ) की एक वृत्ति समाप्त होने पर पून ठीक उसी के समान वृत्ति उत्पन्न होती है, तथा इसी प्रकार से समान वृत्तियो का ही प्रवाह निरन्तर चलता रहता है। चित्त की यह अवस्था एकाग्रावस्था कहलाती है। इस अवस्था मे वृत्तिविशेष के सिवाय अन्य वृत्तियो का निरोध हो जाता है। इसमें रजस तथा तमस के केवल वृत्ति मात्र रूप से रहने तथा विशुद्ध सत्वरूप होने से चित्त की यह निर्मल तथा स्वच्छ अवस्था है। इस अवस्था मे समस्त स्थूल विषयो से लेकर महत्तत्व तक सब विषयो का यथार्थ साक्षात हो सकता है। इस योग की अवस्था को समप्रज्ञात समाधि (योग) कहते है। इसकी वृत्ति एकाग्रता है। ग्रम्यास तथा वैराग्य द्वारा चित्त को श्रनेक विषयो रे की तरफ से हटाकर एक विषय की तरफ लगाने से जब रजस तथा तमस् दबकर सस्व के प्रकाश में विषय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, तब यह एकाग्रता की अवस्था आती है। एकाग्रता की परम अवस्था विवेकस्याति है। यह ग्रवस्था योगियो की होती है। समस्त विषयो से हटकर एक ही विषय पर घ्यान लग जाने के कारण, यह समाधि के उपयुक्त अवस्था है। अभ्यास से एकाग्रता की अवस्था चित्त का स्वभाव सा हो जाती है तथा स्वप्नावस्था मे भी यह अवस्था बनी रहती है, श्रर्थात ऐसी स्थिति पहुँच जाती है. जब अन्य कोई श्रवस्था ही न बदले तो स्वप्न भी उसी प्रवस्था के होना स्वाभाविक ही है। इस समाधि से विषयो का यथार्थं ज्ञान, क्रेशो की समाप्ति, कर्मबन्धन का दीला पडना तथा निरोधावस्था पर पहुँचना, ये चार कार्य सम्पादित होते हैं। इस समाधि अवस्था मे क्लेश वा कमें का त्याग स्थाई त्याग होता है। इसी कारण इस अवस्था मे क्केशो को क्षीण किया जा सकता है। इसके बाद ज्ञानवृत्ति का भी पर-वैराग्य के द्वारा निरोध करने पर निरुद्धावस्था आती है। इस समाधि के द्वारा मूलो (समस्त स्थल निषयों ) का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे उनके द्वारा सुख-दु:ख मोह नहीं होता है। उसके बाद अभ्यास से समाधि के स्थूल विषयी से पंच

तन्मात्राओं पर पहुँचने से तन्मात्राग्नों के द्वारा योगी सुखी दुःखी वा मोहित नहीं होता। इसी प्रकार से समाधि में बढते रहने पर आगे के सूक्ष्म विषयों से भी सुख, दु ख, मोह प्राप्त नहीं होते हैं। जब विक्षिप्त अवस्था में समाधि प्राप्त होती है, तब भी ऐसा ही ज्ञान होता है, किन्तु विक्षिप्तायस्था में दबे हुये रजस के उदय होने पर प्रथात् विक्षेप के उभर जाने पर चित्त पुन सुख, दु ख तथा मोह को प्राप्त होता है। किन्तु एकाग्रायस्था वाले चित्त के समाधिस्थ होने पर ऐसा नहीं होता है। विक्षिप्त चित्त के समाधिस्थ होने पर स्थाई रूप से क्वेशों का क्षय नहीं होता, किन्तु एकाग्रभूमिक चित्त की समाधि अवस्था में स्थाई रूप से क्वेशों के समाप्त होने से उनके उदय होने वाले कमों से भी धोरे-चोरे निवृत्ति प्राप्त होकर निरुद्धावस्था प्राप्त हो जाती है। सम्प्रज्ञात समाधि के भी ध्यान की एकाग्रता के आलम्ब ध्येय विषयों के हिसाब से, मुख्य चार भेद हैं, जिनको वितर्कानुगत, विचारानुगत, ग्रानन्दानुगत तथा अस्मितानुगत नाम से ब्यवहृत किया जाता है। सम्प्रज्ञात समाधि शुद्ध समाधि नहीं कही जा सकती है क्योंक इसमे समस्त चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता है। समाधि का विवेचन स्थलविशेष पर किया जायगा।

निरुद्धावस्था-सम्प्रज्ञात समाधि की उच्चतम प्रवस्था प्रस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि है जिसमे केवल अस्मिता में ही आत्म-अध्यास बना रहता है। योगी का भ्रम्यास इस भ्रवस्था के बाद भी निरन्तर चलते रहने पर ऐसी अवस्था आ जाती है जबिक अस्मिता से उसका आत्म-अध्यास हट जाता है भ्रीर उसे चित्त तथा पुरुष का भेदज्ञान प्राप्त हो जाता है। इन दोनो की मिस्रता के ज्ञान को ही विवेकस्याति कहते हैं। इस पुरुष-चित्त के भेद का साक्षात्कार हो जाने पर पर-वैराग्य उत्पन्न होता है। विवेकख्याति भी चित्त की वृत्ति होने से इसका भी निरोध परमावश्यक है। जबतक सब वृत्तियो का निरोध नही होता, तब तक पूर्ण निरुद्धावस्था नही प्राप्त होती। चित्त की निरुद्धावस्था तो चित्त की समस्त वृत्तियों के निरोध होने पर ही होसकती है। भ्रात्मसाक्षात्कार कराने वाली यह विवेकख्याति भी चित्त की एक वृत्ति है, भले ही वह उच्चतम सात्विक वृत्ति हो। अतः इस उच्चतम सात्विक वृत्ति का निरोध भी परवैराग्य के द्वारा करके निरुद्धावस्था प्राप्त की जाती है। विवेकस्याति मे भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिये। इस अवस्था मे केवल पर-वैराग्य के सरकारमात्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी सस्कार शेष नहीं रह जाता है। निरुद्धावस्था वृत्तिरहित अवस्था होने के कारण विषय ज्ञान रहित

अवस्था है। इस अवस्था म विवेकस्थाति द्वारा जन्मादि के कर्माशय रूप बीज तथा पाँचो क्लेश समाप्त हो जाते है। इसनिये यह असम्प्रज्ञात समाघि निर्वीज समाधि तथा निरालम्ब समाधि कही जाती है। एकाग्रावस्था कथित चारो समाधियां ( वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत, तथा अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि ) सालम्ब समाधियाँ है. क्योंकि इन समाधियों में किसी न किसी आलम्ब की आवश्यकता बनी रहती है तथा अज्ञान से भी छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। सर्व वृत्तियों के निरोध पर ही वह अवस्था आती है जिसमें कि श्रविद्या आदि पाचो क्लेश नष्ट्र हो जाते है। यहां समाधि निरालम्ब समाधि होती है। विवेकस्थाति द्वारा आत्मा का गुणो से सम्बन्ध वा लगाव समाप्त हो जाता है। यह गुएगो से राग-रहित होना ही पर-वराग्य है। विवेक-ख्याति के हुढ होने पर ग्रयात् विवेक-ज्ञान की श्रवस्था के स्थाई होने पर ही पर-वैराग्य का उदय होता है। यह पर-वेराग्य ज्ञान की पराकाष्ठा है। इस अवस्था मे बाहर से गुणो का परिएगम बन्द हो जाता है जैसा कि ऊपर कहा गया है। चित्त-सत्त्व मे केवल निरोध-परिणाम के सस्कार ही शेष रह जाते है। इसमे ग्रस्वाभाविक तथा स्त्राभाविक समस्त वृत्तियो का निरोध होकर चित्त बिल्कूल वृत्तिरहित हो जाता है तथा पुरुष अपने स्वरूप मे प्रतिष्ठित हो जाता है। इसे ही असम्प्रज्ञात समाधि कहते है।

चित्त की इन पांची अवस्थाओं में से प्रथम तीन अवस्थायें योग की नहीं है। केवल चौथों तथा पांचवी अवस्थायें ही योग की अवस्थायें है निरुद्धावस्था योग (समाथि) की पराकाष्ठा है। जिसमें सम्पूर्ण चित्तरितयों का निरोध हो जाता है। एकाग्रावस्था में सम्पूर्ण चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होता है श्रीर न अज्ञान ही नष्ट होता है।

पाश्चात्य मनोविज्ञान में केवल सामान्य मनुष्यों के घ्यान के विषय में विवेचन किया गया है। उसमें घ्यान की कौन-कौन-सी अवस्थाये हो सकती है यह जानने का प्रयत्न नहीं किया गया है। अगर सचमुच देखा जाय तो हमारे अध्ययन का विषय अभ्यास द्वारा प्राप्त अवस्थाये भी होनी चाहियें, जोकि सामान्य मनुष्य की नहीं होती, किन्तु उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है क्योंकि वे वास्तविक हैं। इनका पूर्ण विवेचन पातक्षल योगदर्शन में किया गया है। इस रूप से आधुनिक मनोविज्ञान का ज्ञान भारतीय मनोविज्ञान के ज्ञान की अपेक्षा अपूर्ण है।

### अध्याय १६

# संस्कार

भारतीय ऋषियो और तपस्वियो ने मानव जीवन के उस क्षेत्र का ज्ञान जो कि पाश्चात्य मनोविज्ञान बहुत दिनो तक न जान पाया था, श्रति प्राचीनकाल मे ही प्राप्त कर लिया था। उनका ध्येय मानव की समस्त आन्तरिक भीर बाह्य बातो को जानकर, उनको पुर्णेक्षप से नियत्रित करना था। मानव की चेतन प्रवस्थाओ का ज्ञान, उसकी शारीरिक, सामाजिक, सास्कृतिक तथा धार्मिक अवस्थाओं की जानकारी तथा उसके बाद उनपर नियत्रण उतना कठिन नहीं है. जितना कि अचेतन मन के गहरे क्षेत्र का ग्रन्थेषण तथा उसको समफकर उसके ऊपर नियत्रए। ऋषियो तथा तपस्त्रियो ने बहुत तप तथा मनन के उपरान्त यह जाना कि हमारी समस्त क्रियाभी, विचारो तथा उद्देगी भ्रादि का कारण, हमारी म्रचेतन म्रवस्थायें हैं। अनेक जन्मो की मनन्त वृत्तियो की छाप पडी हुई है, उनसे प्राणी निरन्तर प्रभावित होकर ही क्रियाशील होता है। उसके सम्पूर्ण व्यवहारो का उत्तरदायित्व प्राय इन्हीं के ऊपर है। अवचेतन मनोविज्ञान (Depth Psychology) के द्वारा किये गये अन्वेषणो से अतिपूर्व ही यह ज्ञान भारतीय योगियो को प्राप्त था। इस अचेतन के कारण मानव के आध्यात्मिक विकास में अनेक रुकावटें उत्पन्न होने के कारण इसकी जानकारी करके इनको पूर्णकप से जलाकर उन्होने आध्यात्मिक विकास किया । इस अचेतन को बनानेवाले सस्कार ग्रौर वासनायें हैं जिन्हें कि भवचेतन मनोविज्ञान ने ससेचन (Imp10gnation), काम प्रसुप्ति (Latency), प्रवशेष (Kesidues) नाम से श्रचेतन के घटक तथा निर्माता के रूप मे माना है। इन सस्कारो और वासनाओं का आधुनिक मनोविज्ञान की तरह से केवल ज्ञान के ही लिये अन्वेषएा नहीं किया गया है, बल्कि उनके ऊपर पुणंरूप से काबू करने के लिये तथा उन्हें दग्ध करके आध्यात्मिक विकास की बाधा को मिटाने के लिये उनका ज्ञान प्राप्त किया गया है। ये सस्कार और वासनायें केवल ग्रज्ञात ही नही हैं, बल्कि उपग्रक्त

१ - विराद विवेचन के लिये हमारा "भारतीय मनोविज्ञान" नामक भथ देखने का कष्ट करें।

परिस्थितियों में जाग्रत होकर स्मृति के घटक बन जाती हैं, जिसके विषय में स्मृति नामक श्रद्याय के अन्तर्गत विवेचन किया गया है।

चित्त की बृत्तिया चित्त मे अपने समान ही छाप छोड जाती है। इन बृत्तियों के अनुरूप छाप को ही सस्कार (D1-position) कहते हैं। इन्ही सस्कारों को आधुनिक मनावैज्ञानिक एव शिक्षाशास्त्री पर्सीनन ने 'एनग्राम' (Engram) धर्यात् सस्कार शब्द से पुकारा है। सस्कार ज्ञानात्मक (Cognitive), भावात्मक (Affeotive) और क्रियात्मक (Conative), तीन प्रकार के होते हैं। इन तीनो सस्कारों के अतिरिक्त पूर्वजन्म तथा जन्म से पूर्व गर्भावस्था (Pre-natal) के सस्कार भी होते हैं, जिन्हे वासनाये (Predispositions) कहते हें। ये सभी सस्कार बृत्तियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं।

पूर्वजन्म वा गर्भावस्था की वृत्तियों से हमारी वासनाये होती है, जो हमारी रुचियो तथा प्रवृत्तियो को बताती है। इस जन्म के प्रनुभव (ज्ञानज सस्कार). उद्वेग (भावारमक सस्कार) तथा क्रियायें (क्रियारमक सस्कार) छोड जाती हैं। प्रमाज्ञान, जो प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द प्रमाण के द्वारा प्राप्त होता है, विपर्यंय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति की वृत्तियां चित्त मे अपनी छाप छोड जातो है. जो स्मृति प्रदान करती हैं। इन पांच वृत्तियों के द्वारा चित्त में पडे हुए अंकनो को ही ज्ञानज सस्कार कहते है। स्मृति के कारण ये ज्ञानज सस्कार ही हैं। ये सब ज्ञानज सस्कार अववेतन होते हैं, जो उपयुक्त परिस्थिति में चेतनावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ ज्ञानज सस्कार सदैव ही श्रचेतन बने रहते हैं, जिन्हे चेतन मे लाने के लिए आज के मनोवैज्ञानिको ने अनेक विधियाँ बताई हैं, फिर भी पूर्ण रूप से उन्हें चेतन के घटक नहीं बनाया जा सकता है। योग मे इन सबको पूर्ण रूप से जानने की विधि बतलाई गई है, जिसके द्वारा पूर्णं चित्त को जानकर उससे निवृत्ति प्राप्त हो सके। जब तक चित्त के समस्त संस्कारो का ज्ञान नहीं होगा. तब तक उसके द्वारा प्रदान किये गये बन्धन से मुक्ति नहीं हो सकती है। योग के द्वारा जन्म-जन्मान्तरों के समस्त संस्कारों तथा वर्त्तमान जन्म के संस्कारों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह ज्ञान प्राप्त होने पर उनसे मुक्त हुमा जा सकता है। ज्ञानज सस्कारो की ही स्मृति हो सकती है, अन्य सस्कारों की नहीं। संस्कार तो भावनाओ, संवेगी तथा कियाम्रो के भी होते हैं, किन्तु उनकी स्मृति नहीं होती। क्रेश भावना तथा संवेग है। ये भावना तथा सवेग ही हमारी क्रियाओं के प्रेरक हैं। ये पंच क्लेश (श्रविद्या.

म्रस्मिता, राग, होष तथा म्रिमिनवेश) भी अपनी छाप चित्त पर छोड जाते हैं म्रर्थात् इनके संस्कार भी चित्त पर अकित हो जाते हैं, जिन्हे क्लेश सस्कार कहते हैं। ये क्लेश सस्कार स्मृति को उत्पन्न नहीं करते। इनसे तो क्लेशों की ही उत्पन्त होती है। संवेग के सस्कार सवेग को ही उत्पन्न करते हैं तथा भावनाओं के संस्कार भावनाओं को ही पैदा करते हैं। हमारे सब कर्मों के भी सस्कार होते हैं। शुभ कर्मों से धर्म उत्पन्न होता है, अशुभ कर्मों से अधर्म उत्पन्न होता है। इन्हें ही कर्माश्य (Conative Disposition) कहा जाता है। ये धर्म अधर्म रूप कर्माश्य ही जन्म, आयु और भोग प्रदान करते हैं। इन कर्माश्यों से सम्बन्धित चित्त आत्मा सहित पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों की वासनाओं से एक शरीर से दूसरे शरीर को घारण करता रहता है। ये वासनायें ही एक विशिष्ट जाति में उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार से ज्ञानज सस्कार स्मृति को, भावात्मक सस्कार क्लेशों तथा सवेगों, और कर्माश्य जाति, आयु और भोगों को उत्पन्न करते हैं। ये सब सस्कार चित्त ही के धर्म है।

सस्कारों के द्वारा ही हमें जीवन के समस्त ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक क्षेत्रों में बचत प्राप्त होती हैं। ज्ञान के क्षेत्र में हमारे अनुभवों के द्वारा प्राप्त वृत्तियों के सस्कारों से बचत होने के कारण ज्ञान का विकास होता है। इसी प्रकार से क्लेशों के संस्कारों के द्वारा क्लेश शीघ ही प्राप्त हो जाते हैं। क्रियाओं के संस्कारों के कारण क्रियायें पूर्व की अपेक्षा सरल हो जाती हैं। उनमें प्रयास की आवश्यकता कम पडती है। सस्कार वर्तामान जन्म तथा पूर्व के अनेकालेक जन्मों के होते हैं, जो कि ग्रामोफोन के रिकार्ड को तरह चित्त पर अंकित रहने के कारण प्रगट हो सकते हैं। सब पूर्व अनुभव तथा पूर्व कमें सस्कार के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। इन पूर्व सस्कारों को त्याग कर हमें किसी भो विषय का ज्ञान तथा कोई भी कमें करना सम्भव नहीं है। सस्कार का खेल जड़ जगत् में भी सर्वंत्र देखने में आता है।

श्रात्मा धनादि काल से इस ससारवक्त मे पड़ा है, श्रातः वह धनन्त जन्मों में भ्रमण कर चुका है। श्रात्मा का चित्त से श्रनादि काल से सम्बन्ध होने से चित्त पर श्रनन्त जन्मों के सस्कार एकत्रित हैं, जिनके ऊपर बहुत कुछ हद तक यह जीवन आश्रित हैं। पूर्व जन्मों के सस्कार हमारे जीवन को निश्चित रूप से प्रभावित करने हैं। उन सस्कारों के द्वारा ही, जिन्हें वासना कहा जाता है, हमारा वर्त्तमान जीवन तथा भविष्य बनता है। समस्त कमों के सस्कार चित्त

मे अज्ञात शक्ति रूप से एकत्रित है। हमारा चित्त अनादि काल के सस्कारो का पृक्ष है। अवचेतन चित्त के घटक ही ये सस्कार हे, जिनकी अभिव्यक्ति स्मृति रूप मे उपयुक्त काल मे होती है।

ज्ञानज सस्कार केवल हमे स्मृति ही नही प्रदान करते बल्कि हमारे सवेदनो को ग्रर्थ प्रदान करने का कार्य भी करते है। बिना इन ज्ञानज सस्कारो के हम केवल संवेदनो ( Yensations ) के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञानज सस्कार सवेदनाम्रो को आत्मसात् ( assimiate ) कर अर्थ प्रदान करते है। ज्ञानज संस्कारों को ब्राधनिक मनोविज्ञान के सम्प्रत्यक्ष ( Apperception ) शब्द से बोधित किया जा सकता है। हमारी चेतना मे नवीन तत्वो के अर्थ संस्कारों के उस क्षेत्र पर आवारित है, जिससे वह सम्बन्धित होते है। मन की अवस्था. स्वभाव. आदि सब पर ही चेतन अवस्था के तत्वो का अर्थ आधारित है। ये सस्कार ही जो कि पूर्व के अनुमवो से प्राप्त हे, हमारे चित्त की प्रवचेतन अवस्था के घटक है। अवचेतन मन के अनेक स्तर, योगदर्शन ने माने हैं, जिनमें कुछ व्यक्ति को बन्धन मे बाबते हैं तथा कुछ आध्यात्मिक प्रगति कराते है। व्यत्यान सस्कार, जो कि वृत्तियों के द्वारा चित्त में अकित हैं, वे स्वयं भी वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। उनके अनुसार ही हमारा ध्यान श्राकृष्ट होता है और फिर उनके सस्कार चित्त पर पडते हैं। इस प्रकार से यह व्यूत्थान सस्कार तथा वृत्तियो का चक्र सदैव चलता रहता है। यह सस्कारो का ढाँचा स्वयं हमारे द्वारा निर्मित है। एक विशिष्ट सस्कार के द्वारा हमे विशिष्ट विषय की ही स्मृति होती है. जिसके द्वारा सस्कार अकित हुये है। सस्कारो का प्रत्यक्ष सामान्य रूप से नही होता, इन सस्कारो को, जो कि निम्नवृत्तियो के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उत्कृष्ट संस्कारों से समाप्त किया जा सकता है। ये उत्कृष्ट सस्कार उत्कृष्ट वृत्तियों के द्वारा उत्पन्न किये जा सकते हैं। ज्ञानज संस्कार, क्लेश सस्कार तथा धर्माधर्म सस्कार को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, मले ही वे एक दूसरे से मिन्न है। उनका कार्यं गुणो (तीनो गुणो) के समान ही निरन्तर चलता रहता है।

सस्कार दो प्रकार के कहे जा सकते है। (१) ब्युत्थान संस्कार।

व्युत्यान संस्कार को सबीज सस्कार तथा निरोध सस्कार को निर्वीज संस्कार भी कह सकते हैं। सबीज सस्कार ही निरन्तर समारचक्र को जारी रखनेवाले हैं, किन्तु इन ब्युत्थान सस्कारों में भी अक्लिष्ट संस्कार होते हैं, जो विवेक ज्ञान की तरफ ले जाने के कारए। प्रज्ञा संस्कार भी कहें जा सकते हैं। निर्वोच संस्कार वे संस्कार है, जिनके द्वारा वृत्तियों की उर्त्पात्त नहीं होती। इनके द्वारा संबीज संस्कार नष्ट होते हैं। वृत्ति और संस्कारों का चक्र इन निर्वीच वा निरोध संस्कारों के द्वारा समाप्त हो जाता है।

सबीज सस्कार दो प्रकार के होते हैं—(१) क्लिब्ट वृत्तियों का उत्पन्न करनेवाले। (२) अक्लिब्ट वृत्तियों को उत्पन्न करनेवाले। जो क्लिष्ट वृत्तियों को उत्पन्न करनेवाले। जो क्लिष्ट वृत्तियों को उत्पन्न करनेवाले सस्कार होते हैं, वे प्रज्ञानजन्य सस्कार कहें जाते हैं ग्रीर जो अक्लिष्ट वृत्तियों को उत्पन्न करनेवाले संस्कार है, उन्हें प्रज्ञाजन्य सस्कार कहते हैं। इन क्लेशमूलक सबीज सस्कारों को ही कर्माशय कहा गया है। चित्त में क्लेशों की छाप पड़ती है, अर्थात क्लेश सस्कार उत्पन्न होते हैं। उन क्लेश सस्कारों के द्वारा सकाम कर्मों की उत्पत्ति होती है। निर्वाज समाधि के द्वारा जिन योगियों ने क्लेशों को समाप्त कर दिया है केवल वे ही निष्काम कर्म करते हैं, जिनका फल उन्हें भोगना नहीं पड़ता है। कर्माशय शुक्ल, कृष्ण और शुक्लकृष्ण (पुर्य, पाप ग्रीर पुर्य-पाप मिश्रत अथवा धर्म, अधर्म और धर्म-ग्रधमं मिश्रित) तीन प्रकार के होते है। प्रज्ञाजन्य सस्कार, जो कि उत्पर कहें गये योगियों के वासनारहित केवल कर्त्तंष्यमात्र के लिये किये गये कर्मों के द्वारा होते है, जो ग्रशुक्लाकृष्ण कहा जाता है, क्योंकि वे धर्म-अधर्मेख्य कर्माशय के समान फल देनेवाले नहीं होते।

रजोगुण प्रेरक होने के कारण बिना उसके किया सम्भव नहीं है। जब वह सत्वगुए। के साथ होता है, तो जान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वयं वाले कर्म करवाता है। तमोग्रए। के ससगं से धजान, प्रधमं और ध्रनेश्वयं वाले कर्मों को कराता है। दोनों के समान रूप से साथ रहने पर शुभ-अशुभ वा पाप-पुएय दोनों ही प्रकार के मिश्रित कर्मों को करवाता है। इन तीनो प्रकार के कर्मों के ध्रनुरूप सबीज सस्कार चित्तमे ध्रिकत होते है। इन सस्कारो को ही वासना कहा जाता है, जो कर्मों के फलो को भ्रुगवाती है। पुर्य कर्मों के संस्कारों के द्वारा मनुष्य देवत्व के भोग प्राप्त करता है और पाप कर्मों के संस्कारों के द्वारा निम्नश्रेणी के जीवों के भोगों के तुल्य भोग प्राप्त करता है, और शुभ-अशुभ कर्मों के सस्कार मनुष्यों के सहश भोग प्रदान करते हैं। जब-तक हमारे कर्मों (शुभ-अशुभ) का सुख दुःख रूप फल प्राप्त नहीं होता, तबतक

वे वासना रूप से हमारे चित्त में विद्यमान रहते हैं। हमारी शरीर श्रीर इन्द्रियों की क्रियाश्रों का वास्तिविक कारण हमारी मनोवृत्तियां ही हैं, जिनके द्वारा वासनाश्रों के संस्कार पड़ते हैं। मनोवृत्तियां श्रनन्त होने से वासनाश्रों के संस्कार भी अनन्त है। निरन्तर मनोवृत्तिरूप कर्मों के द्वारा वासनाश्रें होती हैं श्रीर उन वासनाश्रों से कर्मों की उत्पत्ति होती रहती है। कुछ कर्माश्रय इसी जन्म में फल देनेवाले होते हैं, कुछ दूसरे जन्म में फल देते हैं, और कुछ ऐसे कर्माश्रय होते हैं, जो इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी फल देते हैं। कर्माश्रय होते हैं, जो इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी फल देते हैं। कर्माश्रय होते हैं। कुछ कर्माश्रय इस प्रकार के हैं, जो इसी जन्म में फल प्रदान करते हैं तथा कुछ ऐसे हैं, जो जन्म-जन्मान्तरों में अपना फल प्रदान कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के भी कुछ कर्म होते हैं, जिनके उग्र होने के कारण चित्त पर उग्र संस्कार पड़ते हैं श्रीर वे तुरन्त वर्त्तमान जीवन में ही फल देते हैं।

उग्र कमें भी दो प्रकार के होते हैं--(१) पुण्यरूप (२) पापरूप। इन दोनो को योग में दृष्ट्रजन्म वेदनीय कहा गया है। उग्र तप आदि अथवा ईश्वर देवता श्रादि की पूजा आदि कमीं से चित्त पर उग्र संस्कार पडते है। वे ही पूर्य कर्माशय कहे जाते हैं, जिनके द्वारा तुरन्त इसी जन्म मे फल प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ शिलाद मूनि के पुत्र नन्दीश्वर कुमार का महादेव जी की उग्न पूजा आदि से मनुष्य शरीर ही देव शरीर में वदल गया श्रर्थात इसी जन्म में उसने देवत्व प्राप्त किया। उग्र पुण्य कर्माशय की तरह ही उग्र नाप रूप कर्माशय भी होते हैं, जो कि दु खी की सताने, विश्वासघात करने तथा तपस्वियो को हानि पहुँचाने मादि उम्र पापो से होते हैं. जैसे कि नहुष राजा का, उम्र पुण्यों के कारए। इन्द्रत्व को प्राप्त करके भी ऋषियों को लात मारने का उग्र पाप करने के कारण अगस्त ऋषि के शाप से. देव-शरीर सपे-शरीर में बदल गया था। कमी की तीवता ही समय को निश्चित करती है। कर्मों के संस्कार, जितने अधिक उग्र होगे उतने हो शीव उनका फल प्राप्त होगा। तुरन्त ही फल प्रदान करनेवाले कर्माशय भी हो सकते हैं। धर्माधर्म रूप कर्माशय अविद्या ग्रादि पंच क्रोश मूलक होरे के कारण जाति आयु तथा भोग तीन तरह के फल प्रदान करते हैं। धविद्या भादि क्लेश सस्कारों के नष्ट होने पर कर्माशय फल प्रदान नहीं करते हैं। प्रज्ञासस्कार से अविद्या आदि क्लेश के सस्कार सूक्ष्मीभूत होते हैं, किन्तु सूक्ष्म होने पर भी रहते सबीज हो हैं जो कि निरोध संस्कार द्वारा ही विनाश को प्राप्त

होते हैं, जिससे जाति, आयु तथा भोग रूप फल नही प्राप्त होते। जाति का अर्थ है जन्म जो कि दिव्य (देवताओं की), नारकीय, मानुष तथा तिय्यंक् आदि की योनियों में होते हैं। आयु जीवन काल को कहते हें, जिसका अर्थ होता है एक शरीर के साथ जीवातमा का एक निश्चित समय तक सम्बन्ध रहना। भोग से ग्रर्थ है सुख-दु ख का अनुभव जो कि शब्द, स्परं, रूप, रस तथा गन्ध इन्द्रियों के विषयों से प्राप्त होता है। जिस प्रकार से तुषरहित वा दग्ध बीज (चावल) अकुरित नहीं होते उसी प्रकार से विवेक-ज्ञान के द्वारा अविद्या आदि क्नेशों के बीज दग्ध होने से धर्माधर्म-रूप कर्माशय जाति, आयु, भोग रूप फल प्रदान नहीं करते हैं।

वृत्ति रूप प्रनन्त कर्मों के धनन्त सस्कार चित्त में जन्म-जन्मान्तरों से चले था रहे हैं। कुछ संस्कार प्रवल रूप से जागते हैं, कुछ बहुत धीमें रूप से जागते हैं। प्रथम को प्रधान तथा दूसरों को उपसर्जन कहते है। मरने के समय प्रधान संस्कार पूर्ण रूप से जागते हैं और पूर्व सब जन्मों के अपने समान संचित्त संस्कारों को जगा देते है। इस प्रधान सस्कारों के द्वारा ही अगा जन्म तथा आयु निश्चित होती है, जिसमें उन कर्मांशयों के अनुसार फल भोगा जा सके है। इसमें कर्मांशयों के अनुसार प्रेण भी निश्चित होते हैं। जिस जाति में जन्म होगा उसके ही समस्त पूर्व के जन्मों के सस्कार जाग्रत हो जाते हैं और उन्हीं के प्रनुसार उसके कार्य होने लगते है। सस्कारों का बड़ा विचित्र जाल है। जब इस प्रकार के प्रधान सस्कार उदय होते है, जिनसे हमारा शेर की जाति में जन्म होता है तो हमे हमारे पूर्व समस्त शेर के जन्मों के सस्कार उदय हो जाते हैं और उन्हीं के अनुकृत मोग प्राप्त करते हैं तथा मनुष्य जाति के संस्कार विक्कुल सुत रहते हैं। संस्कारों का ही खेल विश्व में चल रहा है।

कमें तीन प्रकार के होते हैं —(१) सचित, (२) प्रारब्ध, (३) कियमाण। सचित कमें वे हैं, जो केवल संस्कार रूप से मौजूद हैं, किन्तु उनके फल भोगने की अवधि नहीं आई है। ये कमें अनन्त जन्म-जन्मान्तरों के हैं (२) कर्माशय के अनन्त कर्मों में कुछ कमें ऐसे हैं, जिनको भोगने के लिये हमें वर्तमान जाति और श्रायु प्राप्त हुई है, ऐसे कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। (३) कियमाए। कर्म वे हैं, जिन्हें इस जन्म में हम श्रपनी इच्छा से संग्रह करते हैं। ये नवीन कर्म नवीन संस्कारों की उत्पत्ति करते हैं, श्रर्थात् पूर्व के कर्माशयों में घृद्धि प्रदान करते हैं, तथा हमारे श्रनन्त जन्मों के कर्मों में मिलकर सग्रहित हो जाते हैं।

प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए हमको निश्चित श्रायु प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम प्रारब्ध कर्मों का फल भोग कर ही शरीर त्याग करते हैं। इस प्रकार से प्रारब्ध कर्मों के सस्कार ही प्रधान कर्माराय हुये श्रीर बन्हीं के द्वारा हमारी जाति, श्रायु श्रीर भोग निश्चित होने के कारण इनको नियत विपाक कहा गया है। योगसूत्र में इसे ही हष्ट-जन्म-वेदनीय कहा गया है।

सचित कर्मों के सस्कारों को सुप्तरूप से रहने के कारण उपसर्जन कहते है। इनका फल निश्चित न होने के कारण इन्हें अनियत विपाक कहा गया है। इन कर्मों के भोग भने ही आगे के जन्मों में भोगे जायेंगे, किन्तु इनके भोगने का फल निश्चित नहीं है और इन्हें योग सूत्र में अदृष्ट-जन्म-वेदनीय नाम से सम्बोधित किया गया है।

क्रियमाण कर्मों में में कुछ कर्म तो प्रधान कर्माशय अर्थात् प्रारब्ध कर्मों के साथ सम्मिलित होकर फल प्रदान करने लगते हैं और उनमें में कुछ कर्म ऐसे हैं, जो सचित कर्मों के साथ मिलकर सुप्त अवस्था को प्राप्त होते हैं तथा विपाक होने पर कभी अगले जन्मों में फल प्रदान करते हैं।

इस प्रकार से अनेकानेक जन्मों के कर्माशयों तथा वर्त्तमान जन्मों के कर्म के सस्कार मिलकर जन्म, मृत्यु के चक्र को चलाते रहते है। इन कर्मों के सस्कारों में से प्रारब्ध कर्मों के फलों को भोगकर हो प्राणी को छुट्टी नहीं प्राप्त हो जाती, बिल्क सचित कर्मों में से नियत विपाक होने वाले कर्मों को भोगते रहना पडता है और उसमें हर जन्म के क्रियमाण कर्मों के मिश्रित होने से कर्माशयों की वृद्धि होती चली जाती है और उनसे छुटकारा प्राप्त करना ग्रत्यन्त कठिन हो जाता है।

उपयुंक्त कथित सस्कारों में सयम करने से उन सस्कारों का प्रत्यक्ष होता है। सस्कारों के प्रदान करने वाले पूर्व जन्मों का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सस्कारों के साक्षात्कार हो जाने पर उन देश और काल तथा अन्य साधनों की जिनके द्वारा वे सस्कार प्राप्त हुए थे, स्मृतियाँ भी जागृत हो जातों हैं। पूर्व जन्मों के कमंफलक्ष्पी सस्कारों में घारणा, ध्यान, समाधि करने से उन समस्त पूर्वजन्मों का ज्ञान प्राप्त होता है। सही तो यह है कि उन संस्कारों से सम्बन्धित शरीर, देश, काल ग्रादि का प्रत्यक्ष हुये बिना संस्कारों का प्रत्यक्ष होना ही सम्भव नहीं है। अतः सस्कारों के साक्षात्कार से पूर्व जन्मों का साक्षात्कार निश्चित क्ष्यसे हो जाता है।

जिन-जिन जन्मों में सस्कार सचित हुए है, सस्कारों में सयम करने में किस प्रकार से. कब कब. किन-किन अवस्थाओं में किन-किन कमों के द्वारा ये सस्कार पडे है, इन सबनी स्मृति जागृत हो जाती है। जिस तरह से बीज मे अप्रत्यक्ष रूप से समस्त वक्ष विद्यमान रहत। है. ठीक उसी प्रकार से इन बीज रूपी सस्कारों मे कर्मों के समस्त रूप विद्यमान रहते हैं। अत संस्कारों में सयम करने से कर्मों का जान भी, जिनके वे सस्कार है, निश्चित इप से हो जाता है। जिस प्रकार से अपने सरकारों में सयम करने से, उनसे सम्बन्धित पूर्वजन्मों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है. उसी प्रकार से अन्य व्यक्तियों के संस्कारों में सुयम करने से उन व्यक्तियों के भी पूर्वजन्मो का ज्ञान हो जाता है। इस रूप से उन पडे हुए समस्त सस्कारो मे, जिनका भोग आने वाले अग्रिम जन्मो मे प्राप्त होनेवाला है. सयम कर लेने से आगे आनेवाले जन्मों का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, किन्तु जिन योगियों के सचित कर्मों के सस्कार विवेक ख्याति के द्वारा दग्धबीज हो गये हैं. तथा क्रियमाण कमें सस्कार उत्पन्न नहीं हुए हैं, उन योगियों के तो भावी जन्म होने की सम्भावना ही नही है। अत केवल उन्ही व्यक्तियों के भावी जन्मों का सम्भावित ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जिनके कि सचित कमें संस्कार दग्धबीज नहीं हुए हैं तथा कियमाण कम सस्कार भी बन रहे हैं।

सस्कारों को तुलना फोटोग्राफ की नेगेटिव प्लेट, ग्रामोफोन रेकार्ड वा टेपरेकार्डर से की जा सकती है। जब तक चित्त में सस्कार रहेगे, तब तक उनके भागों के लिये जन्म लेकर कर्म फल भोगने ही पड़ेंगे, जैसे जब तक टेपरेकार्डर, ग्रामोफोन रेकार्ड अथवा फोटोग्राफ के नेगेटिव सरकारों को समाप्त नहीं कर देगे, तब तक वे अपना रेकार्ड किया हुआ अश अगट करने की शक्ति रखते ही रहेगे। उस शक्ति के समाप्त हो जाने पर वे उन अशों को प्रगट नहीं कर सकेंगे। उसी प्रकार से सस्कारों के दग्धबीज हो जाने पर, कर्मफल प्राप्त नहीं हो सकते। योग में इसके लिये विधिया बताई गई है।

ब्युत्थान सस्कार चित्त में निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं। जब तक दूसरे प्रकार के सस्कार समाधि के द्वारा नहीं पडते, तब तक इन सस्कारों में रुकावट नहीं धाती। अविद्या मूलक सस्कार हो क्विष्ट सस्कार होते हैं, जिनके द्वारा प्राणी क्लेश पाता रहता है। ब्युत्थान सस्कारों में विद्या संस्कार भी धाते हैं, जो कि इन श्रविद्या सस्कारों के विरोधी हैं। इन विद्या संस्कारों के द्वारा क्विष्ट संस्कारों का नाश हो सकता है। सम्प्रज्ञात् समाधि की खबस्था में प्रज्ञामूलक

सस्कार उटान्न होने से अविद्यामुनक सस्कार क्षीण होते चले जाते हैं, क्यों कि ये नवीन नवीन प्रज्ञान्त सस्कार उत्पन्न होकर क्लिष्ट सस्कारों को कम करते चले जाते हैं। सम्प्रज्ञात समाधि के निरन्तर अम्यास से विवेक ख्यांति की अवस्था प्राप्त होती है। यह विवेक ख्यांति की अवस्था विद्या को अन्तिम अवस्था है, जिसके द्वारा अविद्या मूलक समस्त सस्कार दग्धबोज हो जाते हैं, और फिर उनके द्वारा कर्मफल प्राप्त नहीं होते हैं। इस अवस्था के प्राप्त होने के लिये निरन्तर प्रज्ञा से सस्कार तथा सस्कार से प्रज्ञा उत्पन्न होनी रहती है। इस प्रकार का चक्र निरन्तर चलता रहता है, जिससे कि विवेक ख्यांति का उदय होकर चित्त भोग आदि के अधिकार वाला नहीं रह जाता है क्योंकि भोग आदि अधिकार वाला तो केवल क्लेश आदि वासनाजन्य सस्कारों वाला चित्त ही होता है। विवेक ख्यांति भी चित्त की बृत्ति है, उसके भी सस्कार होते है। इन सस्कारों का भी निरोध होना आवश्यक है। पर वैराग्य के द्वारा उनका भी निरोध हो जाता है और इसके होने से समस्त सस्कारों का निरोध होकर निर्वीज समाधि अपन होती है।

ब्युत्यान संस्कार का दबना निरोध सस्कार के द्वारा होता है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त इन तीनो चित्त की भूमियो को ब्युत्थान कहते हैं, जो कि सम्प्रज्ञात समाधि की तुलना मे व्युत्यान हैं। यही नही असम्प्रज्ञात् समाधि की तुलना मे सम्प्रज्ञात समाधि भी व्युत्यान ही है। सहो रूप मे तो व्युत्यान सस्कार निरोध संस्कार के बिना नष्ट नहीं हो सकते। व्यूत्थान सस्कार के समान ही निरोध सस्कार भी चित्त के वमंं होते है, श्रीर इसीलिये चित्त मे सदैव बने रहते हैं। कैवल कैवल्य अवस्था मे ही इनकी निवृत्ति चित्त के साथ साथ ही हो जाती है। व्युत्यान सस्कारो का उपादान कारण अविद्या है। जबतक यह उपादान कारण चित्त में विद्यमान रहेगा, तबतक व्युत्थान संस्कार चित्त से अलग नहीं हो सकते। इसलिये ही उनकी निवृत्ति के लिये निरोध सस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। व्युत्यान संस्कार से निरोध सस्कार प्रबल होते है, किन्तु फिर भी श्राभ्यास मे कमी आने से उनमें कमी आ जाती है, और व्यूत्यान सस्कार फिर से प्रवल हो जाते हैं। इसनिये ग्रसम्प्रज्ञात समाधि का श्रम्यास निरन्तर चलता रहता चाहिये। जिस प्रकार से विवेक ख्याति रूप अग्नि से दग्ध बीज हुए क्लेश श्रंकुरित नहीं होते, उसी प्रकार से विवेक स्थ ति के अम्यास की श्रमि से समस्त पूर्व जन्मों के व्युत्यान सस्कार जल जाने के कारण व्युत्थान की वृत्तियो को पैदा

नहीं करते । व्यत्यान संस्कारों का उदय होना तो विवेकस्पाति की प्रपरिपक्व अवस्था का द्योतक है। परिपक्कावस्था हो जाने पर व्युत्थान संस्कारों का सदैव के लिये निरोध हो जाता है। विवेक के संस्कार भी निरोध सस्कारों से नष्ट किये जाते हैं, और निरोध संस्कारों को भी असम्प्रज्ञात समाधि के द्वारा समाप्त किया जाता है। विवेक ज्ञान से विवेक ज्ञान के सम्कारों की उत्पत्ति होती है! उन विवेक ज्ञान के सस्कारों से व्युत्थान संस्कारों को नष्ट किया जाता है और विवेक ज्ञान के संस्कारों को निरोध सस्कारों से समाप्त करना चाहिये. उसके बाद निरोध संस्कारो की भी समाप्ति असम्प्रज्ञात समावि से करनी चाहिये। इस प्रकार की साधना का अन्तिम फल कैवल्य है।

#### अध्याय १७

## क्रिया योग (The Path of Action)%

पातजल योग सूत्री में कर्मी का विवेचन बड़े श्रम्बे देग से किया गया है। ऐच्धिक क्रियाम्रो का बहत सुन्दर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। भावनाये. क्लेश. सवेग आदि ही हमारे कर्मों के प्रेरक है। उन्हीं के द्वारा कर्मों में प्रवृत्ति होती है। जिन विषयों से हमें सुख प्राप्त होता है, उनके प्रति हमे राग हो जाता है, तथा जिन विषयो से हमको दुख प्राप्त होता है, उनके प्रति हेष उत्पन्न हो जाता है। सूच प्रदान करने वाले विषयो मे बाधक विषयो के प्रति तथा सुख मे विज्ञ पहुँचाने वाले विषयो के प्रति होप उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि पूर्व मे कहा जा चुका है, राग के द्वारा ही द्वेष की उत्पत्ति होती है और ये राग द्वेष ही प्रयक्तों का कारण हैं। राग द्वेष के बिना प्रयक्तों का उदय नहीं होता है, जो कि मानसिक, शाब्दिक वा शारीरिक चेष्टा का कारण है। जितने भी संकल्प होते हैं, वेया तो रागके कारणवा द्वेष के कारण ही होते है। राग के कारण प्रिय विषयों की प्राप्ति की इच्छा होती है तथा द्वेष के कारण उन दूख देने वाली वस्तुओं से निवृत्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है। ये इच्छायें ही हमे कमें मे प्रवृत्त करती हैं और इनके द्वारा जो चेष्टायें वा क्रियाये होती है उन्हे ही ऐच्छिक कियायें कहते है। ऐच्छिक कियाये सख या द ख को प्रदान करने वाली होती है। हमारी कुछ ऐन्डिक क्रियाओं के द्वारा दूसरों को सूख लाभ होता है, दूसरों का हित होता है, तथा कुछ ऐसी क्रियार्ये होती हैं जिनके द्वारा दूसरो को दुख होता है, उनको हानि पहुँचती है। जिन ऐच्छिक क्रियाम्रो के द्वारा समाज का हित होता है, वे कर्म धर्म को उत्पन्न करने-वाले होते हैं। जिन कर्मों के द्वारा समाज का श्रहित होता है तथा जो समाज के लिये घातक होते हैं, उन कर्मों से अधर्म की उत्पत्ति होती है। ये धर्म श्रीर अधर्म सस्कार इत्प से विद्यमान रहते हैं। उन्हीं पूर्व के किये गये बुरे कर्मों से अधर्म तथा भले कर्मों से धर्म की उत्पत्ति होती है। उनके कारण ही वर्तमान मे

धिवशद विवेचन के लिये हमारा "भारतीय मनोविज्ञान" नामक प्रथ देखने का कष्ट करें। १. पा यो सू —४।७, ८;

दुख तथा सुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से क्लेश से कमें, कमें से धमं-अधमं रूप कमशिय तथा उनके द्वारा जाति, आयु, भोग आदि प्राप्त होता है। और यह चक्र निरन्तर चलता ही रहता है क्लेशो का मूल कारण अविद्या हे। अविद्या ही क्लेशो को उत्पन्न करती है। अविद्या से अस्मिता की उत्पन्त होती है और अस्मिता से ही राग देल आदि समस्त क्लेशो का उदय होता है, और इन क्लेशो से ही कमें तथा उनके धमं अधमं इप कमशिय जिनके फलस्व इप जाति, आयु, भोग का चक्र चलता रहता है।

कर्म स्वय मे फल के देने वाले नहीं होते हैं। उनके करने में हमारी मनोवृत्ति ही घर्म ग्रधमं रूपी कर्माशय की उत्पत्ति का कारण होती है। इच्छाग्रो ग्रीर वासनाग्रो के द्वारा ही कर्मों में बन्धन शक्ति आती है। कर्म अगर स्वय बन्धन का कारण होते अर्थात् धर्माधर्म रूप कर्माशय को उत्पन्न करनेवाले होते तो ससार चक्र से छुटकारा प्राप्त करना ग्रसम्भव हो जाता, किन्तु ऐसा नहीं होता।

योग मे ऐच्छिक क्रियाओं के नैतिक वर्गीकरण में चार प्रकार के कर्म बताये गये है। वे चार निम्नलिखित है.—

१--शुक्ल (पूर्य वा धर्म)।

२---कृष्ण (पाप वा अधर्म)।

३ - गुक्ल-कुष्ण (पुण्य-पाप मिश्रित)।

४--- झशुक्ल-अकृष्ण ( न पुराय न पाप )।

१—शुक्त (धर्म वा पुर्य) '—ये वर्म परिहत, अहिसा, तप, स्वाध्याय आदि करने वाले व्यक्तियों के होते हैं। तप, स्वाध्याय, ध्यान आदि से किसी भी प्रकार का सामाजिक ग्रहित नहीं होता, इसिलये ये कर्म धर्म को ही उत्पन्न करने वाले होते हैं। इन शुभ कर्मों से जो धर्म रूप कर्माशय उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के फलस्वरूप व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। इन कर्मों से उनके फल के अनुसार ही वासनाग्रो का प्रादुर्भाव होता है। ग्रत उन्हें भी कर्म फल भोगने के लिये जन्म ग्रहण करना पडता है। वर्तमान जीवन मे पूर्व के धर्म इपी कर्माशय के ही फल को सुख रूप में भोगते हैं। यह कर्म भी हमारी मनोवृत्ति से प्रभावित होने के कारण हमे निश्चित इप से फल मुगवाते है। अत ससार के चक्र में डाले रहते हैं।

२—कृष्ण (पाप वा अधर्म) — समाज के लिये अकल्याणकारी कमें जैसे, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, बलात्कार आदि जितने भी असामाजिक कमें है, वे सभी कृष्ण कमें कहलाते हैं। इस प्रकार के कमें करने वाले व्यक्ति को ही दुरात्मा, पापी कहा जाता है। इन दुष्कर्मों से जो अधर्म रूप कर्माशय उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के फलस्वरूप व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। इन कर्मों से उनके फल के अनुसार ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। अतः प्राणी को इन पापकर्मों का फल भोगने के लिये उसके अनुरूप ही जन्म प्राप्त होता है। वर्तमान जीवन में पूर्व के अधर्म रूपी कर्माशय के ही फल को दुख रूप में भोगते है। ये पाप कर्म भी हमारी मनोवृत्ति से प्रभावित होने के कारण हमें निश्चित रूप से फल भुगवाते हैं। अत ससार के चक्र में डाले रहते हैं।

३—शुक्ल-कृष्टण (पुण्य-पाप मिश्रित)—साधारण रूप से सामान्य मनुष्यों के द्वारा किये गये कमें ऐसे होते हैं, जो कि समाज में किसी को शहत करके दु ख देने वाले होते हैं तथा किसी को हित करके सुख देने वाले होते हैं। अतः किसी को सुख और किसी को दु य देने वाले होते के कारण वे पुण्य-पाप मिश्रित कमें कहलाते हैं। इन कमों के फलो के अनुसार ही जन्म, आयु, श्वादि प्राप्त करता है, तथा प्राणी उन कमों के फल के अनुसार ही जन्म, आयु, श्वादि प्राप्त करता है, तथा उनके अनुसार ही सुख, दु ख भोगता है। ये वासनाय कमें मे प्रवृत्त करती हैं श्रीर उन्हों कमों के श्रनुसार फिर वासनाय बनती हैं। इन पुण्य-पाप मिश्रित कमों को करवानेवाली प्राण्यियों की मनोवृत्तियों के कारण, उन्हों के श्रनुसार सुख दु ख रूपी कमें फल भोगने का चक्र निरन्तर चलता रहता है। जितने भी कमें किसी को कष्ट तथा किसी को सुख देने वाले उभय जनक होते हैं, वे सभी शुक्ल-कृष्ण कर्म कहे जाते हैं।

उपर्युक्त ये तीनो प्रकार के कमें लगाव वा वासना पूर्ण कमें होने के नाते प्रातियों ने निरात्य कर्माश्यों के द्वारा उनके अनुकूल फलभोग प्रदान करने के लिये संसार चक्र को चलाते रहते हैं। संसार चक्र हो इन वासनापूर्ण कर्मों के कारण है। अतः कर्म स्वतः में फल प्रदान करने वाले नहीं होते, बल्कि मनोहित्त ही फल प्रदान करती है, जोकि नीचे दिये हुए अशुक्ल-अकुल्ण कर्मों के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है।

अशुक्त-अञ्चल्या '-फलो की बाशा रहित निष्काम कमें श्रशुक्ल-अक्रुष्ण कमें होते है वे कमें समाज में किसी को हानि तथा किसी की लाभ पहुँचाने की मनोवृत्ति से नही किये जाते हैं। कमं जब भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं किये जाते तो उनके घर्माधर्म रूप कर्माशय नहीं बनते, अत वे कमंफल नहीं प्रदान कर सकते है। योगी लोगों के ही कमं इस प्रकार के होते हैं। अविद्या आदि क्लेशों से प्रेरित होकर वे कमं नहीं करते हैं। बघन का कारण तो लगाव है। कमं वासनायें ही कमों का फल देती है। वासनारहित कमं न तो धर्म रूप होते हैं और न अधर्म रूप। गीता के १०वे अध्याय के श्लोक २ में भी इसी भाव को व्यक्त किया है।

काम्याना कर्मेंगा न्यास सन्यास कवयो विदु । सर्वंकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा ।। गी० १५-२ ।। ज्ञानी लोग समस्त काम्य कर्मों के छोडने को सन्यास कहते हैं तथा पडित लोग सब कर्मों के फलो के त्याग की ही त्याग कहते है ।

जहा तक कर्मों का प्रश्न है उनको तो किये बिना रहा ही नहीं जा सकता, किन्तु कर्म में प्रवृत्त करने वाले अविद्या आदि पच क्लेश नहीं होने चाहिये। योगियों के समस्त कर्म ऐसे ही होते हैं। वे समस्त कर्मों तथा उनके फलो को ईश्वर को समर्पित कर अपने आप हर प्रकार के बन्धन से मुक्त रहते हैं। वे केवल कर्तं व्य के लिये ही कर्तं व्य करते है। पाश्वात्य राश्तें निक कान्ट के अनुसार भी भावना आ शौर मनोवेगों के द्वारा प्रेरित होकर कर्म करना अनैतिक है। सच तो यह है कि आत्मसन्तुष्ट व्यक्ति के लिये अपना कोई कार्य रह ही नहीं जाता है। उसके समस्त कार्य ईश्वर तथा समाज के कार्य होते हैं। उनको स्वय कर्म करने न करने से कोई लाभ नहीं होता है। इस प्रकार के कर्म आसक्ति रहित होते हैं। ज्ञानी जानता है कि कर्म गुणों के द्वारा होते हैं। इसल्यि वह अज्ञानी की तरह अहकारवश अपने को कर्ता समक्ष कर उनमें आसक्त नहीं होता है। गीता में बंध सुन्दर ढंग से इनका वर्णन पाचवे अध्याय के १०,११ ग्रीर १२वे श्लोको में किया गया है।

ब्रह्माएयाधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति य'। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १०॥ कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियेरिप। योगिन. कर्म कुर्वेन्ति सङ्गं त्यक्ताऽऽदमशुद्धये ॥ ११॥ युक्तः कर्मफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। स्यूक्तः कामकारेण फले सक्तो निबच्यते ॥ १२॥ जो व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को ब्रह्म अर्पित कर आसक्ति रहित कर्म करता है वह जल मे कमल के पत्ते के समान पाप से निर्लिप्त रहता है।। १०।।

निष्काम कमें योगी केवल म्रात्म शुद्धि के लिए ही अहकार बुद्धि रहित, म्रामित छोडकर केवल शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि से ही कर्म करते हैं ।।११॥

योगयुक्त अर्थात् निष्काम कर्म योगी कर्म के फलो को त्याग कर (ब्रह्मित करके) परम शान्ति प्राप्त करता है, तथा जो योग युक्त नहीं है अर्थात् सकामी व्यक्ति वासना से फलो मे बासक्त होकर बॅघ जाता है।।१२।।

सच तो यह है कि हमारे सुख दुख का तथा पाप पुण्य का सारा जाल त्रिगुणात्मक प्रकृति का है। अज्ञान के कारणा त्रिगुण (सत्व रजस्, तमस्) प्रव्यय, निर्वकार, आत्मा को शरीर से बाधते हैं, इस बँधन के कारण श्रात्मा अपने को सामित समभन लगता है। सत्व, रजस्, तमस् ये तीनो गुण ही श्रात्मा को बाधते हैं। सत्त्व सुख भ्रीर ज्ञान से, रागात्मक रजोगुण तृज्णा और आसित को पैदा कर कमों मे प्रवृत्ति हारा तथा मोहात्मक तमोगुण आलस्य निद्रा तथा प्रमाद से प्राणी को बाबते हैं। ये गुण अहकार को पैदा करने वाले होने से ही बाबते है। बधन रहित होने के लिए अहकार को समाप्त करना चाहिए। अत सब कमें भगवान को समाप्त करने चाहिए, जिससे कि कमें करने का श्रीमान समाप्त हो जाता है भीर वे कमें फल प्रदान करने मे श्रसक्त हो जाते है।

उपयुंक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि साधारण व्यक्तियों के तीन प्रकार के कमं शुक्क, कृष्ण तथा शुक्क-कृष्ण मिश्रित कम से धमं, श्रधमं तथा धमिधमं रूपी कमिश्यों को उत्पन्न करने वाले होने के कारण व्यक्ति को जन्म, मरण के चक्क में निरन्तर धुमाते रहते हैं, किन्तु निष्काम कमं बन्धन उत्पन्न नहीं करते। योग सूत्र के साधनपाद में कियायोग का वर्णन है। कमंयोग को ही क्रियायोग कहा गया है। तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर पणिधान को क्रियायोग इसिलए कहा गया है कि ये कमंयोग के साधन है। हर व्यक्ति एकाग्र चित्त वाला नहीं होता। जो व्यक्ति चचल चित्त वाले होते है उनके लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को बताया गया है जिससे उनका चित्त शुद्ध तथा स्थिर हो सके। समाहित चित्त वाले उत्तम अधिकास्त्रों के लिए तो श्रम्यास तथा वैराग्य की अनेक विधियाँ योगसूत्र के प्रथम पाद में विणत हैं, किन्तु विक्रिप्त चित्त श्रयांत् राग-देष,

१. गीता १४-५ से ६ तक।

तथा सासारिक वासनाओ वाले मिलन चित्त अभ्यास तथा वैराग्य साधन नहीं कर सकते है। अत. ऐसे व्यक्तियों के चित्त भी शुद्ध होकर अभ्यास तथा वैराग्य साधन कर सकें इसके लिए योगसूत्र के दूसरे पाद में क्रिया योग सहित यम, नियम भ्रादि का वर्णन है। चित्त शुद्धि का सरल, उपयोगी तथा भ्रसदिग्ध उपाय क्रिया योग है। भ्रत तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान भी योग के साधन हैं। अविद्या आदि पच क्रेशों के चित्त में अनादि काल से पड़े हुए सस्कारों को भ्रीण करके साधक को योग युक्त बनाने के लिए क्रिया योग हैं। बिना क्लेशों को भ्रीण करके साधक को योग युक्त बनाने के लिए क्रिया योग हैं। बिना क्लेशों को भ्रीण किए अभ्यास तथा वैराग्य सुगमता से नहीं हो सकते। क्रियायोंग से समाधि सिद्ध होती है तथा क्लेश श्रीण होते हैं। क्लेश श्रीण होने तथा समाधि भ्रभ्यास से सम्प्रज्ञात समाधि की उच्च भ्रवस्था विवेक ख्याति प्राप्त होती है। इस विवेक ज्ञान रूपी भ्राग से क्रियायोग के द्वारा श्रीण किये हुए क्लेशों के सस्कार रूपी बीज भस्म हो जाते है जिससे फिर वे क्लेश प्रदान करने योग्य ही नहीं रहते।

तप:—तप शरीर, इन्द्रियो, प्राण तथा मन को उचित रोति से नियतित करने का साधन है। तप के बिना अनादि काल के रजस तथा तमस प्रेरित कर्मों, क्लेशो तथा वासनाओं से मिलन चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती है। तप के द्वारा ही साधक गर्मी, सदीं, मूख, प्यास, सुख-दुख, तथा मान-अपमान आदि के द्वन्द्वों में भी स्थिर होकर योग में लगा रह सकता है। राजसी तथा तामसी तप की योग में निन्दा की गई है क्यों कि उनके द्वारा शरीर तथा इन्द्रियों में रोग तथा पीड़ा और चित्त में अप्रसन्नता होतों है। जिस प्रकार स्वर्णादि धातुओं के मल को अग्नि जला देती है ठीक उसी प्रकार से तप से साधक का तमी ग्रणी आवरण इसी मल जल जाता है।

तप के द्वारा शरीर स्वस्थ, स्वच्छ, निर्मल तथा हलका हो जाता है। शरीर तथा इन्द्रियों की सिद्धि प्राप्त होती है। शरीर में अिए।मा (शरीर को सूक्ष्म कर लेना), लिंघमा (शरीर को हलका कर लेना), महिमा (शरीर को बडा कर लेना), प्राप्ति (पृथ्वी पर बैठे-बैठे ही उँगली के पोरे से चन्द्रमा को छू सकना), प्राकाम्य (इच्छा पूर्ण होने में कोई चकावट न होना ग्रर्थीत जो

१ यो० सू० भा० २-१

२. यो० स्० भा० २-२

चाहें सो पाप्त होना । वाशित्व (समस्त भूतो तथा पदार्थों को वश मे करना), ईशितृत्व (ईश्वरत्व प्राप्त होना अर्थात् ईश्वर के समान शक्ति प्राप्त होना), यनकाभावसामित्व (योगी के सकल्प के अनुसार पदार्थों के ग्रण हो जाना। योगी सकल्प से विष मे अमृत के ग्रण पैदा कर सकता है किन्तु ऐसा करता नही), आदि शक्तिया प्राप्त हो जातो हैं। दिग्य दश्न, दिग्य ध्वण श्रादि इन्द्रियों की सिद्धिया प्राप्त होती है। तप का पूर्ण रूप से अनुष्ठान होने पर तम रूप अशुद्धिया नष्ट होकर अणिमादि सिद्धियां, आवरणा हटने के कारण, स्वत. प्रकट हो जाती हैं।

शरीर के ऊपर नियत्रण करके उसमें गर्मी, सर्दी आदि सहने की शक्ति पैदा करना काथिक तप है, वाणी पर सयम करना वाणी का तप है। मन से अपवित्र धर्मात् बुरे विचारों को हटाते हुये मन को सयत करना मन का तप है। गीता के १७ वें अध्याय में तप के पहले, शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक तीन भेद किये है। तथा उसके बाद प्रत्येक के सात्विक, राजसिक तथा तामिसक भेद दिये गये हैं। यथा —

देवद्विजग्रुरप्राज्ञपूजन शीचमाजंवम् । ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ अनुद्वेगकर वाक्य सत्य प्रियहित च यत्। स्वाध्यायाम्यसन चैव वाडमय तप उच्यते ।।१५।। मन प्रसादः सौम्यत्व मौनमात्मविनिष्रहः। भावसंशुद्धिरित्येतत्त्रपो मानसमुच्यते ॥१६॥ श्रद्धया परया तप्त तपस्तित्रिविधं नरे.। अफलाकाक्षिभिर्युक्तैः सात्विक परिचक्षते ॥१७॥ सस्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत। क्रियते तदिह प्रोक्तं राजस चलमध्युवम् ॥१८॥ मूढग्राहेणात्मनी यत्पीडया क्रियते परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥१६॥

१. योग भा० २।४३.

२. गोता १७।१४, १५, १६.

गीता १७।१७, १८,१६

शौच, सरलता, ब्रह्मचर्य, भ्राहिसा तथा देव, ब्राह्मण, गुरू भ्रीर विद्वानो की पूजा को कायिक तप कहते हैं।।१४।।

मन को उद्विरन न करने वाले, प्रिय तथा हितकारक बचनो श्रोर स्वाच्याय के श्रम्यास को वाचिक तप कहते है।।१४।।

मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मुनियो के समान वृत्ति, आत्मिनियंत्रण तथा शुद्ध भावना रखने को मानस तप कहते है। ।१६।।

मनुष्य का, फल की भ्राशा से रहित परम श्रद्धा तथा योग युक्त होकर इन तीनो प्रकार के तपो को करना सात्विक तप कहलाता है।।१७।।

सत्कार, मान, पूजा वा पाखण्ड पूर्वंक किया गया तप चचल और अस्थिर राजस तप कहलाता है।।१८।।

मूढता पूर्वक, हटपूर्ण, स्वय को कष्ट देकर भ्रथवा दूसरो को कष्ट देने के लिये किया गया तप तामस तप कहलाता है ।।१६।।

स्वाध्याय — वेद, उपनिषद् पुराण आदि तथा विवेकज्ञान प्रदान करनेवाले साख्य, योग, आध्यात्मिक शास्त्रो का नियम पूर्वक श्रध्ययन तथा गायत्री आदि मत्रो का श्रोकार के सहित जाप स्वाध्याय कहा जाता है।

स्वाच्याय निष्ठा जब साधक को प्राप्त हो जाती है तब उसे उसकी इच्छा-नुसार देवता, ऋषियो तथा सिद्धों के दशैंन होते हैं तथा वे उसको कार्य सम्पादन में सहायक होते हैं।

ईश्वर-प्रिश्चान — अपने समस्त कर्मों के फल को परम गुरू परमात्मा को समिप्ति करना वा कर्मफल त्यागना ईश्वर-प्रणिधान है। ईश्वर-प्रणिधान ईश्वर की एक विशेष प्रकार की भक्ति है, जिसमे भक्त शरीर, मन, इन्द्रिय, प्राण आदि तथा उनके समस्त कर्मों को उनके फलो सिहत अपने समस्त जीवन को ईश्वर को समिप्ति कर देता है।

श्रय्याऽऽसनस्थोऽथ पथि व्रजन्वा स्वस्थः परिक्षीणवितकंजाल. । संसारबीजक्षयमीक्षमाण स्यान्नित्ययुक्तोऽमृतभोगभागी ॥ यो. व्यासभा २।३२॥

जो योगी बिस्तर तथा आसन पर बैठे हुये, रास्ते मे चलते हुये अथवा एकान्त में रहता हुआ हिंसादि वितक जाल को समाप्त करके ईश्वर प्रिराधन करता है, वह निरन्तर ग्रविद्यादि को जो कि ससार के कारण हैं नष्ट होने का अनुभव करता हुग्रा तथा नित्य ईश्वर मे युक्त होता हुग्रा जीवन-पुक्ति के नित्य सुख को प्राप्त करता है।

ईश्वर प्रणिधान से शोव्रतम समाधि की सिद्धि होतो है। इस मिक्त विशेष तथा कर्मों के फल सिह्त समर्पेण से योगमा विव्रहित हो जाता है। अत शीव्र ही समाधि की सिद्धि होती है। योग के अन्य अगो का पालन विद्रो के कारण बहुत काल में समाधि सिद्धि प्रदान करता है। ईश्वर प्रणिधान उन विघ्नों को नष्ट कर शीव्र हो समाधि की सिद्धि प्रदान करता है। अत ईश्वर प्रणिधान अत्यिषक महत्व पूर्ण है।

अपनी शारोरिक, मानसिक तथा आरिमक शक्ति को असीम अवस्था, अपने समस्त कार्यों को सर्व शक्तिमान सर्वंज्ञ ईश्वर को सौप कर अनासक्त तथा निष्काम भाव से केवल कर्त्तव्य रूप से अपने को साधनमात्र समम्रते हुये करने से पैदा होती है। याहम विश्वास ईश्वर भक्ति की देन है। भक्तो की सकल्प शक्ति पूर्ण विकसित हो जाती है। उनके द्वारा साधारण रूप से ही अद्भुत चमत्कार होते रहते हैं जिसको विज्ञान समम्म ही नही सकता है। इसका कारण है कि उनकी इच्छा ईश्वर की इच्छा तथा उनके सब कार्य ईश्वर के ही कार्य होते हैं। भक्त अनुचित तथा स्वार्य से तो कुछ करता ही नही है। उसकी बाणी से जो निकलता है वह सत्य उचित तथा अहिसात्मक होता है। उसके क्षेत्र मे ईश्वरीय शक्ति की अभिव्यक्ति होती रहती है। ससार को कोई शक्ति उसका मुकाविला नही कर सकती है।

योग में ईश्वर उस पुरूष विशेष को कहा है जो अविद्या आदि पंच क्लेश, क्लेशो से उत्पन्न पुर्प पाप कमों के फल तथा वासनाओं से त्रिकाल में असम्बद्ध रहता है। ईश्वर का अन्य पुरूषों के समान चित्त में व्याप्त क्लेशों के साथ धीपाधिक सम्बन्ध भी नहीं है। अतः वह अन्य पुरूषों से भिन्न है। ईश्वर में कोई भी क्लेश आरोपित नहीं होता है। ईश्वर मुक्त तथा प्रकृतिलोन पुरूष आदि से भी भिन्न है। वह भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल में कभी भी बद्ध तथा — क्लेशों से सम्बन्धित नहीं रहता है। वह तो सदा मुक्त है किन्तु मुक्त तथा

१-यो व्या भा ११२३ २।४५

र---भगवद्गीता ६---२२, २७, २८, ३४

प्रकृतिलीन श्रादि सदा मुक्त नहीं हैं क्यों कि मुक्तात्मा ने भूत काल के बन्धनो को योग साधनो द्वारा समाप्त करके मुक्तावस्था का कैवत्य प्राप्त किया है तथा प्रकृतिलोन भविष्य मे बन्धन को प्राप्त करने वाले हैं। प्रकृतिलोन योगियो को प्राकृत वन्धन होता है, जब उनको अविध समाप्त हो जाती है तब वे संसार मे आते है तथा क्लेशो से सबन्धित हो जाते है। उपर्युक्त विवेचन से स्रष्ट हो जाता है कि जीवात्मा से ईश्वर भिन्न है। ईश्वर बुद्धिगत काल्यनिक सुख दुख भोग से त्रिकाल में भी सम्बद्ध नहीं होता है। इसी कारण उसे पुरुष विशेष कहा गया है। समस्त जीवात्माओं का क्लेश (अविद्या, श्रस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश) (यो॰ २१३), कर्म ( पुण्य, पाप, पुर्य पाप तथा पुण्य पाप रहित ) (यो०४।७), विपाक (कर्मा के फल ) (यो० २।१३), तथा आशय (कर्मों के सस्कार) (यो० २।१२) से अनादि सम्बन्ध है किन्तु ईश्वर का इनमे न तो कभी सम्बन्ध था, न है तथान कभी भविष्य मे होने की सम्भावना ही है। अज्ञान रहित हारे के कारण वह इनसे सम्बन्धित नही है। ईश्वर मे ऐश्वयं तथा ज्ञान की पराकाष्ट्रा है। वह नित्य. अनादि. धनन्त म्रोर मर्वज्ञ है। उससे बढकर कोई है ही नहीं। बह धर्म, वैराग्य आदि की पराकाष्ट्रा का आधार है। वह काल की सीमा से परे है। ब्रह्मादि उत्पत्ति तथा विनाश वाले होने के कारण काल-परिच्छिन्न हैं किन्तु ईश्वर सदा बिद्यमान रहते हैं। ईश्वर को इसलिये काल से अपरिमित, सब पूर्वजो तथा ग्रुखो का भी गुरु कहा है। छष्टि के समय ब्रह्मादि की उत्पत्ति होती है तथा महा प्रलय मे नाश होता है. किन्तू ईश्वर की किसी भी काल मे न तो उत्पत्ति होती है और न विनाश । ईश्वर ही ब्रह्मादि को उपदेश द्वारा ज्ञान देता है। ईश्वर मे छ अग ( सर्वज्ञता, तृष्ति, अनादि बोध, स्वतन्त्रता, अलुप्त चेतनता और अनन्त शक्ति ) तथा दस भ्रव्यय ( ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्यं, तप, सत्य, क्षमा, धृति, स्रष्टत्व, आत्म सम्बोध तथा अधिष्ठातृत्व ) सदा मौजूद रहते हैं। दश्वर के साम्निच्य मात्र से प्रकृति की साम्य अवस्था भग हो जाती है। वह सृष्टि का निमित्त कारण है। पुरुष तथा प्रकृति दोनो से अलग है। वह प्रकृति तथा पुरुषो को उत्पन्न नही करता। वे तो अनादि हैं। उनकी न तो उत्पत्ति होती है न विनाश। प्रत्येक पुरुष अपना कैवल्य बिना ईश्वर के भी प्राप्त कर सकता है। ईश्वर का पुरुषो से कोई जैविक सम्बन्ध नहीं है। वह प्रकृति के विकास की बाधाग्रो को

१. वायु पु० १२-३१, १०-६०

दूर कर सकता है। योग में एक ईश्वर को मानते हुये भी बहुन से देवताओं को माना है जो अविद्या के कारण ससार चक्र में पढ़े हैं। सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वर हो वेदो को रचता वा अभिन्यक्त करता है। वेदो के द्वारा ईश्वर सबको ज्ञान प्रदान करता है। पुरुषों को मुक्त करने के लिये ही वह दया से प्रेरित होकर सृष्टि करता है। उसका कोई स्वार्थ नहीं है। जो श्वद्धा भक्ति पूर्वक अपने समस्त कर्मों को उनके फा सहित ईश्वर को सम्पित कर उसकी आराधना करते हैं वह उनकी बाधाओं को हटांकर उन्हें मोक्ष प्रदान करने पे सहायक होता है।

ईश्वर का बोध करानेवाला शब्द ॐ है। प्रणव ( धोम् ) का जप तथा उसमें निहित अर्थ की भावना अर्थात् ईश्वर का निरन्तर चिन्तन करना ही ईश्वर-प्रणिधान है। चित्त को सब तरफ से हटाकर ईश्वर पर लगाना ही भावना है जिसके द्वारा चित्त एकाग्र होकर शोध समाधि अवस्था को प्राप्त करता है। इस प्रणव के जप तथा ईश्वर भावना के द्वारा योगियो को विवेक ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। सब प्रकार से मन इन्द्रियो का संयम कर ॐ का जप तथा ईश्वर स्मरण निरन्तर करते रहनेवाले को निश्चय ही कैवल्य प्राप्त होता है। ईश्वर प्राणिधान से प्रथम आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है फिर ईश्वर का साक्षात्कार होता है।

भक्त पर भगवान अनुग्रह रखते हैं तथा उसकी इच्छाग्रो की पूर्ति करते रहते हैं। ईश्वर-प्रणिधान से योगाम्यास में उपस्थित होनेवाले समस्त विघ्न दूर होते हैं। व्याधि, स्त्यान, सशय, प्रमाद, ग्रालस्य, ग्रावित, भ्रान्ति दर्शन, ग्रलब्ध-भूमिकत्व तथा अनवस्थितत्व ये चित्त के नौ विक्षेप ही योगाम्यास में उपस्थित होनेवाले विघ्न है। इन नौ विघ्नो के द्वारा चित्त में विक्षेप पैदा होते हैं जिससे चित्त की एकाग्रता हटती है। धातु, रस तथा करण की विषमता को व्याधि कहते है। शरीर के रोगी होने से योग का अभ्यास नही हो सकता है अत्र व्याधि समाधि में विघ्न रूप है। इच्छा होने पर भी किसी कार्य को करने की क्षमता न होना स्त्यान है। योगाम्यास न हो सकने से यह भी योग में विघ्न रूप ही है। सशय युक्त पुरुष भी योगाम्यास नहीं कर सकता है क्योंकि योग

१. योग सू० १-२७ (तस्य वाचक प्रणव. ॥२७॥)

२. योग सू० १-३०

३. यो० सू० व्या० भा० १-३०

साध्य है वा असाध्य ग्रादि दो कोटियों को विषय करता रहता है। अत सशय भी योगाम्यास में विष्त है। उत्साह पूर्वंक समाधि के साधनों का अनुष्ठान न करना ही प्रमाद है जिससे समाधि अम्यास की रुचि ही नहीं होती अत. उसमें विष्त होता है। ग्रालस्य के द्वारा शरीर तथा मन में भारो-पन होने से समाधि में विष्त पडता है; योगाम्यास नहीं हो पाता है। विषयों में नुष्णा बने रहने को अविरति कहते हैं, जिससे वैराग्य का ग्रभाव बना रहता है। जब योग के साधन ग्रसाधन प्रतीत हो तथा ग्रसाधन साधन प्रतीत हो तो इस प्रकार के भ्रान्ती दर्शन से समाधि में विष्त पैदा होता है। किसी प्रतिबन्धक के कारण समाधि प्राप्त न होना ग्रलब्ध श्रामकत्व कहा जाता है तथा समाधि प्राप्त करके भी उस पर चित्त स्थिर न रहना ग्रनवस्थितत्व कहा जाता है। इसमें पूर्णं रूप से चित्त के विरुद्ध न होने पर भी साधारण निरोध में ही मस्त होकर साधक अभ्यास छोड बैठता है इसीलिये यह समाधि में विष्त रूप है।

इन नौ प्रकार के विक्षेपो के साथ साथ दु ख, दौमंनस्य अगमेजयत्व, श्वास तथा प्रश्वास ये पाच प्रतिबन्धक भी रहते हैं। दु ख के आध्यात्मिक, आधिभौतिक, तथा आधिदैविक तीन भेद होते है। शरीर को होने वाली ज्वरादि व्याधियो तथा काम क्रोधाधि मानसिक दु खो को आध्यात्मिक दु ख कहते हैं। चौर, सपँ आदि अन्य प्राणियो से प्रदान किया गया दु ख आधिभौतिक दु ख होता है। वर्षा, बिजली, ग्रह पीडा, उग्र गर्मी तथा अनावृष्टि आदि देवी शक्तियो के द्वारा प्रदान दु खो को आधिदैविक दु ख कहा जाता है। इन तीनो प्रकार के दु,खो से समाधि में विक्षेय पडता है। बत ये भी अन्तराय रूप ही हैं। इच्छा की अपूर्ति से जो मन क्षोभ होता है उसे दौमंनस्य कहते हैं। वह भी चित्त को अगमेजयत्व कहते हैं जो कि आसन का विरोधी होने से समाधि में विध्न चाहे ही बाहर की वायु का भीतर जाना ) तथा प्रश्वास ( बिना चाहे ही सोतर की वायु का बाहर जाना ) दोनो ही प्राणायाम में विरोधी होने से समाधि में विध्नक्ष्य है।

ये सब उपयुंक्त विद्य विक्षिप्त वित्त वालो को हो होते हैं, एकाग्र चित्त वालो को नहीं होते हैं। इनसे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए निरन्तर अभ्यास तथा

२. यो० भा० १-३१

वैराग्य से इनका निरोध करना चाहिए। विक्षेपो से निवृत्ति पाने के लिए ईश्वर रूप एक तस्व मे ही निरन्तर वित्त को लगाना चाहिए। ईश्वर-प्रणिधान से ऊपर कहे गए समस्त विक्षेपो की निवृत्ति हो जाती है अर्थात् समाधि के सारे विघ्नो का नाश हो जाता है। ईश्वर-प्रणिधान के निरन्तर अभ्यास से समस्त विघ्नो का नाश होकर शोध समाधि लाम तथा मोक्ष प्राप्त होता है।

तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान क्रियायोग का विवेचन उन साधकों के लिए हैं जो सीधे सीमें समाधि का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। जिनका वित्त चवल हो। विक्षिप्त चित्तवाला व्यक्ति जिसमें एकाग्रता नहीं है, जिसे पन क्लेश मिलन किए हुए हैं, उसके लिए विवेक स्थाति की अवस्था को प्रदान करने वाला क्रिया योग का मार्ग है, इससे क्लेश क्षीण होकर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा विवेकस्थाति की अवस्था प्राप्त कर, समस्त क्लेश रूपी बीजों को दग्ध कर पर वैराग्य की उत्पत्ति के द्वारा विवेकस्थाति रूपी चित्त को वृत्ति का भी निरोध होकर असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है, जो कि योग का लक्ष्य है।

१, यो० भा० --- १ - ३२

#### ग्रध्याय १८

### अभ्यास तथा वैराग्य \*

अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा उत्तम अिश्वकारी समाधि अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास तथा वेराग्य ही चचल चित्त को शात करने के साधन है। चित्त का विषयो की तरफ होने वाला बिहर्मुखी प्रवाह वैराग्य के द्वारा रुकता है। तथा विवेक-ज्ञान की तरफ उसे अभ्यास के द्वारा प्रवृत्त किया जाता है। गीता मे अर्जुन ने श्रोकृष्ण जी से कहा कि ——

योऽय योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन।
एतस्याह न पश्यामि चचलत्वात्स्थिति स्थिराम् ॥६।३३॥
चचल हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम्।
तस्याह निग्नह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥६।३४॥

हे मधुसूदन, मन की चचलता के कारण मुझे तुम्हारा बतलाया हुआ साम्य-बृद्धि से सिद्ध होने वाला यह योग, स्थिर रहने वाला नहीं प्रतीत होता है।।६।३३।।

हे क्रष्ण । मन का निग्नह करना वायु के निग्नह करने के समान ही अत्यधिक कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि यह (मन) चचल, हठीला, बलवान् तथा दृढ है ॥६।३४॥

इसके उत्तर में श्रीकृष्ण जी ने कहा है ---

असज्ञय महाबाहो मनो दुनिग्रह चलम् । अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥६।३५॥ असयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति । वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायत ॥६।३६॥

हे महावाहो । मन निस्सन्देह चचल और दुनिग्रह है और कठिनता से वश में आनेवाला है। किन्तु हे कुन्तीपुत्र, इसे अम्यास तथा वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है।।६।३५॥

<sup>\*</sup> विशद विवेचन के लिये हमारा "भारतीय मनोविज्ञान" नामक ग्रथ देखने का कष्ट करे।

यो० ११

मेरे विचार से बिना मन के वश में हुए यह योग प्राप्त होना किन हे, किन्तु मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील व्यक्ति को यह साधन द्वारा प्राप्त हो सकता है।। ६-३६।।

वृत्तियो का प्रवाह चित्तरूपी नदी में निरन्तर बहता रहता है। इस चित्त-नदी की वित्तयों के प्रवाह की दो धाराये है। एक धारा ससार चक्र को चलाती रहती है। वह (वृत्तियों का प्रवाह ) ही व्यक्ति को जन्म-मृत्यु के चक्र में घुमाती रहती है। वह वृत्तियो की घारा ससार सागर की तरफ जाती है। दूसरी धारा वह है. जो व्यक्ति को विवेक-ज्ञान प्रदान करके मुक्ति की तरफ ले जाती है। इस प्रकार चित्त रूपी नदी भीतर तथा बाहर दोनो तरफ को बहने वाली है। विषयो की तरफ बहने वाली बहिर्मुखी घारा है, जो भीग प्रदान कराती है। दु ख देने वाली होने के कारण यह धारा पापवहा कही गयी है। इस धारा का प्रवाह अत्यधिक तीव्र है। इसके नीव्र गति से चलते हुये दूसरी मोक्ष की तरफ बहने वाली घारा का. जो कि कल्याणवहा कही जाती है, बहना नही हो सकता। जब तक वैराग्यरूपी बॉध से पापवहा धारा को रोका नही जायेगा तथा अभ्यासरूपी फावडे से निरन्तर कल्याणवहा घारा का मार्ग साफ नही किया जायेगा. तब तक चित्त नदी की मोक्ष प्रदान करने वाली कल्याणवहा धारा का प्रयास प्रारम्भ नहीं हो सकेगा। अनादिकाल से विषयों की तरफ बहने के कारण पापवहा अधिक गहरी हो गई है, अत कल्याणवहा का प्रवाह जारी नहीं हो पाता। जैसे एक नदी की दो घाराओं में से एक तरफ ही नदी वह रही हो तो दूसरी तरफ की घारा तब तक प्रवाहित नहीं होगी जब तक कि बहने वाली घारा में बाँध नहीं बाँधा जायेगा, ठीक उसी प्रकार जब तक ससार सागर की तरफ बहने वाली चित्त नदी की धारा को वैराग्य रूपी बाँध से नही रोका जावेगा तब तक मोक्ष की तरफ प्रवाह जारी नही होगा। जैसे जैसे वैराग्य के द्वारा बांध लगाया जावेगा तथा साथ साथ अभ्यासरूपी बेलचे से खोद कर मार्ग बनाया जावेगा वैसे वैसे कल्याण सागर की तरफ जाने वाली धारा का प्रवाह बढता जावेगा तथा ससार सागर की तरफ ले जाने वाली धारा का प्रवाह कम होता जावेगा। अत अभ्यास और वैराग्य दोनो की ही आवश्यकता मोक्ष प्राप्त करने में पडती है।

पूर्व जन्मो के विषय भोग के लिये किये गये कामो के सस्कारो की वृत्तियाँ भी विषयो की तरफ छे जाती है। कैवल्य के लिये किये गये पूर्व जन्म के पुरुषार्थ विवेक की तरफ छे जाते हैं। विषय मार्ग तो जन्म से ही खुला

रहता है। किन्तु विवेक मार्ग को खोलने के लिये अभ्यास का कुदार उठाना पडता है तथा विषय मार्ग पर वैराग्यरूपी बाध लगाना पडता है। जब वैराग्य का पूर्ण बाध लग जाता है जिससे कि वृत्तियाँ विषयो की तरफ जाती ही नहीं तथा अभ्यासरूपी फावडे से विवेक मार्ग को खूब गहरा खोद लिया जाता है, तब वृत्तियों का सारा प्रवाह बडी तीव्र गिन से विवेक मार्ग से बहने लगता है और अन्ततोगत्वा मोक्ष प्रदान करता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि चित्तवृत्ति निरोध के लिये अभ्यास तथा वैराग्य दोनो की, साथ साथ ही, जरूरत होती है। एक के बिना दूसरा कुछ भी नही कर सकता। रजोगुण तथा तमोगुण के कारण विवेक की तरफ व्यक्ति नही चल पाता। रजोगुण के द्वारा प्रदान किया हुआ वृत्तियों का चाचल्य वैराग्य के द्वारा, तथा तमोगुण के द्वारा प्रदान किये हुये आलस्य, मूढता आदि, अभ्यास के द्वारा दूर किये जाते है। वैराग्य से चित्त की वहिर्मुखी वृत्तियाँ अन्तर्मुखी तो अवश्य हो जाती है किन्तु बिना अभ्यास के चित्त स्थिर नहीं हो पाता। अत, बिना दोनो के चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं हो सकता। भोग मार्ग मे वैराग्य के द्वारा रकावट डाली जाती है, तथा अभ्यास के द्वारा मोक्ष मार्ग खोला जाता है।

जो प्रयत्न, पूर्ण उत्साह तथा सामर्थ्य से चित्त को स्थिर करने के लिये किया जाता है उसे अभ्यास कहते हैं। योग के यम नियम आदि बाह्य तथा आन्तर साधनों को निरन्तर पालन करते रहना ही अभ्यास का स्वरूप है, तथा समाधि (चित्त वृत्तियों का निरोध) ही अभ्याम का प्रयोजन है। चित्त में सत्व प्रधान वृत्तियों का, राजस तथा तामस वृत्तियों को पूर्णतया दबाकर चलनेवाला, निरन्तर प्रवाह चित्त-स्थिति को प्राप्त कराता है। चित्त-स्थिति, चित्त का वृत्तिरिहत ज्ञान्त प्रवाह है। इस स्थिति में चित्त सुखी या दु खी नहीं होता। ससार के विषय ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गध) ऐसे चित्त में सुख दु ख पैदा नहीं कर सकते। चित्त एकाग्र हो जाता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि अनादि काल से चली आ रही स्वाभाविक चचल चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास के द्वारा कैसे हो सकता है? अभ्यास में अपार शक्ति है। अभ्यास के लिये कुछ भी दु साध्य नहीं है। ससार के समस्त कार्य अभ्यास से सुलभ हो जाते हैं। अभ्यास हमारी प्रकृति के विरुद्ध कार्यों को भी करवा देता है। विष भी, जिसके सेवन से मृत्यु हो जाती है, अभ्यास

१ यो सू समाधि पाद, सूत्र १३, भाष्य

से अविष (अमृत) बन जाता है। विषो का कम मात्रा से सेवन प्रारम्भ करके अम्यास करने पर वे खाने वालो की प्रकृति के अग बन जाते हैं। लेखक ने हरिद्वार में एक विष्णान करनेवाले को देखा था जो अफीम आदि से नशा न होने के कारण अपने पास डिबिया में रक्खें एक अति विषैले सर्प से अपनी जीभ में कटवाकर ही अपनी बेचैनी को दूर कर पाता था। नट तथा सरकस का तमाशा देखने से भी स्पष्ट हो जाता है कि अम्यास के द्वारा बहुत अद्भुत कार्य हो सकते हैं। अम्यास के द्वारा पशुओं से भी अनोखें-अनोखें कार्य करवा लिये जाते हैं। इसी प्रकार से नित्य निरन्तर विवेक ज्ञान के अम्यास से साधक का चित्त भी स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। सत्य तो यह है कि भोगजन्य होने से, चित्त-चाचल्य आगन्तुक है, नैसर्गिक नही। नैसर्गिक आगन्तुक से बलवान् होता है। बलवान् से सदैव निर्बल का बाध होने के नियमानुसार चित्त को अम्यास से स्थिर किया जा सकता है। योगवासिष्ठ में भी अम्यास के विषय में कहा गया है—-

दु साव्या सिद्धिमायान्ति रिपवो यान्ति मित्रताम् । विषाण्यमृतता यान्ति सतताभ्यासयोगत ।।योगवा ।। १६१६७।३३।। दृढाभ्यासाभिधानेन यत्ननाम्ना स्वकर्मणा । निजवेदनजेनैव सिद्धिभवति नान्यथा ।।योगवा ।। १६९।४४।।

अभ्यास का ऐसा महत्व है कि बराबर अभ्यास (यत्न) के करते रहने से असम्भव भी सम्भव हो जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाते है, तथा विष भी अमृत हो जाता है।। योगवा०। ई।६७।३३।।

यत्न नाम वाले अपने ही पुरुषार्थ से, जिसका नाम दृढ अभ्यास है, मनुष्य को ससार में सफलता प्राप्त होतो है, अन्य किसी साधन से नही।

योगवा । ई।६७।४४॥

किसी हिन्दी कवि ने ठीक कहा है -

करत करत अम्यास के जडमित होत सुजान। रसरी आवत जात से सिल पर पडत निशान।।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि अभ्यास से सब कुछ सुलम है। किन्तु फिर भी अनन्त जन्मों की भोगवृत्तियों के बलवान्, चित्त के एकाग्रता विरोधी, सस्कारी से केवल इसी जन्म का अर्थात् थोडे काल का अभ्यास कैसे छुटकारा दिला सकता है ? मनुष्य के चित्त में अनादि काल से, अर्थात् जन्म-जन्मान्तरों से, विषय

भोगों के सस्कार पडते चले आ रहे हैं, अत वे थोड़े समय में नष्ट नहीं हो सकते। इमिलए अभ्यास में जरा सी भी असावधानी नहीं होनी चाहिये। अमावधानी से व्युत्थान सस्कार प्रबल होकर निरोध सस्कारों को दबा सकते हैं। इसीलिये योग में अभ्यास को अत्यिविक प्रबल बनाने के लिये वैर्य के साथ बहुत ममय तक नियमित रूप से सात्विक श्रद्धा, भिक्त और उत्साह के साथ निरन्तर व्यवधान रहित अभ्यास करते रहना चाहिये। इस प्रकार से किये गये अभ्यास के द्वारा व्युत्थान सस्कार दबाये जा मकते हैं। यहाँ पर अधिक समय का अर्थ कुछ वर्षों से नहीं हैं, बल्कि अनेक जन्मों नक में हैं। हर व्यक्ति को शीघ्र समाधि लाभ नहीं होता। इससे निराश होकर अभ्यास से मुख नहीं मोडना चाहिये। धैर्य पूर्वक उसके लिये चिर काल नक अभ्यास जारी रखना चाहिये। गीता में भी श्रीकृष्ण ने कहा हैं —

त विद्याद् दु खसयोगवियोग योगसज्ञितम् । स निञ्चयेन योक्तन्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥गी० ६-२३॥

उस स्थिति को जिसमे दुख सयोग का वियोग होता है योग की स्थिति कहते हैं। इस योग का आचरण निश्चय से बिना मन को उकताये हुये करना चाहिये। ॥ गी॰ ६-२३॥

माण्ड्क्य उपनिषद् के क्ठपर गौडपाद कारिका के अद्वैत प्रकरण की ४१ वी कारिका में भी इसी प्रकार का भाव व्यक्त है—

> उत्सेक उदधेर्यद्वत्कुशाग्रेणैकविन्दुना। मनसो निग्रहस्तद्वद्भवेदपरिखेदत ॥ मा का, अ प्र ४१॥

"जिस प्रकार से घैर्य पूर्वक समुद्र को (समुद्र के जल को) कुशा के अग्रभाग से एक एक बूँद करके फेंका जा सकता है उसी तरह से समस्त खेद त्याग देने पर मन का निग्रह भी किया जा सकता है।" इस विषय में टिटिहरी का एक बहुत सुन्दर उपाख्यान है, जिसने अपने बच्चों के समुद्र द्वारा लेलिये जाने पर समुद्र को, चाहे जितने काल में हो, अपनी चोच से पानी निकाल निकाल कर सुखाने का प्रण किया था। ऐसे खेदरहित निश्चय के प्रताप से समस्त पक्षियों की तथा पक्षीराज गरुड जी की सहायता प्राप्त होने पर उसे समुद्र ने उसके बच्चे दे दिये थे।

१. समाधि पाद, सूत्र १४, भाष्य

दूसरी बात यह है कि अभ्यास निरन्तर व्यवधान रहित होना चाहिये, क्यों कि कभी किया और कभी न किया हुआ अभ्यास कभी भी दृढ नहीं हो पाता। तीसरी बात यह है कि बहुत काल तक व्यवधान रहित निरन्तर किया हुआ अभ्यास भी बिना श्रद्धा, भिनत, ब्रह्मचर्य, तप, वीर्य और उत्साह के दृढ होकर भी चिन्त को स्थिरता प्रदान नहीं कर सकता है। अत अभ्यास श्रद्धा, भिनत, ब्रह्मचर्य, तप वीर्य तथा उत्साह के साथ बहुत काल तक व्यवधान रहित निरन्तर किया जाना चाहिये। इस प्रकार का अभ्यास पूर्ण फल के देनेवाला होता है। जिस प्रकार तप, सात्विक, राजसिक तथा तामसिक होने से तीन प्रकार का होता है, उसी प्रकार श्रद्धा, भिनत आदि भी सात्विक, राजसिक तथा तामसिक भेद से तीन प्रकार की होती है। अभ्यास में सात्विक श्रद्धा तथा भिनत आदि होनी चाहिये। सत्य तो यह है कि बिना श्रद्धा के मनन नहीं हो सकता और बिना निष्ठा के श्रद्धा नहीं हो सकती।

अभ्यास के विवेचन के बाद वैराग्य के विषय मे विवेचन करना आवश्यक है। क्योंकि बिना वैराग्य के अभ्यास भी कठिन है।

अपर और पर दो प्रकार का वैराग्य होता है। अपर वैराग्य के बिना पर वैराग्य सम्भव नही हे । अपर वैराग्य समस्त विषयो स तृष्णा रहित होना है । विषय दो प्रकार के होते हैं। एक तो सासारिक विषय, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गघ अर्थात घन, स्त्री, ऐश्वर्य तथा अन्य विषयभोग की सामग्रियाँ आदि, दूसरे विषय वेदो तथा शास्त्रो के द्वारा वर्णित स्वर्गीदि सुख । कहने का अर्थ यह है कि समस्त जड चेतन लोकिक विषयो तथा समस्त सिद्धियो सहित दिव्य विषयो से राग रहित होना ही अपर वैराग्य है। समस्त विषयो के प्राप्त होने पर भी उनमे आसक्त न होना वैराग्य हे । अप्राप्त विषयो का त्याग वैराग्य नहीं कहा जा सकता है। अनेक कारणों से विषय अरुचिकर तथा त्याज्य हो सकते है। अरुचिकर न होते हुये भी बहुत से विषयो को बाध्य होकर त्यागना पडता है। रोगो के कारण बाध्य हाकर परहेज करना पडता है। न मिलने पर तो इच्छा होते हये भी व्यक्ति विषयो का भोग नही कर सकता। अपने से बड़ो की आज्ञा के कारण भी त्याग करना पडता है। ढोगी भी दिखाने के लियं त्याग करते है। अधिकतर तो भय के कारण व्यक्ति विषयो का त्याग करता है। कितने ही विषय लोभ, मोह तथा लज्जा के कारण त्यागने पडते है। प्रतिष्ठा के कारण मनुष्य को अनेक विषयो से अपने आपको मोडना पडता है।

किन्तु ये सब त्याग वैराग्य नहीं कहें जा सकते, क्योंकि इन त्यागों में विषयों की तृष्णा का त्याग नहीं हो पाता। चित्त में सूक्ष्म रूप से तृष्णा का बना रहना वैराग्य कैसे कहा जा सकता है ? वैराग्य तो समस्त विषयों से पूर्ण रूप से तृष्णा रहित होना है। चित्त को विषयों में प्रवृत्त कराने वाले रागादि कषाय है जिन्हे चित्तमल कहा जाता है। इन चित्तमलों के द्वारा राग-कालुष्य, ईप्या-कालुष्य, परापकार-चिकीर्षा-कालुष्य, असूया-कालुष्य, द्वेप-कालुष्य और अमर्ष-कालुष्य ये ६ कालुष्य पैदा होते है।

सुख प्रदान करने वाले विषयों को सर्वदा चाहने वाली राजस वृत्ति को राग कहते हैं, जिसके कारण विषयों के न प्राप्त होने से चित्त मिलन हो जाता है। मैत्री भावना से राग-कालुष्य तथा ईर्ष्या-कालुष्यता का नाश होता है। मित्रसुख को अपना सुख मानने से उन समस्त सुख प्रदान करने वाले विषयों को भोगनेवाले में मित्र भावना करके राग कालुष्य को नष्ट किया जाता है। ऐश्वर्य से होने वाली चित्त की जलन भी जिसे ईर्ष्या कालुष्य कहते हैं, मैत्री भावना से नष्ट हो जाती है क्योंकि मित्र का ऐश्वर्य अपना समझा जाता है। चित्त को कलुषित करने वाली अपकार करने की भावना (परापकार चिकीर्षा-कालुष्य) करणा भावना से नष्ट की जाती है। गुणों में दोष देखने की प्रवृत्ति अर्थात् असूया-कालुष्य, पुण्यवान् या गुणवान् पुरुषों के प्रति हर्ष भावना के होने से नष्ट होती है। पापी तथा दुष्टात्मा व्यक्ति के प्रति उदासीनता की भावना रखने से द्वेष तथा बदला लेने वाली भावना (अमर्ष कालुष्य) नष्ट हो जाती है। इन समस्त मलों के नष्ट होने पर ही व्यक्ति विषय में प्रवृत्त नहीं होता। प्रयत्न से घीरे घीरे मलों के नष्ट होने के कारण अपर वैराग्य की चार श्रेणिया हो जाती है। १—यतमान, २—व्यितरेक ३—एकेन्द्रिय और ४—वशीकार।

१-यतमान -मैत्री आदि भावना के अनुष्ठानों से राग-द्वेष आदि समस्त मलों के नारा करने के प्रयत्नों के प्रारम्भ को यतमान वैराग्य कहते हैं। इसमें व्यक्ति दोपों का निरन्तर चिन्तन तथा मैत्री आदि का अनुष्ठान करता है जिससे इन्द्रिया विषयाभिमुख नहीं होतों।

२—व्यतिरेक —िनरन्तर प्रयत्न करते रहने पर व्यक्ति के कुछ मल जल जाते ह कुछ बाकी रह जाते हैं। इन नष्ट होने वाले तथा बाकी रहने वाले मलो का अलग अलग जान ही व्यतिरेक वैराग्य है।

३—-एकेन्द्रिय -इन्द्रियो को जब चित्त-मल विषयो में प्रवृत्त नही कर पाते किन्तु विषयो के सम्बन्ध होने पर चित्त मे क्षोभ की सम्भावना बनी रहती हैं, क्योंकि चित्त में वे सूक्ष्मरूप से विद्यमान रहते हैं, तब उस वैराग्य को एकेन्द्रिय वैराग्य कहते हैं।

४--वशीकार -जब चित्त में सुक्ष्म रूप से भी मल नहीं रह जाये तथा किसी विषय की उपस्थिति में भी उसके प्रति उपेक्षा बुद्धि बनी रहे तो वशीकार नामक वैराग्य होता है। इसके अन्तर्गत उपर्युक्त तीनो वैराग्य आ जाते है। इस अपर वैराग्य के द्वारा सम्प्रज्ञात ममाधि की सिद्धि होती है। सम्प्रज्ञात समाधि की पराकाष्ट्रा विवेक स्थाति है। विवेक स्थाति चित्त तथा पुरुष का भेद-ज्ञान है जो त्रिगुणात्मक चित्त की वृत्ति होते हुये भी एक सात्विक वृत्ति है। किन्तु वह है तो वित्त ही। अत इसका भी निरोध आवश्यक है। इसका निरोध पर वैराग्य द्वारा होता है। अपर वैराग्य के द्वारा इन्द्रिय निग्रह होकर समस्त बाह्य विषयो का त्याग हो जाता है। अपर वैराग्य से सम्प्रज्ञान समाधि के द्वारा विवेक-ख्याति उत्पन्न होती है। सत्वगण प्रधान विवेक ख्याति वित्त से भी तष्णा रहित होने को पर वैराग्य कहते है। पर वैराग्य असम्प्रज्ञात समाधि का साधन है। पर वैराग्य समस्त गुणो से तुष्णा रहित होना है। लौिक तथा पारलौिक समस्त विषयो मे दोष दृष्टि हो जाने पर उनसे विरक्ति हो जाती है। इस विरक्ति को ही वैराग्य कहते है। इस अवस्था में विषयों में राग नहीं रह जाता। विषयों से राग रहित हो जाने पर उनकी तृष्णा समाप्त हो जाती है, और चित्त अभ्यास के द्वारा शान्त होकर एकाग्र हो जाता है। बहिर्मुखी वृत्तियाँ वैराग्य द्वारा अन्तर्मखी होती है तथा अम्यास द्वारा अन्तर्मुखी वृत्तियो का निरोध होकर चित्त एकाग्रावस्था को प्राप्त होता है। यह एकाग्रावस्था ही सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है। इस एकाग्रावस्था की पराकाष्टा पुरुष-चित्त भेद-ज्ञान रूपी विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति के अम्यास के निरन्तर चलते रहने पर चित्त निर्मल होता रहता है। जब चित्त अत्यन्त निर्मल हो जाता है तब विवेक ख्याति स्वय भी गुणो के परिणाम रूप चित्त की सात्विक वृत्ति प्रतीत होने लगती है जिससे इससे भी वैराग्य पैदा हो जाता है। इसे ही पर वैराग्य कहते है। इसमे गुणो का बिल्कुल सम्बन्ध न होने से इसे ज्ञानप्रसादमात्र कहा जाता है। यह ज्ञान की पराकाष्ट्रा है। अम्यास के निरन्तर जारी रहने पर चित्त की समस्त वृत्तियो का निरोध होकर असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। अत पर वैराग्य के द्वारा असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था पर पहुच कर योगी अपने पच क्लेशो से निवृत्त होकर, ससार चक्र के समस्त बन्धन टूटे हुये समझने लगता है। जो प्राप्ति योग्य था, वह सब प्राप्त हुआ, ऐसा समझने लगता है। पर-वैराग्य के निरन्तर अभ्यास

से ही असम्प्रज्ञात समाधि स्थिर होती है तथा मोक्ष प्राप्त होता है। इस स्थिति पर पहुच कर अम्यास तथा वैराग्य का कार्य समाप्त हो जाता है। इस अन्तिम अवस्था तक पहुचाना ही अम्यास तथा वैराग्य का कार्य था। प्रारम्भ में असम्प्रज्ञात समाधि भी क्षणिक होती है। बीच बीच में व्युत्थान सस्कार उदय होते रहते है। किन्तु निरन्तर अम्यास से व्युत्थान सस्कार दब जाते है। विवेक ख्याति की स्थिति भी प्रारम्भ में क्षणिक होती है। विवेक ख्याति जब अम्यास से स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो उस अवस्था को धर्ममेंघ समाधि कहते है। (योग दर्शन ४१२९, ३०) धर्ममेंघ समाधि में निरन्तर अम्यास चलते रहने पर परवैराग्य उत्पन्न होता है। धर्ममेंघ समाधि की उच्चतम स्थिति पर वैराग्य है। परवैराग्य रूपी साधन से असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। असम्प्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा कैवल्य है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कैवल्य प्राप्त करने मे अभ्यास तथा वैराग्य का अत्यधिक महत्व है। बिना उसके ससार चक्र से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता।

### ग्रध्याय १९

# अष्टांग योग

योग का अन्तिम लक्ष्य पुरुष को स्वरूपावस्थिति प्रदान करना है। स्वरूपाव-स्थिति प्राप्त करने के लिये चित्त की समस्त वृत्तियों का पूर्ण रूप से निरोध होना चाहिये। योग में चित्त की समस्त वृत्तियों के निरोध के लिये एक मार्ग वताया गया है जो कि अष्टाग योग के नाम से पुकारा जाता है। स्वरूप-स्थिति कंप्राप्त करने का यह विशिष्ट साधन है। इस साधन के आठ अगो का वर्णन पातजल योग दर्शन में किया गया है। योग के ये आठ अग निम्नलिखित है —

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणध्यानसमाधयोऽष्टावगानि ।

पा० यो० सू० २।२९

- १--यम ( अहिसा, मत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह )
- २-- नियम ( शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान )
- 3---आसन ( सुख पूर्वक अधिक काल तक एक स्थिति में बैठने का अभ्यास )
- ८--प्राणायाम (प्राणो पर नियन्त्रण करना )
- ५--प्रत्याहार (विषयो से इन्द्रियो को हटाना )
- ६--धारणा (चित्त को बाह्य या आम्यान्तर, स्थूल वा सूक्ष्म विषयो मे बाधना)
- ७---ध्यान ( विषय मे वृत्ति का एक समान स्थिर रहना )
- ८--समाधि ( व्यान की पराकाष्टा )

इन आठ अगो में से पहले पाँच (यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार) तो योग के बहिरग साधन है तथा अन्तिम तीन (धारणा, ध्यान, समाधि) अन्तरग साथन है। जिस विषय में समाधि लगानी होती है धारणा, ध्यान, समाधि तीनों का केवल उस विषय से ही सीधा सम्बन्ध होता है इसी कारण इन्हें अन्तरग साधन कहा गया है। इन अन्तिम तीनों साधनों को मिलाकर सयम कहते हैं। किन्तु असम्प्रज्ञात समाधि के तो ये तीनों भी बहिरग साधन ही है। केवल पर वैराग्य को ही असम्प्रज्ञात समाबि का अतरग साधन कहा जा सकता है। अष्टाग योग में समाधि का तात्पर्य सम्प्रज्ञात समाधि से हैं। अत अष्टाग

# श्रष्टाङ्ग योग चित्रण



कल्याण के सौजन्य से प्राप्त

योग की सीमा विवेक स्थाति है। घारणा, व्यान, समाधि द्वारा तनु हुये सब क्लेशो (अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप, अभिनिवेश) को विवेक स्थाति दग्ध बीज कर देती है जिससे क्लेश पुन उत्पन्न नहीं होते।

यम नियम का महत्व केवल साधक के लिये ही नहीं है वरन सबके लिये हैं। यम नियम के पालन के विना समाज के कार्य सुचाक रूप से नहीं चल सकते। मुन्दर सामाजिक व्यवस्था के लिये इनका पालन अनिवार्य है। आज समाज में विकृति आने के प्रमुख कारणों में से यम नियम का पालन न होना भी एक है। हमारे मत से तो अगर हर व्यक्ति यम नियमों का पालन करने लगे तो समाज स्वय ही आदर्श बन जायेगा, अशान्ति तथा अव्यवस्था रहेगी ही नहीं। अत सब मनुष्यों का परम कर्त्तव्य यम नियम का श्रद्धापूर्वक पालन करना है। यम का पालन तो हर जाति, देश, काल, अवस्था, आश्रम तथा मत के मनुष्यों के लिये, अगर वे समाज में रहना चाहते हैं तो, अनिवार्य है। इसके पालन के बिना व्यवस्था नहीं आ सकती। योग मार्ग पर चलने का अधिकारी तो कोई बिना यम नियम के पालन के हो ही नहीं सकता। योग के आठो अगो में सर्व प्रथम यम का विवेचन करना चाहिये क्योंकि इसके बिना नियमों का पालन भी ठीक ठीक नहीं हो सकता। यम पाँच हैं

अहिसासत्यास्तेयब्रह्मा चर्यापरिग्रहा यमा ॥ पा० यो० सू० २।३०॥

- १---अहिंसा (मनसा वाचा कमणा किसी प्रकार से भी किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न देना)
- २-सत्य ( मन मे समझे गये के अनुसार ही दूसरो से कथन करना )
- २--अस्तेय (मन से भी किसी के धन आदि का ग्रहण करने को इच्छान करना)
- ४-- ब्रह्मचर्य ( सब इन्द्रियो के निरोध के द्वारा उपस्थेन्द्रिय पर सयम करना ) ५--अपरिग्रह (आवश्यकता से अधिक वस्तुओं, धन आदि, का सग्रह न करना)
- श्रीहंसा यह सर्वप्रथम यम है। किसी भी तरह से, कभी भी, किसी भी प्राणी के प्रति, चित्त में द्रोह न करना, अहिसा है। किसी भी प्रकार की हिसा न करना अहिसा है। हिसा शारीरिक, मानिमक तथा आध्यात्मिक भेद से तीन प्रकार की होती है। किसी प्राणी को शारीरिक कष्ट प्रदान करना शारीरिक हिसा होती है तथा मानिसक कष्ट देना मानिसक हिसा होती है। अन्त करण को मिलन करना

आब्यात्मिक हिसा होती है । हिसा करने वाले के चित्त में हिसात्मक क्लिष्ट वृत्ति के हिंसात्मक क्लिष्ट सस्कार पड जाते हैं जिनसे उसका चित्त मलिन हो जाता है । अत आघ्यात्मिक हिसा ही प्रमुख हिंसा होती है । इन तीनो प्रकार की हिसाओ को न करना अहिसा है । हिंसा करने वाले के प्रति भी बदला लेने की भावना न रखनी चाहिये क्योंकि वह अपने चित्त को हिंसाके सस्कारों से मिलन करके अपनी हिंसा स्वय कर रहा है। हिंसा करने वाला तथा जिस पर हिंसा की जाती है दोनो ही हिसा के शिकार होने से दया के पात्र है। अत साधक योगी को दोनो के कल्याणार्थ ही विचार तथा कार्य करने चाहिये। इस प्रकार से अपने तथा अन्य किसी भी प्राणी को मानसिक वा शारीरिक कष्ट मन, शरीर अथवा बचन से न पहुँचाना ही अहिंसा है। यही नही किसी अन्य के द्वारा भी नही पहुँचवाना चाहिये । कष्ट पहुँचाने की सलाह देना भी हिंसा के अन्तर्गत आ जाता है। दूपित मनोवत्ति हो जाना भी हिसा है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से अपना वा किसी प्राणी के कष्ट का कारण बनना हिसा करना होता है। अत अपने या किसी भी प्राणी के कष्ट का प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कारण नही बनना चाहिये। विशद्ध शिक्षा, मुधार तथा प्रायश्चित के लिये दी गई ताडना तथा दण्ड, रोगियो को रोग मुक्त करने के लिये किये गये आपरेशन हिसा नहीं है। किन्तू ये ही दूषित मनोवृत्ति से किये जाने पर निश्चित रूप से हिसा के अन्तर्गत आ जाते है। हिसक का यदि किसी प्रकार भी सुधार न हो सके तो उसे मार देना हिसा नही है। किन्तु यह कार्य दूषित मनोवृत्ति से नही होना चाहिये। बदला लेने की भावना से किये जाने पर यही कर्म हिसा हो जायेगा। अत्याचारी को समाप्त करना भी कर्तव्य है। अगर कोई व्यक्ति अत्याचार, अनाचार, हिंसा, अपमान आदि सहता है, तो वह कायर है। मन् स्मृति में भी कहा गया है कि-

> गुरू वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मण वा बहुश्रुतम् । आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन् ॥ (मनु• ८।३५०) ॥

गुरू, बालक, वृद्ध वा विद्वान् ब्राह्मण भी अगर आततायी (आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र उठाने वाला, धन, वित्त, स्त्री को चुराने वाला) के रूप में सामने आता है तो उसको बिना सोचे विचारे तुरन्त मार डालना चाहिये।

आततायी को मारने में हिंसा नहीं है बल्कि उसे न मारना हिंसा को बढाना है। अहिंसा वृत का पालन करना बलवान्, वीर, तथा चरित्रवान् पुरुषों का काम है, निर्वरु

चिरत्रहीन तथा कायरो का नही। कायर तथा निर्बल तो हिसा को प्रोत्साहन देते हैं। अहिमा का विचार अति सूक्ष्म है। इसको समझना सर्वसाधारण के लिये बहुत किटन हो जाता है। अत उन्हें तो नीचे दिये सूत्र के अनुसार चलना ही प्रयोप्त है—''जैसा व्यवहार आप दूसरो से चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरो के साथ करो, तथा जिस व्यवहार को दूसरो से नहीं चाहते हो उसे आप भी दूसरो के साथ न करों' जिस व्यक्ति के मन मे प्राणिमात्र के हित का भाव सदा रहेगा उसमे तो हिंसा हो ही नहीं सकती। विश्व के सब राष्ट्रो का कर्त्तव्य है कि वे अपने अपने राष्ट्र के व्यक्तियों को अहिसा की ठीक शिक्षा बचपन से ही प्रदान करे। इसी में मानव का हित है। साधक योगी जब अहिंसा व्रत को दृढ कर लेता है तब उसके पास पहुचकर हिसक प्राणियों की भी हिसक वृत्ति समाप्त हो जातो है। वे भी बैर भाव त्याग देते है। अगर इस व्रत का पालन सब राष्ट्र करने लगेगे तो कितना सुन्दर होगा। सब तरफ शान्ति की स्थापना स्वत हो जायेगी।

सत्य --- मन, वचन अथवा कर्म से वस्तु के यथार्थ रूप की अभिव्यक्ति ही सत्य है। प्रत्यक्ष, अनुमान वा शब्द प्रमाण द्वारा प्राप्त वस्तु के यथार्थ रूप को मन में धारण करना, वाणी से कथन, तथा उसी के अनुरूप व्यवहार सत्य कहलाता है। स्वय को ज्ञान जिस रूप से हुआ है ठीक उस ज्ञान की उसी रूप में दूसरो को कराने के लिये कही गई वाणी तथा कर्म सत्य है। दूसरे व्यक्तियो को अपने मन के विचार के अनुकूल कहे गये वचन सत्य है। मन वचन की एक रूपता को ही सत्य कहते है। दूसरे को धोखा देने वाले, भ्रान्ति में डालने वाले, तथा बोध कराने मे असमर्थ वचन सत्य नहीं कहे जा सकते । दूसरों के भीतर अपने अन्त करण तथा इन्द्रियादि से उत्पन्न ज्ञान से भिन्न ज्ञान उत्पन्न करने के लिये कहे गये वचन सत्य नहीं है। उदाहरण रूप से द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा की मृत्यु के विषय मे पूछने पर युधिष्ठिर के द्वारा उत्तर मे कहे गये वचन "अश्वत्थामा हत " असत्य थे, क्योंकि युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नामक हाथी की मृत्यु देखी थी किन्तु उनके कथन से दोणाचार्य को अपने पुत्र की मृत्यु का बोध हुआ था। अत घोखा देनेवाली वाणी सत्य नही होती। दूसरे को भ्रम मे डालने वाली वाणी भी सत्य नही होती है। जिस वाणी के द्वारा सुननेवाले को दो वा अधिक अर्थ का बोघ हो अर्थात् जिसके द्वारा सुननेवाला यथार्थ अर्थ का ज्ञान निश्चित रूपसे प्राप्त न करके भ्रान्त ही रहे वह वाणी सत्य नही कही जा सकती। उपर्युक्त रूप से वचन सत्य होते हुये भी अगर उन वचनो से किसी के चित्त

को दुख होता है तो उनका प्रयोग करना उचित नहीं है। जिन वचनों से किसी भी प्राणी का अपकार नहीं होता है किन्तु सब तरह से सब प्राणियों का हित ही होता है उन्हीं का प्रयोग करना उचित है। अहितकारी वचन सत्य प्रतीत होते हुये भी पाप जनक है। पाणियों का नाश करने, पीडा पहुँचाने वा हानि पहुँचाने वाली वाणी कभी किसी काल में भी उचित नहीं। अत भली प्रकार परीक्षा करके सब प्राणियों के हितार्थ सत्य वाणी बोलें। मनु स्मृति में भी इसी प्रकार कहा है—

सत्य ब्रूयात्प्रिय ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् । प्रिय च नानृत ब्रूयादेष धर्म सनातन ॥ मनु० ४।१३८ ॥

''सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य न बोले तथा, प्रिय असत्य न बोले यह सनातन घम हैं''। ( मनु॰ ४।१३८ )

सत्य अहिसा का आधार है। कुछ लोगो का कहना है कि सत्य कटु होता ह तथा ऐसे व्यक्ति दूसरो को कष्ट प्रदान करने वाली वाणी बोलने को ही सत्य बोलना समझते है। किन्तु जिम वाणी में दूसरों को कष्ट पहुँचाने की भावना हा वह वाणी उचित नही। चिढाने की भावना से अन्धे को अन्धा कहना, लगडे को लगडा कहना आदि कभी भी उचित नहीं हो सकते। "अन्धे के अन्धे ही हैं 'द्रोपदी के ऐसा कहने से महाभारत जैसा युद्ध हुआ था। हिसात्मक प्रवृत्ति को समाप्त करना ही उचित है। किसी का चित्त दुखाना ठीक नही। सबसे बडा सत्य निरपराधी प्राणियो की हिसा को रोकना है। सत्य कर्त्तव्य है। अहिसा भी कर्त्तव्य है। अहिंसा तीनो काल ( भूत, भविष्य तथा वर्तमान ) मे कर्त्तव्य है। अहिंसा के लिये उचित रूप से जो भी कुछ कहा वा किया जावे वह सब ठीक है। परिस्थिति विशेष मे जो कुछ कहना वा करना चाहिये वह कहना वा करना उस व्यक्ति का कर्ताव्य है। इस कर्ताव्य को भी सत्य कहते हैं। जिन वचनो से पारस्परिक द्वेष बढता है, दूसरो को दुख होता है तथा दूसरो को धोखा होता है उनको नही बोलना चाहिये। चुगली करना वा अनावश्यक बोलना भी सत्य के विरुद्ध होता है। हर स्थिति मे यह घ्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है कि सत्य कभी भी सर्वहित विरोधी न हो।

महाभारतकार का मत यह है -

सत्यस्य वचन श्रेय मत्यादिप हित वदेत् । यद्भूतहितमत्यन्तमेतत्सत्य मत मम् ॥महा शा ३२६।१३,२८७।१६॥ ''सत्य भाषण उत्तम है, हित कारक वचन बोलना सत्य से भी उत्तम है, क्योंकि हमारे मत में जिससे सब प्राणियों का अत्यन्त हित होता है वहीं सन्य है।'' ( महा० शां १६ ११३, २८७। १६ )

सत्य के अच्छी प्रकार से पालन करने वाले की वाणी में बल आ जाता ह और उसके वचन कभी असत्य नहीं होते। उसके शाप तथा आशीर्वाद दोनों ही फलते हैं, किन्तु अहिंमात्मक प्रवृत्ति होने के कारण वह प्राय गाप नहीं देता हैं।

ग्रस्तेय — अस्तेय शब्द का अर्थ है चोरी न करना। यह सत्य का ही रूपान्तर है। जब किसी व्यक्ति की किसी वस्तु को कोई चुराता है तो वह व्यक्ति दूसरे की वस्तु को अपनी बनाता ह। यह असत्य है। अत स्तेय असन्य है। स्तेय हिंसा है। क्यों कि जब किसी व्यक्ति को उसकी वस्तु से विचित किया जाता है तो उसे कष्ट होता है। इस प्रकार से अहिसा का ठीक-ठीक पालन ही अस्तेय का पालन है। आधार अहिंसा ही है। स्तेय वा चोरी किसी के धन, वस्तु, वा अधिकार आदि को बिना बताये घोखे से वा अन्याय पूर्वक हरण करने को कहते है। इस प्रकार से न करना हो अस्तेय है।

मनुष्य मात्र के कुछ अधिकार होते हैं उनसे उन्हें विचत करने वाले चोर है। बलवान् जाति वा वग का निर्बल जाति वा वग का उसके अधिकारों मे विचित करना चोरी है। उच्च जाति वा वर्ग जब निम्न जाति वा वर्ग को सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारो से विचत करता है तो वह चार है। अधिकार छिनने से भी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से सब को ही कष्ट होता ह । कष्ट दना हिंसा है। अत इस रूप से स्तेय हिसा है। जो धनी व्यक्ति अपने धन के घमड में इतना नीच हो जाता है कि वह गरीब व्यक्तियों के अधिकारों का भी हरण कर उन्हे उनसे विचत कर देता है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से चोर है। मानव शरीर का परम लक्ष्य है आत्मोपलब्धि, जो भी उसके इस आत्मोन्नति के अधिकारो को छीनता है वह सचमुच चोर है क्योंकि इस अधिकार को छीनने से बडा पाप कोई नही हो सकता है। धर्म के ठेकेदार बनने वालो को कोई अधिकार नहीं है कि वे दूसरों को धर्म से विचत रक्खें। अगर वे ऐसा करते है तो उनसे बडा चोर कोई नही है। सरकार का कार्य है कि वह गरीबो के अधिकार की रक्षा करें किन्तू अगर वह स्वय उन्हें उनके इन अधिकारों से वचित करती है तो वह सरकार स्वय चोर है। राजा का धर्म ही प्रजा के सब तरह के अधिकारों की रक्षा करना है। सरकार इसिल्ये ही होती है। अन्यथा उसकी आवश्यकता ही क्या है ? इसके विपरीत आचरण करने वाली सरकार

महाचोर है। चोरी का दूसरा रूप घूसलोरी है। जब सब जुल्मो से रिश्वत माफी दिलवा देती है तो मला बदमाशी, जुल्म, चोरी तथा डकैंती आदि कैंसे बन्द हो सकती है? रिश्वत का तात्पर्य होता है दूसरे के द्रव्य को छीनना। रिश्वत एक तरफ तो दूसरो को चोरी करने के लिये प्रोत्साहित करती है दूसरी तरफ दूसरो को उनके द्रव्य से वचित करती है। एक व्यक्ति १ लाख रुपये का गवन करके अगर १००० रु० की रिश्वत देने से बच जाता है तो रिश्वत लेने वाले ने गवन करने वाले से कई गुना अधिक पाप किया। वह घूसलोर ही चोरी करवाता है। अत वह महा पापी है।

यदि निश्चित या उचित मुनाफा न लेकर कोई दुकानदार वा सौदागर अधिक मुनाफा छेता है वा गलत तोलता है तो वह चीर है। ठीक चीज की जगह अगर उसमे मिलावट करके कोई दुकानदार उसे बेचता है तो भी वह चोर है क्यों कि असली वस्तु के स्थान पर नकली वस्तु बेचकर वह दूसरो को धोखा देता है। इसी तरह से जो मिल मालिक तथा जमीदार मजदूरों से कमवा कर केवल रुपया लगाने के कारण उचित भाग से अधिक लेते हैं तथा मजदूरों को उनके परिश्रम के अनुरूप नहीं देते हैं तो वे निश्चित रूप से चोर है। रुपया उधार देकर दूसरे का घर-द्वार, जमीन आदि नीलाम करवानेवाला भी एक प्रकार से चोर ही है। सत्य तो यह है कि जो भी अपने कर्तव्य का पालन ठीक ठीक नहीं करता वहीं चीर है, चाहें वह वैद्य, डाक्टर, वकील, अध्यापक वा प्रशासक. कोई भी क्यों न हो ? इन सबके मूल में है लोभ तथा राग। इन दो शत्रुओं के कारण मनुष्य अनुचित आचरण करता है। अत हर एक मनुष्य को लोभ तथा राग-रहित होने का अभ्यास करना चाहिये। योगी को लोभ तथा राग होना ही चोरी है क्योंकि इन्ही के कारण दूसरे की वस्तु को मनुष्य अन्यायपूर्वक प्राप्त करना चाहता है। अत राग तथा लोभ को त्यागना अस्तेय है। केवल व्यवहार से चोरी ( स्तेय ) न करना अस्तेय नहीं है बल्कि अस्तेय का ठीक-ठीक पालन तो तभी होता है जब मन में दूसरो को उनके धन, द्रव्य, अधिकार आदि से विञ्चत करने की इच्छा भी न पैदा हो। ऐसी भावना पैदा होना भी स्तेय है। अत मन तथा कर्म दोनो से अस्तेय का पालन करना चाहिये। विश्व के सब राष्ट्रो को इसका पालन करना चाहिये। विश्व शान्ति व व्यवस्था के लिये हर राष्ट का कर्तव्य हो जाता है कि इसे बच्चो की शिक्षा का प्रधान अग बना दे। अगर सब राष्ट्र अपने इस कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करेगे तो उन्हे किसी भी आन्दोलन का सामना नही करना पडेगा। अस्तेय के दृढ होने पर समस्त रत्नो की प्राप्ति होने लगती है। उसे किसी प्रकार की कमी नहीं रहती।

ब्रह्मचर्य — काम विकार को किसो भी प्रकार से उदय न होने देना ब्रह्मचर्य है। जब तक समस्त इन्द्रियो पर नियन्त्रण नहीं होता तब तक काम विकार की उत्पत्ति को नहीं रोका जा सकता। अत सब इन्द्रियों के नियन्त्रण से कामे-न्द्रिय के ऊपर सयम करने को ब्रह्मचर्य कहते है। मन पर पूर्ण नियन्त्रण ब्रह्मचर्य के लिये परम आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पूर्णतया पालन करने के लिये खाने पीने तथा रहन सहन को उसके अनुकूल बनाना पडेगा। दक्ष मुनि के विचार से आठ प्रकार के मैथुन से रहित होना ही ब्रह्मचर्य है।

स्मरण कीर्तन केलि प्रेक्षण गुह्यभाषणम् । सकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिर्वृत्तिरेव च ॥ एतन्मैथुनमष्टाग प्रवदन्ति मनीषिण । विपरीत ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम् ॥ (दक्षसहिता)

काम क्रियाओ वा बातों का स्मरण करना, उनके विषय में बात करना, स्त्री के साथ क्रीडा करना, उसके (स्त्री के) अगों को देखना, उसके साथ गुप्त बात चीत करना, भोग इच्छा, सम्भोग निश्चय तथा सम्भोग क्रियाये ये आठ प्रकार के मैथुन है, जिनके विपरीत आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है।

ब्रह्मचर्य के पालन के लिये आवश्यक हो जाता है कि एकादश इन्द्रियो पर पूर्ण नियन्त्रण हो। रमनेन्द्रिय पर नियन्त्रण न होने से अन्य इन्द्रियो पर भी नियन्त्रण नहीं होता। अतः ऐसा भोजन नहीं करना चाहिये जो कि ब्रह्मचर्य पालन में बाधक हो। उत्तेजक, तामसिक तथा राजसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिये। ऐसा सात्विक भोजन होना चाहिये जिससे सब इन्द्रियो पर नियन्त्रण रखते हुये ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णरूप से हो सके। कामोत्तेजना को उत्पन्न करने वाले दृश्यों को नहीं देखना चाहिये। कामोत्तेजक शब्दों को नहीं सुनना चाहिये। कामोत्तेजक विषयों का स्पर्श नहीं करना चाहिये। कामोत्तेजक पदार्थों का सेवन भोजन के रूप में भी नहीं करना चाहिए। कामोत्तेजक गध वाले पदार्थों को सूँघना नहीं चाहिये। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार से कामवासना को जागृत करने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गध विषयों से दूर ही रहना चाहिये। कामोत्तेजक विचारों को भी मन में नहीं आने देना चाहिये। ब्रह्मचर्य, मन, इन्द्रिय तथा शरीर से किसी भी प्रकार से होने वाले काम विकार का अभाव है।

ब्रह्मचर्य पालन के बिना शरीर, मन, इन्द्रियों को बल तथा सामर्थ्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। योग मार्ग के लिये ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। सच यो० १२

तो यह है कि ब्रह्मचर्य के बिना सासारिक तथा पारमार्थिक कोई भी कार्य ठीक ठीक सम्पन्न नहीं होता। कार्य करने की शक्ति ही ब्रह्मचर्य से आतो है। बुढापा तथा मृत्यु ब्रह्मचारी के नजदीक नहीं आते। ब्रह्मचर्य के ठीक ठीक पालन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शारीरिक बल तथा स्वास्थ्य ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य पालन से सहनशीलता बढती है। इसके पालन से शारीरिक, मानसिक, तथा सामाजिक आदि सभी शिक्तयाँ प्राप्त होती है। सच तो यह है शारीरिक तथा मानसिक आदि समस्त शिक्तयाँ प्राप्त होती है। सच तो यह है शारीरिक तथा मानसिक आदि समस्त शिक्तयाँ का विकास ब्रह्मचर्य से ही होता है। इसके पालन से समाज रोग मुक्त होता हुआ स्वस्थ तथा सुखी रहता है। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है कि इतनी महान् शिक्त का इन्द्रिय सुख भोग में दुरू-पयोग किया जाय। उसे बरबाद करना तो पाप है। इस प्रकार का दुरूपयोग ही अनेक रोगों का कारण है। "भोगा भवमहारोगा" (योग वा० १।२६।१०) 'भोग महारोग हैं" (योग वा० १।२६।१०)। शास्त्रों में यौन सम्बन्य केवल सन्तानोत्पत्ति के लिये ही बताया गया है, काम तुष्टि के लिये नहीं।

यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या काम-तृष्टि न होने से व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक हानि नहीं होगी ? यह एक विवादास्पद विषय है । कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिको तथा चिकित्सको का प्राय यह कथन है कि काम प्रवृत्ति के दमन से अनेक रोगो की उत्पत्ति हो जाती है। इन विद्वानो के अनुसार ब्रह्मचर्य शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिये घातक ही है। किन्तु कुछ विद्वानों का कथन इसके विपरीत है। सत्य तो यह है कि मन पर नियन्त्रण न होने से शरीर तथा इन्द्रियों के व्यवहार को ही केवल रोकते रहने से हानि पहुँचने की सम्भावना है। किन्तु सही रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करने से तो इसकी कल्पना करना भी मुर्खता है। ब्रह्मचर्य का ढोग तथा ब्रह्मचर्य दोनो मे बहुत नेद है। ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त शक्ति की ससार के हर क्षेत्र मे आवश्यकता पडती है। योगी को तो इसका पालन अनिवार्य है क्योंकि इसके पालन के बिना योगी कैवल्य की तरफ एक कदम नहीं रख सकता। ब्रह्मचर्य के ढोग के द्वारा हमें स्वय तथा समाज दोनो को हानि नहीं पहुँचानी चाहिये। ब्रह्मचर्य का केवल व्यक्तिगत महत्व नहीं है, इसका सामाजिक महत्व भी है। ब्रह्मचर्य के सस्कार हमारी सतानो में भी पहुँचते है। जितना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन ठीक ठीक रूप से किया जावेगा उतनी ही अधिक सब प्रकार की शक्ति सम्पन्न निरोग सन्तान पैदा होगी जिसके द्वारा समाज का विकास ही होता चला जायेगा। आज समाज मे इसके विपरीत स्थिति है। सब राष्ट्रों का कर्त्तव्य हो जाता है कि वे इस तरफ घ्यान दे, नही तो मानव सुखी नही रह सकेगा। निर्बल के लिये ससार

में कोई स्थान नहीं है। शिक्षा का मुख्य अग ब्रह्मचर्य पाळन होना चाहिय जैमा कि हमारी प्राचीन शिक्षा में था। शिक्षा काल में इसका ठीक ठीक पालन अनिवार्य होना चाहिये। तथा इसका सही ज्ञान प्रदान करना चाहिये। ब्रह्मचर्य के दृढ होने पर योगी के मार्ग की सारी बिघ्न बाघाये हट जाती है। ब्रह्मचर्य के ठीक-ठीक पालन से अपूर्व शक्नि प्राप्त होती है। ब्रह्मचारी स्वय सिद्ध हो जाता तथा अन्य जिज्ञासुओं को ज्ञान प्रदान करने में भी समर्थ होता है।

ग्रयरिग्रह — धन, सम्पत्ति आदि किसी भी विषय वा भोग सामग्री को अपनी आवश्यकता से अधिक सचय न करना तथा शरीर के साथ लगाव न रखना अपरिग्रह है। अस्तेय तो अन्याय पूर्वक वा चोरी से किसी का धन न लेना है, किन्तु अपरिग्रह से तो अपने ही धन आदि का सग्रह करने का भी निपेध होता है। अपने परिश्रम से कमाये धन को भी आवश्यकता से अधिक भोग मे लगाना तथा सचय करने का निषेध अपरिग्रह से होता है। विषय भोगो का कोई अन्त नही है। जितना उनके पीछे चलते है उतना ही वे भी वढते जाते है। विषय भोग तृष्णा कभी शान्त नहीं होती इस विषय में भर्तृहरि जी का कथन ठीक ही है —

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्त वयमेव तप्ता । कालो न यातो वयमेव यातास्तुष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा ॥

भोगो को हमने नहीं भोगा किन्तु उन्होंने हमें भोग लिया, तप नहीं तपे किन्तु हम ही तप गये, काल नहीं बीता किन्तु हम ही बीत गये, तृष्णा समाप्त नहीं हुई किन्तु हम ही समाप्त हो गये।

भोगों को हम जितना बढाते जाते है उतना ही उनमें राग बढता जाता है तथा राग बढ़ने से भोग सामग्री सचय करने की प्रवृति बढ़ती जाती है। अगर ठीक ठीक समझने का प्रयास किया जाये तो किसी प्राणी को बिना पीडा पहुँचाये कोई भी भोग सम्भव नहीं है। किन्तु प्राणी को पीडित करना ही हिंसा है। हिमा करना पाप है। अपनी आवश्यकता से अधिक भोग सामग्रियों वा भोग विषयों का सग्रह भी पाप है।

बिना परिश्रम से प्राप्त विषयों का भोग तो पाप है ही, किन्तु परिश्रम से प्राप्त भोग सामग्री भी अगर हमारी आत्मोन्नति अथवा घार्मिक कार्यों के लिये साधन रूप से जितनी आवश्यक है, उससे अधिक है, तो वह भोग सामग्री हमारे पास सचित होकर दूसरे को विकसित होने से वचित करने के कारण पाप युक्त है। बहुत व्यक्तियों की आत्मोन्नित्त में जो भोग सामग्री उपयोगी हो सकती थी अगर वह एक ही व्यक्ति के पास सग्रहित रहे तो इसमें बडा पाप और क्या हो सकता है ? ससार की विषमता का मुख्य कारण परिग्रह है । कुछ व्यक्तियों के पास मोने, उठने बैठने के लिये झोपडी भी नहीं है और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास बहुत से मकान लाली पडे हैं, काम में भी नहीं आते । कुछ के पास खाद्य-सामग्री सड रही है, कुछ उसके बिना भूखे मर रहे हैं । इस रूप से, सग्रह करने वाला हिसक ही होता है । साम्यवाद की समग्र उत्तमताएँ केवल अपरिग्रह के पालन से प्राप्त हो जाती है । सान्यवाद की समग्र उत्तमताएँ केवल अपरिग्रह के पालन से प्राप्त हो जाती है । सनातन हिन्दू धर्म के अपरिग्रह पर आधारित समाजवाद जैसा सुन्दर साम्यवाद हमें कही प्राप्त होता ही नहीं । हिंदू शास्त्रों में ना यहाँ तक लिखा है कि आवश्यकता से अधिक सग्रह करने वाले व्यक्ति को वहीं दण्ड मिलना चाहिये जो चोर को दिया जाता है क्योंकि वह भी कम अपराधी नहीं है ।

यावद् भ्रियेत जठर तावत् स्वत्व हि देहिनाम् । अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ श्रीमद्भागवत ७।१४।८ ॥

"जितने से मनुष्य का पेट भरे (आवश्यकता पूरी हो) उतने पर ही उसका अभिकार है। जो उससे अधिक सम्पत्ति पर अपना कब्जा करता है वह चोर है, उसे दण्ट मिलना चाहिये।"

यदि आवश्यकता से अधिक सग्रह न किया जाये तो कोई भी व्यक्ति निधन, भूखा तथा बिना स्थान नही रह सकता। अगर हम परिश्रम से कमाई हुई आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति को आम जनता की घरोहर समझते है तो भी कल्याण है। आज अपरिग्रह का आशिक रूप से साम्यवादी पालन कर रहे हैं किन्तु हिसात्मक होने के कारण उनसे भी अपरिग्रह का पालन नहीं होता। अपरिग्रह का मूल आधार तो अहिसा है, अत वह हिंसात्मक नहीं हो सकता। आज के साम्यवादियों ने साम्यवाद को भी गलत रूप दे रक्खा है। साम्यवाद का सच्चा रूप हिन्दू धर्म में ही मिलता है जो नीचे दिये श्लोक से व्यक्त होता है —

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ॥

''सभी सुखी हो, सभी निरोग सभी का कल्याण हो हो, तथा कोई भी दुखी न हो।''

अपरिग्रह सर्व हित के लिये अति आवश्यक हैं। इसका पालन केवल योगी ही के लिये नहीं किन्तु सबके लिये जरूरी है। अगर ठीक-ठीक रूप से सब लोग इसका पालन करने लगे तो ससार में मनुष्य का दुख बहुत हद तक दूर हो जायेगा। योगी को जब अपरिग्रह विषयक निष्ठा प्राप्त होती है तब भूत वर्तमान तथा भविष्य के जन्मों का ज्ञान हो जाता है। उसे, 'पूर्व जन्म में मैं कौन था तथा कैसे था, यह शरीर क्या है तथा कैसे स्थित है, भविष्य में कोन हूगा तथा किस प्रकार में स्थित हूगा' का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त होता है। सच तो यह है कि योगी के लिये अविद्या, अस्मिता आदि पच क्लेश तथा शरीर से लगाव ( अहत्व तथा ममत्व ) ही सबसे बड़ा परिग्रह है। जब इनसे योगी को छुटकारा प्राप्त हो जाता है तब योगी का चित्त शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है जिससे उसे त्रिकाल का प्रथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। सब राष्ट्रों को शिक्षा प्रणाली में अपरिग्रह पालन की शिक्षा सम्मिलित कर देनी चाहिये, तथा स्वय भी इसका पालन ठीक रूप से करने तथा कराने का प्रयत्न करते रहना चाहिये।

## नियम—

नियम पाँच है ---

शोचसतोषतप स्वाघ्यायेश्वरप्रणिथानानि नियमा ।। पा० यो० सू०-२।३२ ॥

- १--शौच (बाह्य तथा आभ्यन्तर श्द्धि)
- २-- सतोष (हर स्थिति मे प्रसन्न रह कर सब तरह की तृष्णा से मुक्त होना)
- ३—तप (मूख, प्यास, सर्दी-गर्मी, सुख-दुख, मान-अपमान, हर्प-शोक आदि सब द्वन्दो को सहन करना)
- ४--स्वाध्याय (वेद-उपनिषद, योग, गीता आदि आध्यात्मिक तथा मोक्षप्रति-पादक शास्त्रो का अध्ययन, वा प्रणव जप)
- ५—ईश्वर-प्रणिधान ( ईश्वर को फलमहित सब कर्मों का समर्पण करना )

## शौच--

#### १ बाह्य शौच--

मिट्टी जल गोबर आदि से पात्र, वस्त्र, स्थान आदि तथा शरीर को शुद्ध रखना, आधे पेट शुद्ध सात्विक भोजन करके शरीर को निरोग रखना, नेती, धौती आदि हठ योग की क्रियाओ तथा औषिष्यों से शरीर को शुद्ध रखना, बाह्य शौच हैं। इस बाह्य शौच का पालन वैज्ञानिक है। इसका मन पर बडा प्रभाव पडता हैं। रोगों से बचाव होता हैं। मृत्तिका में रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती हैं। गोबर से स्थान को लीपकर शुद्ध इसीलिये बनाया जाता है कि गोबर में भी अनेक रोगों के कीटाणुओं को मारने की अद्भुत शक्ति होती हैं। इस प्रकार में मृत्तिका, जल, गोबर आदि के द्वारा

सफाई करने से रोगादि दूर रहते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन के आवे पेट करने से पेट ठीक रहता है, तथा पेट ठीक रहने से सारा शरीर निरोग रहता है। इसके बावजद भी योगी नेती, धौती, बस्ति आदि के द्वारा शरीर के सचित मल को दूर कर शरीर को निर्मल करता रहता है, जिससे वह स्वस्थ रहता है। औषि तथा अन्य चिकित्सा से भी शरीर को शुद्ध किया जाता है। शौच का अभ्यास दढ होने अर्थात् शौच निष्ठा प्राप्त होने पर योगी का मन शुद्ध हो जाता है और वह शरीर की अशद्धियों को जानकर उससे राग रहित हो जाता है। उसका शरीर-अध्यास समाप्त हो जाता है। वह दूसरो के शरीर के ससर्ग से रहित हो जाता ह। निरन्तर मृत्तिका आदि से शुद्ध करते रहने पर भी अपना ही शरीर अशुद्ध बना रहता है, इस अनुभव के कारण जब उसी से वह अलग होना चाहता है, तब भला दूसरों के शरीर का संसर्ग वह कैसे करेगा? वह स्त्री तथा सुन्दर चेहरो से प्रेम नही करेगा, क्योंकि शरीर की अशुद्धि का उसे अनुभव हो चुका है। शौच परोक्ष रूप से एकाग्रता प्रदान करने मे सहायक होता है। शौच से स्वास्थ्य प्राप्त होता है, जिससे प्रसन्नता मिलती है, प्रसन्नता एकाग्रता प्रदान करती है। अप्रसन्न चित्त एकाग्र हो ही नहीं सकता। चित्त के एकाग्र होने से इन्द्रियो पर विजय प्राप्त होती है जिसके द्वारा आत्म-दर्शन प्राप्त होता है जो योग है।

## २ आभ्यान्तर शौच:---

चित्त के मलो को दूर करना आभ्यान्तर शोच है। राग, ईर्ष्या, परापकार-चिकीर्पा, अस्या, द्वेष तथा अमर्ष इन छ प्रकार के मलो के द्वारा चित्त कल्णित होता रहता है।

१—राग-कालुष्य-सुख अनुभव के बाद मदा सुख प्राप्त करने वाली राजस वृत्ति विशेष को राग-कालुष्य कहते है। सुखद विषयो मे राग उन विषयो के प्राप्त न होने पर चिन्न को कलुषित करता है। चिन्त दु खित होता है।

२—ईर्प्या-कालुष्य—दूसरो के गुण वैभव के आधिक्य से चित्त में जलन होना अर्थात् दूसरो को सुखी तथा प्रसन्न देखकर जलना राजस-तामस वृत्ति होने से चित्त को कलुषित करने के कारण ईर्ष्या-कालुष्य कहलाता है।

३—परापकारिचकीर्षा-कालुष्य—विरोधी पुरुषो के अपकार करने की इच्छा, चित्त की राजस-तामस वृत्ति होने से चित्त को कलुपित करने के कारण परापकारिचकीर्षा-कालुष्य कही जाती है।

४—असूया-कालुष्य—पुण्यात्मा व्यक्ति के गुणो में दोषारोपण करना, चित्त की राजस-तामस वृत्ति होने से चित्त को कलुषित करने के कारण असूया-कालुष्य कहलाता है। इस चित्त की स्थिति वाला व्यक्ति, पूजा पाठ करने, नियम से रहने वाले सदाचारी व्यक्तियों को ढोगी, पाखण्डी आदि शब्दों से पुकारता है।

५—द्वेष-कालुष्य—जिन सुखद विषयो से राग होता है उनमे बाबक व्यक्तियों के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। यह द्वेप, चित्त की राजस-तामस वृत्ति होने से चित्त को कलुपित करने के कारण द्वेष-कालुष्य कहलाता है।

६—अमर्ष-कालुष्य—पापात्मा व्यक्ति के कठोर बचनो से अपनेको अपमानित हुआ समझकर, पुरुष चित्त में बदला लेने की चेष्टा करता है, जो कि चित्त की राजस-तामस वृत्ति होने से चित्त को कलुषित करने के कारण अमर्ष-कालुष्य कहलाता है।

इन उपर्युक्त छ कालुष्यो से चित्त कलुषित होने से चित्त कभी एकाग्रता को प्राप्त नहीं हो पाता है। अत इन छ कालुष्यो से निवृत्ति प्राप्त करना योगी के लिये अनिवार्य है। इनसे निवृत्ति पाना ही आम्यन्तर शौच है। पातजल योगदर्शन में इसके उपाय बताये है जो कि नीचे दिये सूत्र से व्यक्त होते है।

> मैत्रीकरूणामुदितोपेक्षाणा सुखदु खपुण्यापुण्यविषयाणा भावनाविश्वित्तप्रसादनम् ॥ पा० यो० सू० १।३३ ॥

सुखी, दु खी, धर्मात्मा तथा पापी व्यक्तियों के बारे में क्रमश मित्रता, करुणा, हर्ष तथा उदासीनता की भावना रखने से चित्त प्रसन्न तथा निर्मल होता है।

सुखी व्यक्तियों के साथ मित्रता की भावना रखने से राग तथा ईव्यि-कालुब्य रूपी चित्त के मल की निवृत्ति होती है। जब सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री भावना की जावेगी तो उसके सुख को अपना सुख समझने से राग-कालुब्य रूपी चित्त का मल नष्ट हो जावेगा। मित्र के सुख वैभव सब उसी प्रकार से अपने ही है जिस प्रकार से पुत्र की ऐक्वर्य प्राप्ति अपनी ही ऐक्वर्य प्राप्ति है। इस प्रकार से मित्र के सद्गुण तथा वैभव आदि मे अपनापन होने के कारण चित्त मे जलन होने का प्रक्त ही नहीं पैदा होता। अत ऐक्वर्य सम्पन्न सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता की भावना रखने से ईब्यों रूपी मल चित्त में नहीं रहता।

दु खियो के प्रति करूणा वा दया की भावना से परापकारिचकीर्षा रूपी मल की निवृत्ति हो जाती है। दूसरो के प्रति घृणा नहीं रह जाती। अपने कष्ट के समान अन्य को भी कष्ट होता है ऐसा समझने से दूसरो को दु ख पहुचाने की भावना समाप्त हो जाती है। इसमें सबके सुख तथा कल्याण की भावना उदय होने पर व्यक्ति किसी को दुख पहुचाने की सोच ही नही सकता।

पुण्यात्मा पुरुष के सद्गुणो तथा धर्माचरण को देख कर उनके प्रति मुिंदता भावना होने से असूया-कालुष्य चित्त में नहीं रह जाता । उनके उत्तम आच-रणो से आनन्दित होनेवाले को उनके आचरणो पर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति चित्त में पैदा ही नहीं हो सकती।

पापी, दुष्ट, कष्ट देने वाले पुरुष के प्रति उपेक्षा की भावना रखने से चित्त से द्वेष तथा अमर्ष-काल्ष्य नष्ट होता है। इन उपर्युक्त मैत्र्यादि चारो भावनाओ के अनुष्ठान से चित्त मल रहित होकर निर्मल हो जाता है तथा यह निर्मल चित्त प्रसन्न होता हुआ एकाग्रता को प्राप्त करता है। मैत्र्यादि भावनाओं से चित्त की यह शुद्धि ही आम्यान्तर-शौच कहलाती है। अविद्या आदि पच क्लेशो के मलो को विवेक ज्ञान द्वारा चित्त से हटाने को ही चित्त की शुद्धि कहते है। यह चित्त की बुद्धि ही अम्यान्तर शौच कहलाती है। आम्यान्तर शौच के दृढ होने पर सत्व प्रधान चित्त से रजस तथा तमस का आवरण हट जाता है और चित्त स्फटिक सम स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छ होने से चित्त एकाग्र हो जाता है। चित्त के एकाग्र होने से इन्द्रियो पर विजय प्राप्त होती है। इन्द्रियो पर विजय प्राप्त होने पर चित्त में विवेक ज्ञान रूपी आत्म साक्षात्कार-योग्यता प्राप्त होती है । आभ्यान्तर शौच सिद्ध होने पर चित्त सत्व की स्वच्छता, एकाग्रता, इन्द्रिय नियन्त्रण तथा आत्म साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होती है। अत आत्म-साक्षात्कार के लिये व्यक्ति को निरन्तर बाह्य तथा आभ्यान्तर शौच का पालन करते रहना चाहिये। यह केवल योगी के लिये ही नहीं किन्तु सब मनुष्यों के लिये आवश्यक धर्म है। योगी के लिये तो यह अनिवार्य है ही।

हिन्दू धर्म में शौच का बडा महत्व है। प्राचीन-शिक्षा और आज की शिक्षा के रूप में मिन्नता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा में धर्म की शिक्षा भी अनिवार्य थी। केवल शिक्षा ही नहीं धर्म पालन का अभ्यास शिक्षा के साथ साथ कराया जाता था। हिन्दू धर्म में शौच का मुख्य स्थान था। उसका विकृतरूप आज भी पुराने हिन्दू परिवारों में देखने को मिलता है। सच तो यह है कि विश्व शान्ति को चाहने वाले राष्ट्र जब तक इसे अपनी राष्ट्रीय शिक्षा का प्रमुख अग नहीं बनायेंगें तब तक मानव की पाशविकता के ऊपर वे काबू नहीं पा सकते। आज तो शौच के नाम पर ही लोग हँसते हैं तथा उसे ढोग पाखण्ड तथा मूर्खता बताते हैं। शरीर मन के सम्बन्ध से, जिसका विवेचन पूर्व में हो चुका है, स्पष्ट हो जाता है कि गारीरिक शौच का मन पर कितना प्रभाव पहता है। अन बाह्य शौच का कम महत्व नहीं है। बाह्य तथा आभ्यन्तर शौच का पालन हर मनुष्य के लिये अति आवश्यक है। देश काल से बाह्य शौच में भेद हो सकता है। धर्म में हर देश के लिये बाह्य शौच के एकमें नियम नहीं हो मकते। जिस देश के लिये शौच के जो भी नियम हो उन्हीं नियमों का पालन होना चाहिये। उसको देश की शिक्षा का अग बनाना चाहिये। यह विश्व कल्याण का सरल मार्ग है।

सतोष — प्रारब्धानुमार तथा अपनी शक्ति के अनुसार प्रयत्न करने पर प्राप्त फल अथवा अवस्था में मस्त तथा प्रसन्न चित्त रहना तथा उससे अधिक की लालसा न करना ही सतोष है। जो पुरूष अप्राप्त वस्तु की लालसा को त्याग प्राप्त वस्तु में समभाव बर्तता है तथा कभी खेद और हर्ष का अनुभव नहीं करता वह पुरूष सन्तुष्ट कहलाता है। मतोष ही सुख का देने वाला तथा असतोष ही दुख प्रदान करने वाला होता है।

> मन्तोष परमास्थाय सुखार्थी मयतो भवेत् । मन्तोषमूल हि सुख दु खमूल विपर्यय ॥ मनु० ४।१२ ॥

सुख की इच्छा करने वाला परम सतोषी तथा सयमी बने क्योकि सुख का मूल कारण सतोष है और दुख का मूल कारण असतोष है। ।।मनु• ४।१२।।

आज्ञानैवश्यविवशे चित्ते सन्तोषविज्ञते ।
म्लाने वनत्रमिवादशे न ज्ञान प्रतिबिम्बित ॥ योगवा २।१५।९ ॥
मन्तोषपुष्टमनस भृत्या इव मर्ह्यय ।
राजानमुपतिष्ठन्ति किंकरत्वमुपागता ॥ योगवा २।१५।१६ ॥

मतोष रहित आशा वशीभूत चित्त मे ज्ञान उसी प्रकार से प्रकाशित नहीं होता है जैसे मिलन दर्पण मे मुख प्रतिबिम्बित नहीं होता।

जिस प्रकार में राजा की सेवा में राजा के नौकर चाकर उपस्थित रहते हैं ठीक उसी प्रकार में मतुष्ट व्यक्ति की सेवा के लिये महा ऋद्वियाँ उपस्थित रहती है।

सतोष का मतलब आलस्य तथा प्रमाद नहीं होता है। सतोष की स्थितिमें तो चित्त में सत्व के प्रकाश के कारण प्रसन्नता रहती है न कि तमस के अघकार के कारण आलस्य और प्रमाद। सतोष का अर्थ पुरूषार्थ हीनता नहीं है। प्रयत्न न करने को सतोष नहीं कहते हैं। आलस्य तथा निकम्मापन सतोष नहीं हैं। मनोष साख्य मे प्रतिपादित तुष्टियाँ नहीं है। भस्तोष इन सबसे भिन्न है। वह तो उत्तम से उत्तम सुख प्रदान करने वाली अवस्था है। किसी भी योगाभ्यासी को अज्ञान वश तुष्टियों को सतोष न समझ बैठना चाहिये क्योंकि ऐसा समझने पर उसका योगाम्यास शिथिल पड जायेगा और वह कभी भी कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकेगा। सतोप के पूर्ण रूप से दृढ होने पर तृष्णा का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। तृष्णा के नष्ट होने पर जो सुख प्राप्त होता है उसकी तुलना किसी भी मूस से नहीं की जा सकती है। किसी ने ठीक कहा है

यच्च कामसुख लोके यच्च दिव्य महत्सुखम् । तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हत पोडशी कलाम् ॥

१---आध्यात्मिकाश्चतस्र प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्याः ।

बाह्या विषयोपरमात् पच नव तुष्टयोऽभिमता ।। सा॰का॰ ५० ।। प्रकृति, उपादान, काल तथा भाग्य नामक चार आध्यात्मिक तुष्टियाँ होती है तथा विषयो मे वैराग्य होने से पाँच बाह्य तुष्टियाँ होती है, अत कुल तुष्टियाँ ९ होती है ।

- १—प्रकृति का कार्य है पुरूष को भोग तथा मोक्ष प्रदान कराना इस आशा पर योगाम्यास न करना 'प्रकृति तुष्टि' वा 'अम्भ' कहलाती है।
- २—अन्य मूर्ख गुरु का उपदेश है कि प्रकृति के द्वारा ही अगर मोक्ष स्वय होता तो सबकी ही मुक्ति हो जाया करती, किन्तु ऐसा नही होता है। अत सन्यास छेने से स्वय मोक्ष हो जाता है। यह सोचकर योगा-म्यास नही करना उपादान तृष्टि वा सिलल कहलाती है।
- ३—सन्यास से भी शीघ्र मोक्ष नहीं मिलता वह तो समय आने पर स्वय ही हो जाता है इस प्रकार दिये गये मूर्ख गुरू के उपदेश से प्रभावित होकर योगाभ्यास न कर, समय पर छोड देना काल तुष्टि वा ओघ कहलाती है।
- ४—काल आदि किसी से मोक्ष नहीं होता वह तो भाग्य से होता है, मूर्ज गुरू के इस प्रकार के उपदेश से भाग्य के ऊपर छोडकर योगाम्यास न करना भाग्य तुष्टि वा वृष्टि कहलाती है।

बाह्य तुष्टिया—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गध इन पाँचो विषयो के प्राप्त करने में दुख, रक्षा करने में दुख, विनाश होने में दुख, भोगने में दुख तथा दूसरे की हिंसा में दुख होता है यह समझकर मोक्ष प्राप्त करने के बाह्य साधनों में भय, प्रमाद तथा आलस्य करना ही पाँच बाह्य तुष्टियाँ है जो क्रमशः—पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमाभ तथा उत्तमाभ कहलाती है। इसलोक के समस्त विषय-सुख (स्त्री आदि) तथा स्वर्ग के दिव्य महान सुख (अमृत पान तथा अप्सरासभोग) दोनो मिलकर भी तृष्णा के नष्ट होने के सुख अर्थात् सतोष सुख के सोलहवे हिस्से के समान भी नही है।

पूर्ण रूप से सतोष की दृढता तभी समझनी चाहिये जब कि सर्वोत्तम सुख प्राप्त हो जावे। अन्य किसी भी प्रकार से ऐसा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। मचमुच में अमीर वह है जिसकी आवश्यकताये कम होती है। ओर गरीब वह है जिसकी प्राप्ति के साधनों से अधिक आवश्यकताये होती है। सतोप आवश्य-कताओं को कम करता है। जिससे व्यक्ति प्रसन्न तथा सुखी रहता है।

इसके विरोध मे आज अधिक लोगो का यह कहना है कि सतोप से तो व्यक्ति तथा समाज का विकास ही रुक जाता है। सतुष्ट व्यक्ति अपनी अवस्था म सत्रष्ट होने के कारण उसे बदलने का प्रयाम ही नहीं करेंगे। आवश्यकताओ म हो सभ्यता का विकास होता है। मभ्य देश निरन्तर विकास की ओर है। वे अपनी अवस्था से मन्तुष्ट कभी नही रहते है। किन्तु क्या सभ्यता का काय मनुष्य का असन्तृष्ट तथा द खी बनाना ही ह ? ऐसी सम्यता की, जिससे मानव दु.खी, स्वार्थी, लालची तथा हृदयहीन बनता हो, क्या जरूरत है ? उससे मानव कल्याण होही नहीं सकता । इसने तो मानव की सारी शक्ति बाह्य भौतिक आवश्यकताओ की बृद्धि तथा पूर्ति में लगादी है। यह मानव का वास्तविक विकास नहीं है। मानव का विकास तो आत्मोपलब्धि की तरफ चलने में है। उसके लिये साधन रूप से भौतिक वस्तुओ का स्थान हो सकता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा को भूल कर भौतिकवाद की तरफ ही अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगादी जावे। मानव का कल्याण इस सम्यता के विकास से नही हो सकता। दूसरे, मत्ष्रि का अर्थ किसी राष्ट्र वा व्यक्ति के विकास में रुकावट नहीं है किन्तू सन्तुष्ट व्यक्ति वा राष्ट् अपने सारे कार्यों को ईरवर के कार्य समझ कर लगाव रहित होकर करता है। उसके कार्य कभी स्वार्थ तथा दूसरो के अहित से प्रेरित होकर हो ही नहीं सकते। उसके समान उत्साह तथा उमग से तो कोई कार्य कर ही नहीं सकता। उसका विकास ही विश्व कल्याण का भी विकास है। वही सही शब्दों में विकास कहा जा सकता है। इसके द्वारा ही विश्व में न्याय, गान्ति तथा प्रेम की भावना फैलती है क्योंकि यह लालच, सकीर्णता, द्वेषादि सम्यता की देनो को समाप्त कर देता है। आज सब राष्ट्रो को इसका पालन करना चाहिये और उन्हें अपने ही से सन्तुष्ट रहना चाहिये। दूसरो को हडपने का विचार निकाल देना चाहिये। इसके पालन करने से मानव जाति की शक्ति

का अपव्यय होना बच जायेगा तथा वह शक्ति उसके कल्याण में लगेगी। आज मानव की महान शक्ति मानव के अकल्याण में लग रही है वही शक्ति मन्तोष के द्वारा मानव कल्याण में बदली जा मकती है।

## तप, स्वाघ्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान भ —

यम नियम के पालन करने में अनेक बिघ्न पैदा हो जाते हैं। उत्तम कार्यों के सम्पादन करने में विघ्न प्राय आया ही करते हैं। चित्त में हिंसा असत्य भाषण आदि की वृत्ति उदय होना यम नियम के पालन में बिघ्न है क्यों कि ये वृत्तियाँ अहिंसा आदि की विरोधी है। जब किमी कारण से साधक के चित्त में हिंसा, असत्य, स्तेय, अबहार्च्य, परिग्रह, अशौच, असन्तोष, तप-अभाव, स्वाध्याय-त्याग तथा नाम्निकता के भाव उदय होने लगे तब उनकी प्रति पक्ष भावना के द्वारा उन्हें दूर करना चाहिये। साधक के चित्त में बैरी को मारने, झूठ बोलकर तथा चोरी से हानि पहुचाने आदि की प्रवृत्ति होने पर यह भावना उदय करनी चाहिये कि 'मैंने जब मव जीवों को अभय प्रदान करने तथा उनके कल्याणार्थ योग मार्ग अपनाया है तथा इन विरोधी वृत्तियों का त्याग किया है तब फिर कुत्ते के वमन करके खाने के समान इन्हें कैसे अपनाऊँ।' यम नियमों के विरोधी हिसा, असत्य आदि मब, दु ख तथा अज्ञान को प्रदान करते हैं। उनसे सुख तथा ज्ञान तो प्राप्त होही नहीं सकते। इस प्रकार की भावना को ही प्रतिपक्ष भावना कहते हैं।

ये यम नियमों के विरोधी भाव तीन प्रकार के होते हैं (१) स्वय किये गये (२) दूसरों से करवाये गये, (३) करने वालों का समर्थन करना। ये तीनों भी लोभ, क्रीध तथा मोह से किये जाने के कारण तीन-तीन प्रकार के अर्थात् ३ × ३ = ९ प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार ये ९ भी मृदु, मध्य तथा अधिमात्र भेद से ९ × ३ = २७ प्रकार के हुये। ये २७ भी मृदु, मध्य तथा तीव के भेद से २७ × ३ = ८१ प्रकार के हुये। ये ८१ भी असख्य प्राणियों के भेद से असख्य प्रकार के हुये। ये ही, दु ख तथा अज्ञान रूपी अनन्त फलों को देने वाले हैं।

हिसा करने वाले वा किसी को दुख देने वाले के स्त्री, पुत्र, धन आदि नष्ट हो जाते हैं उसे महान कष्ट तथा नरक यातना भोगनी पडती है। इसी प्रकार

१. तप, स्वाघ्याय तथा ईश्वर प्रणिधान के विषय में क्रिया योग नामक अघ्याय १७ के अन्त में देखने का कष्ट करें। यहा उसकी पुनरावृत्ति करना ठीक नहीं है।

मे असत्य, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह आदि से भी महा दुख होता है। इन अनिष्टों को विचार कर साध क को इनमें मन को नहीं लगाना चाहिये। किन्तु उपर्युक्त प्रतिपक्ष भावना के द्वारा उसे इनका त्याग करते रहना चाहिये। अगर ऐसा नहीं करेगा तो इनके फन्दे से बच नहीं सकता, अर्थात् ससार चक्र से मुक्त नहीं हो सकता तथा सर्वदा दुख-यातना ही सहता रहेगा। प्रतिपक्ष भावना से ये सब विरोधी भाव दग्ध बीज सम हो जाते हैं तथा फल प्रदान करने में असमर्थ हो जाते हैं ।

श्रासन<sup>2</sup> — जिम अवस्था में शरीर स्थित पूर्वक दीर्घ काल तक सुख से रह सके उसे आसन कहते हैं। एक ही स्थित में बिना हिले हुले अत्यिक समय तक बिना किसी कष्ट के स्थित रहने को आसन कहते हैं। हठ योग में अनेक आमनों का वणन मिलता है। हठ योग में आसनों का मुख्य कार्य शरीर को स्वस्थ वनाना, उसके आलस्य तथा भारीपन को दूर करना है। आसनों के द्वारा शरीर में हल्कापन तथा स्फूर्ती आती है। आमनों के द्वारा शरीर योग साधन करने के योग्य होता है। शरीर में शीत उप्ण आदि को सहने की शक्ति पैदा हो जाती है। पातञ्जल योग दशन के अनुसार उनका मुख्य उद्देश्य तो सुख पूर्वक अधिकतम समय तक स्थिरता पूर्वक घ्यान में बैठना है।

पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वास्तिकासन, दण्डासन, सौपाश्रय, प्रयंड्क, कोचिनषदन, हस्तिनिषदन, उप्ट्रिनपदन, समसस्यान आदि आसनो मे से जिस आसन से साधक योगी स्थिरता सुगमता तथा सुख पूर्वक अधिक देर तक बैठ मके उसी आसन को अपना लेना चाहिये। आमनो के विषय मे आसनो की कोई भी अच्छी पुस्तक काफी ज्ञान प्रदान कर सकती है। शिव सहिता, घेरण्ड सहिता, हठ-योग सहिता, हठ योग प्रदीपिका तथा योग उपनिषदो मे आसनो का वर्णन किया गया है। आसन को सिद्ध करने के लिये शरोर की स्वाभाविक चेष्टा को रोकना तथा अनन्त में चित्त को लीन करना चाहिये। कहने का अर्थ है कि शरीर तथा मन दोनो को ही चेष्टा-हीन कर देना चाहिये तभी आसन सिद्ध होता है। चित्त बिना किसी रूकावट के निरन्तर व्यापकता से तदाकार रहने से निर्विषय होकर स्थिर हो जाता है तथा शरीर का अध्यास छूट जाता है। शरीर का अध्यास छूट जाता है। शरीर का अध्यास छूट जाने के कारण आसन से दुख नहीं होता है तथा बहुत देर तक

१ पा॰ यो० भा० २।३३,३४

२ पा० यो० भा० २।४६, ४७, ४८

विना हिले डुले स्थिरता के साथ साधक सुख पूर्वक बैठ सकता है। साधारणतया चित्त निरन्तर एक विषय से दूसरे विषय पर जाता रहता है, किन्तु जब उसका व्यापकता से तदाकार हो जाता ह तब वह किसी विषय पर जा ही नहीं सकता, अत शान्त हो जाता है। आमन के सिद्ध हो जाने पर साधक योगी को गमा-सर्दी. भख-प्याम आदि द्वन्द कष्ट नहीं देते। उनमें सहनशीलता आ जाती ह अर्थात वह तितिक्षु बन जाता है। उसमे स्वभाविक रूप से द्वन्दों को सहने को शक्ति पैदा हो जाती है। आसन-सिद्ध होने की यही पहचान है। जिसे किसी भो द्रद से कष्ट नहीं होता अर्थात् सहन शीलता पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती ह ऐसे साधक योगी को आसन-सिद्ध समझना चाहिये। आसन मानसिक सतूलन पैदा करता है। मन को बस में करने से जो होता है वही आसन सिद्ध होने मे भी होता है क्योंकि आसनो के द्वारा मन पर काबू होता है। आसनो के द्वारा काफी देर तक भूख प्यास आदि को रोके रह सकते है। आसन से घ्यान को जनसे हटाया जा सकता है। आसनो के द्वारा स्नाय मण्डल को शक्ति मिलनी है। उनके द्वारा सकल्प शक्ति को विकसित करके, मनचाहे परिणाम प्राप्त किये जा सकते है। यह मन तथा शरीर दोनो को काबू मे करके शक्तिशाली बनाने का साधन है। यही मन शरीर पर अधिकार प्राप्त करना योग का आधार है।

\*प्राणायाम • -प्राण ही जीवन है। प्राण समस्त ससार की रक्षा करने वाली महाशक्ति है। प्राण के बिना प्राणी जीवित ही नहीं रह सकता। निम्नतम कोटि से लेकर उच्चतम कोटि के जीव के लिये प्राण अनिवार्य है। जब से जीव जन्म लेता है, तब से ही श्वास प्रश्वास की क्रिया प्रारम्भ हो जाती है। भोजन और जल के बिना प्राणी कुछ दिन तक जीवित रह सकता है, किन्तु प्राण के बिना वह बहुत ही अल्प समय में समाप्त हो जाता है। आधुनिक सम्यता के युग मे आज ठीक-

<sup>\*</sup> बिना गुरु प्राणायाम का अम्यास केवल पुस्तको के आधार पर नहीं करना चाहिये । यहविषय बहुत कठिन हैं ।

१ पा॰ यो॰ भा॰-२।४९,५०,५१,५२,५३। शिवसिह्ता-अध्याय ३।२२ से २६ तक घेरण्डसिह्ता -अध्यास ५।३९ से अन्त तक। अमृतनादोपनिषद-६ से १४ तक क्लोक। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद् ९४ से १२९ तक क्लोक। दर्शनी-पिनषद - भाग ४। योगकुण्डली -उपनिषद १९ से ३९ तक क्लोक। योगचूडा-मणि उपनिषद ९५ से १२१ तक। योगशिखोपनिषद -८६ से १०० तक। शाण्डिल्योपनिषद -४।१२,१६, ७।१ से १३ तक।

ठीक सास लेने की किया भी लोगों की करीब करीब विकृत-सी हो गई है, क्योंकि जीवन कृत्रिम हो गया है। योग मे प्राण पर विजय प्राप्त करने वाली किया को प्राणायाम कहते है। योग के पच बहिरग साधनो मे प्राणायाम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि प्राणायाम के द्वारा ही प्राण का नियन्त्रण होता है। प्राण के नियन्त्रण से मन का नियन्त्रण बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि मन और प्राण का अत्यधिक घनिष्ट सम्बन्ध है। प्राण से मन जुडा हुआ है। अत प्राण पर काबू पाने पर मन पर काबू पाना स्वत सरल हो जाता है। मन रूपी पक्षी प्राण रूपी खँटे से बँघा होने के कारण सर्वत्र भ्रमण करने पर भी उससे बाहर नहीं हो सकता है, सुषुष्ति में तो उसी में विश्राम करता है। प्राण भी व्यष्टि तथा समष्टि रूप से होता है। व्यक्ति के लिये वह व्यष्टि है। समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ है। शरीर तथा विश्व मे प्राण ही शक्ति है। इस शरीर की शक्ति को जो हमारे भीतर निरन्तर स्पन्दित होती रहती है, हम अपने फेफडो की गति के द्वारा नियन्त्रित कर सकते है। प्राण का नियन्त्रण मन के नियन्त्रण के लिये तथा मन का नियन्त्रण आध्यात्मिक विकास के लिये अत्यधिक आवश्यक है। मन को वश में करना सरल नहीं है। उसके लिये दीर्घ काल तक प्राण नियन्त्रण का अभ्यास अपेक्षित है अन्यथा मन पर काबू पाना असम्भव है। प्राणायाम के लिये आसन का सिद्ध होना आवश्यक होता है। बिना आसन के सिद्ध हुये मन की चचलता बनी रहती है जिसके कारण प्राण भी स्थिर नहीं हो पाता है। अतः प्राणायाम का अधिकारी वही है जिसको आसन सिद्ध हो गया हो। मन को स्थिर करने के लिये शरीर की स्थिरता बहुत ही आवश्यक है जो आसन के द्वारा होती है। आसन के सिद्ध होने के बाद श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक गति को रोकना ही प्राणायाम कहलाता है। श्वास-प्रश्वास निरन्तर स्वाभाविक रूप से चलते रहते हैं। बाहर से वायु का भीतर प्रवेश जिसे श्वास कहते है तथा शरीर के भीतर की वायु का बाहर निकलना जिसे प्रश्वास कहते है दोनो ही निरन्तर स्वाभाविक रूप से जारी रहते है। इनकी स्वाभाविक गति के अभाव को ही प्राणायाम कहा जाता है। इवास-प्रश्वास के गति विच्छेद के साथ साथ चित्त का भी गति विच्छेद होना ही यथार्थ प्राणायाम है। इसके रोकने के विशेष नियम है। उन नियमों के अनुसार श्वास-प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है। इस प्राण के नियन्त्रण को ही प्राणायाम कहते है। गीता में भी इसके विषय में निम्नलिखित क्लोक है --

२ हठयोगा सहिता-प्राणायाम प्रकरण।

अपाने जुह्वित प्राण प्राणेऽपान तथा परे । प्राणापानगती रूद्ध्वा प्राणायामपरायणा ॥ गी०४-२९ ॥

कुछ योगी प्राण वायु को अपान में, कुछ अपान वायु को प्राण में हवन किया करते हैं तथा उनके अलावा बहुत से योगी प्राण तथा अपान की गति को अवरूद्ध करके प्राणायाम में प्रवृत्त होते हैं।

यहा प्राणायाम को भी एक यज्ञ माना है, तथा प्राण को प्रश्वास तथा अपान को श्वास के रूप में प्रयोग किया है। अत प्राण को अपान में हवन करने से पूरक प्राणायाम तथा अपान को प्राण में हवन करने से रेचक प्राणायाम होता ह। प्राण ताथ अपान दोनों के निरोध से कुम्भक प्राणायाम होता है।

इस तरह से पातजल योग दर्शन में भी साधारण रूप से प्राणायाम के पूरक, कुम्भक तथा रेचक तीन भेद होते हैं। रेचक प्राणायाम में प्राण के बहिगंत होने से उसमें श्वास का स्वत ही निरोध हो जाता है, अर्थात् रेचक प्राणायाम में प्रश्वास का तो सद्भाव होता है, किन्तु श्वास का अभाव स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इतना ही नहीं किन्तु अगर सामान्य व्यक्तियों के अनियमित चलने वाले श्वास प्रश्वास का अवलोकन किया जाय तो प्रश्वास की स्वाभाविक गित का भी अभाव रेचक प्राणायाम में वायु को बाहर निकाल कर वही बारण करने के कारण हो जाता है। इसी तरह से पूरक प्राणायाम में प्रश्वास का तो निरोध होता हो है, साथ साथ बाहर की वायु को पीकर धारण करने की वजह से श्वास की सामान्य व्यक्तियों में स्वत होने वाली गित का भी निरोध हो जाता है। कुम्भक प्राणायाम में प्राण वायु को जहाँ का तहाँ एकदम अवख्द करने से श्वास प्रश्वास दोनो की गित का पूर्णरूप से निरोध हो जाता है। इस तरह से श्वास प्रश्वास दोनो की गित का पूर्णरूप से निरोध हो जाता है। इस तरह से श्वास प्रश्वास दोनो की गित का पूर्णरूप से निरोध हो जाता है। इस तरह से श्वास प्रश्वास दोनो की गित का पूर्णरूप से निरोध हो जाता है। इस तरह से इन तीनो प्राणायाम के सामान्य लक्षण हुए।

पातजल योग दर्शन मे प्राणायाम के इन तीनो (पूरक, कुम्भक, रेचक) भेदों का विवेचन किया गया है। योग उपनिषद, घरण्ड सहिता तथा शिव-सहिता आदि प्रन्थों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। अमृतनादोपनिषद में त्रिविध प्राणायाम का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया गया है, जिनको रेचक पूरक, कुम्भक नाम दिये हैं। दे

१ पा० यो॰ स॰ भा० २।५०।

२ अमृत्नादोपनिषद-९।

रेचक —रेचक प्राणायाम में प्राण को बहुत ही मदगित से हृदय से बाहर निकालकर अन्तर स्थान की वायु से रिक्त करके उसी अवस्था में स्थिर रखते हैं। इस प्राणायाम में प्रश्वास के द्वारा प्राण की स्वाभाविक गित का अभाव किया जाता है। इस प्रकार से श्वास निकाल कर स्थिर होने वालो बाह्य वृत्ति को रेचक प्राणायाम कहते हैं।

पूरक — जिस प्रकार से कमल नाल के द्वारा व्यक्ति जल को खीचता है, उसी प्रकार से नासिका द्वारा वायु को खीच कर भीतर ही रोकना पूरक प्राणायाम कहा जाता है। इस प्राणायाम में श्वास के द्वारा स्वाभाविक प्राण की गित का निरोध किया जाता है। यह आभ्यान्तर वृत्ति पूरक प्राणायाम के नाम से पातजल योग दर्शन में कही गई है। श्वाम को खीच कर रोकने को ही पूरक प्राणायाम कहते है।

कुम्भक — शरीर को निश्चल रखते हुये श्वास और प्रश्वास न लेने की अवस्था की स्थिरता को कुम्भक कहते हैं। हैं यह श्वास-प्रश्वास दोनों की गतियों का निरोध करके प्राण को एक दम जहाँ का तहाँ रोक देनेवाली स्तभ-वृत्ति कुम्भक प्राणायाम कही जाती है। प्राण को जहाँ का तहाँ एक दम रोकना ही कुम्भक कहलाता है, इसमें श्वास-प्रश्वास की गति का एक दम अभाव हो जाता है।

शिवसहिता मे प्राणायाम की विधि का वर्णन किया गया है। योगी को एकान्त स्थान मे कुशासन पर पद्मासन लगाकर अपने शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुये गुरू तथा गणेश और दुर्गा जी को प्रणाम करते हुये प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिये। अभ्यास करने वाले को अपने दाहिने अगूठे से पिगला (दाहिना नथना) को बद करते हुये इडा (बॉया नथना) के द्वारा वायु को खीचकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार रोकना तथा फिर घीरे-घीरे दाहिने नथने के द्वारा छोडना चाहिये। इसके बाद साधक को दाहिने नासिका छिद्र से वायु को घीरे घीरे खीचकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार रोककर घीरे घीरे

१ अमृतनादोपनिषद्-११।

२ अमृत नादोपनिपद्-१२

३ अमृत नादोप निषद्-१३

४. शिव सहिता ३।२०,२१

५, शि० स०-३।२२

योग० १३

बायो नासिका से छोडना चाहिये। इस प्रकार की योगिविधि से साधक को आलस्य तथा सब द्वन्दों से रहित होकर बीस कुम्भकों का प्रतिदिन चार समय (१-सूर्योदय, २-दोपहर, ३-सूर्यास्त तथा ४-अर्धरात्रि) अभ्यास करना चाहिये।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि प्राणायाम के पूरक, रेचक तथा कुम्भक तीन अग हैं। ये तीनो प्रकार के प्राणायाम भी देश काल और सख्या के द्वारा परीक्षित होते हैं। देश, काल और सख्या से इनको नापा जाता है। इनके द्वारा ही प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता चलता है। इनकी दीर्घता और सूक्ष्मता की परीक्षा भी देश, काल और सख्या के द्वारा की जाती है।

रेचक प्राणायाम मे प्राण को बाहर निकालते समय प्राण की दूरी को अभ्यास से घीरे-घीरे बढाया जाता है। इस अभ्यास के बढने की परीक्षा पतली धुनी हुई रूई को रेचक प्राणायाम के समय नासिका के सामने ग्ख कर की जाती है। जितनी दूर पर वह धूनी हुई रूई श्वास के द्वारा हिलती है, वही उसका देश है। यही देश के द्वारा रेचक की परीक्षा है। अभ्यास के द्वारा रेचक प्राणायाम मे श्वास की दूरी बढती जाती है। इस प्रकार से जब अम्यास के द्वारा रेचक नासिका के अग्रभाग से १२ अगुल पर स्थित हो जाता है तब उसे दीर्घ सुक्ष्म कहा जाता है। इस रेचक प्राणायाम मे जिस प्रकार से अभ्यास के द्वारा श्वास की परिधि बढती जाती है, ठीक उसी प्रकार से पुरक प्राणायाम में श्वास की लम्बाई अन्दर की तरफ बढती जाती है। मीतर स्वास लेने से चीटी के स्पर्श के समान ब्वास का स्पर्श प्रतीत होता है, जो कि अम्यास के द्वारा धीरे-धीरे क्रम से नाभि तथा तलुओ तक पहुच जाता है, तथा ऊपर मस्तिष्क तक पहुच जाता है। जब यह नामि तक स्थिर होता है, तो पूरक को दीर्घ-सूक्ष्म जानना चाहिये। देश के द्वारा परीक्षा केवल रेचक और पूरक की ही की जाती है। कुम्भक की स्थिति एक दम जहाँ के तहा श्वास-प्रश्वास को अवरूद्ध करने की स्थिति होने के कारण उसमें न तो बाहर ही वायु की गति होती है और न अन्दर ही, इसलिये उसमें बाहर हिलने तथा अन्दर के स्पर्श का प्रश्न ही उदय नही होता। दूसरे प्रकार के कुम्भक में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसमें इडा के द्वारा वाय को घीरे-घीरे खीचकर सामर्थ्यानुकूल रोका जाता है और फिर पिंगला के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है, फिर उसके बाद पिंगला के द्वारा वायु को

१. शि॰ स०-३।२३, २४, २५

खीचा जाता है, और सामर्थ्य के अनुकूल रोक कर इडा के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसमे दोनो ही देश (बाह्य और अम्यन्तर) इसका विषय है। इसलिये पूर्व मे रेचक और पूरक के देश परीक्षण इस पर भी लागू होते है और उन परीक्षणों के द्वारा इसकी दीर्घता और सूक्ष्मता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कुम्भक का स्थान रेचक तथा पूरक दोनो के द्वारा माना जाता है। श्वास-क्रिया को बाहर तथा भीतर दोनो ही जगह रोका जा सकता है। रेचक तथा पूरक दोनो की क्रियाओं के अभाव में इसका निश्चय होता है। इस तरह से यहा देश का अर्थ श्वास की गरीर के बाहर तथा भीतर की दूरी तथा प्राण केन्द्रित स्थान है।

जिस प्रकार से देश के द्वारा प्राणायाम की परीक्षा होती है उसी प्रकार से काल द्वारा भी प्राणायाम की परीक्षा होती है। मात्रा से समय का हिसाब लगाया जाता है। जितना समय घुटने के ऊपर से चारो तरफ हाथ को फिरा कर एक चुटकी बजाने में लगता है, उसका नाम मात्रा हे। मात्रा काल की इकाई है। सामान्य रूप से मात्रा को हम सेकेण्ड कह सकते है। प्राणायाम के अभ्यास के बढते जाने से समय में भी बृद्धि होती चली जाती है। तीनो प्राणायाम का समय परिमाण अभ्यास के द्वारा घीरे-धीरे बढता चला जाता है। जब ३६ मात्राओ तक प्राणायाम का समय पहुच जाता है तब वह दीर्घ और सूक्ष्म समझा जाना चाहिये। प्राण का किसी एक विशेष केन्द्र पर केन्द्रित करने का समय भी उसके समय के परिमाण को बताता है। रेचक, पूरक और कुम्भक इन तीनो के समय में भेद रक्खा गया है।

सख्या के द्वारा भी तीनो प्राणायामों की दीर्घ सूक्ष्मता की परीक्षा की जाती है। जब प्राणायाम का अभ्यास बढता चलता है तो प्राणायाम की सख्या भी बढती जाती है। प्राणायाम के अभ्यास से बहुत से स्वाभाविक श्वास-प्रश्वास मिलकर एक ही श्वास बन जाता है। जब प्राणायाम दीर्घ सूक्ष्म होता है तब एक श्वास के अन्तर्गत १२ स्वाभाविक श्वास-प्रश्वास आ जाते है। १२ श्वास प्रश्वास का एक श्वास प्रथम उद्घात होता है। चौबीस स्वाभाविक श्वास प्रश्वास का जब एक श्वास होता है तो द्वितीय उद्घात कहा जाता है। इसी प्रकार से तृतीय उद्घात ३६ श्वास-प्रश्वास का एक होता है। कुछ के मत से मात्रा काल उपर्युक्त मात्राकाल का १ (एक तिहाई) होने से प्रथम उद्घात ३६ मात्रा, दूसरा उद्घात ७२ मात्रा तथा तीसरा उद्घात १०८ मात्रा का होता है। नाभी से प्रेरित प्राण का मस्तिष्क मे टकराना उद्घात है। श्वास-प्रश्वास

को रोकने से उनको ग्रहण वा छोडने के लिये जो उद्देग होता है उसे ही उद्घात कहते हैं। विज्ञानिभक्षु के अनुसार श्वास-प्रश्वास रोकना मात्र उद्घात है। सत्य तो यह है कि जिस समय तक श्वास वा प्रश्वास को रोकने से प्राण को छोडने वा ग्रहण करने की इच्छा होती है उस काल तक की रुकावट को ही उद्घात कहते हैं। प्रथम उद्घात अधम दीर्घ सूक्ष्म, द्वितीय उद्घात मध्यम दीर्घ सूक्ष्म, और तृतीय उद्घात उत्तम (तीज़) दीर्घ सूक्ष्म कहा जाता है। यही सख्या द्वारा दीर्घ सूक्ष्म सूक्ष्म सुक्ष्मता की परीक्षा है।

अभ्यास से प्राणायाम दीर्घ सूक्ष्म किया जाता है। दीर्घ काल तक रेचन वा विधारण को दीर्घ तथा श्वास-प्रश्वास की क्षीणता तथा विधारण की निरायासता को सूक्ष्म कहते हैं। जब नाक के सामने की रूई न हिले तो ऐसा प्रश्वास सूक्ष्मता का द्योतक होता है।

पूरक, कुम्मक तथा रेचक मे १।४।२ का अनुपात होता है। १२ मात्रा तक श्वास खीचने मे तो ४८ मात्रा तक कुम्मक तथा २४ मात्रा तक रेचक करना चाहिये। यह अघम प्राणायाम का रूप है। २४ मात्रा तक श्वास खीचने में अर्थात् २४ मात्रा के पूरक मे ९६ मात्रा तक कुम्मक तथा ४८ मात्रा तक रेचक करना चाहिये। यह मध्यम प्राणायाम हुआ। ३६ मात्रा के पूरक मे १४४ मात्रा तक कुम्मक तथा ७२ मात्रा तक रेचक करना चाहिये। यह तीसरा उत्तम प्राणायाम कहा जाता है।

अपनी अपनी इच्छा से देश, काल, सख्या के अनुसार तीनो प्राणायामो के नियमो पर चलना आश्रित है। इन तीनो को एक साथ ही होना चाहिये ऐसी बात नहीं हैं। अनेक शास्त्रों में काल का प्राणायाम के अभ्यास में अधिक महत्व दिया है।

घेरण्ड सहिता मे आठ प्रकार के कुम्भक बताये है। १

सिहत सूर्यभेदश्च उज्जायी शीतली तथा। भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ठकुम्भक ॥ ५।४६

सहित, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा तथा केवली ये आठ प्रकार के कुम्भक होते हैं।

१ घेरण्ड सहिता---५।४६, ४७ से ९६ तक

१—सिहत कुम्भक — सिहत कुम्भक दो प्रकार का होता है एक सगर्भ दूसरा निर्गर्भ। बीज मत्र के उच्चारण के नाय किया गया कुम्भक सगर्भ तथा बिना बीज मत्र के किया गया कुम्भक निर्गर्भ है।

सगर्भ सहित कुम्भक न — माधक को पूरव वा उत्तर की तरफ मुख कर सुखासन से बैठ कर रक्त वर्ण रजस गुण पूर्ण ''अ'' अक्षर के रूप मे ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिये। बॉये नासिका छिद्र से पूरक करना आरम्भ करे तथा उसके बीज मत्र ''अ'' को १६ बार जपे। उसके बाद कुम्भक करने से पूर्व उडि्डयान बन्ध बॉधे । इसके बाद साधक श्याम वर्ण सत्त्वगुण पूर्ण हरि का ध्यान तथा कुम्भक के बीज मत्र "ऊ" का ६४ तार जप करते हुये कुम्भक करे। उसके बाद क्वेत वर्ण तमस् गुण पूर्ण शिव का ध्यान तथा रेचक के बीज मत्र "म" का ३२ बार जाप करते हुये रेचक करे। फिर दाहिने नथुने से पूरक प्रारम्भ करके क्रम्भक तथा बाँये नथुने से रेचक करे। इसी प्रकार से सबीज प्राणायाम को दोहराता रहे। पूरक, कुम्भक तथा रेचक तीनो को ही अलग अलग प्रणवात्मक समझकर प्रणव की उपासना की भावना रखते हुये भी तोनो मे ओम् का जाप खास मात्राओं से करने को भी सगर्भ प्राणायाम कहते है। ब्रह्म के घ्यान के साथ भी प्राणायाम किया जाता है। <sup>२</sup> इस उपर्युक्त त्रिधि से नथुनो को बदलते हुये पूरक, कुम्भक तथा रैचक को करे। पूरक, कुम्भक तथा रेचक का अनुपात १४२ का होना चाहिये। आरम्भ करते समय दाहिने हाथ के अँगूठे से दाहिने नथुने को दबाकर बाँगे नथुने से पूरक तथा कुम्भक मे बाँये नथुने को दाहिने हाथ की अनामिका तथा कनिष्ठिका से दबाकर वायु को भीतर धारण करके फिर रेचक मे बॉये नथुने बन्द रखते हुये दाहिने नथुने का अँगूठा हटा कर वायु को धीरे-धीरे छोडा जाता है। इस क्रिया के बाद फिर यही दाहीने नथुने से पूरक करके दोहराई जाती है। इसी प्रकार नथुनो को बराबर बदलते रहना पडता है। बाद मे अभ्यास के दृढ होने पर प्राणायाम मे नथुनो को उँगलियो से दबाने की जरूरत नहीं होती है। अगर कुम्भक में जालन्धर बन्ध लगाया हो तो भी जँगलियो से नथुनो के दवाने की आवश्यकता नही होती है। सत्य तो यह है कि प्राणायाम बन्धों के सहित ही करना चाहिये। पूरक के समय मूल बन्ध तथा उड्डियान बन्ध, कुम्भक के समय मूल बन्ध तथा जालन्धर

१ घेरण्ड सहिता---५-४६ से ५७ तक

२ वाराहोपनिषद्---५-५४ से ६१ तक

बन्ध, रेचक के समय मूल बन्ध तथा उड्डियान बन्ध करना चाहिये। मूल बन्ध प्राणायाम मे शुरु से अन्त तक रहता है। इनके बिना प्राणायाम करने से हानि होने की आशका है। १२-४८-२४ मात्राओ (सेकन्डो) वाला पूरक, कुम्भक तथा रेचक अधम, १६-६४-३२ मात्राओ वाला पूरक, कुम्भक तथा रेचक पद्म प्राणायाम तथा २०-८०-४० मात्राओ वाला पूरक, कुम्भक तथा रेचक उत्तम प्राणायाम घेरण्ड सहिता के अनुसार माना गया है। १

निर्गर्भ सहित कुम्भक मे बीज मत्र का जप नही किया जाता है। निर्गर्भ प्राणायाम से सगर्भ प्राणायाम सौ गुणा अधिक शक्ति रखता है।

अधम प्राणायाम के अम्यास से प्रचुर मात्रा में पसीना निकलने लगता है, मध्यम प्राणायाम के अम्यास से सुष्मना में कम्पन की अनुभूति होती है तथा उत्तम प्राणायाम के अभ्यास से साधक आसन से ऊपर उठ जाता है। तीनो प्राणायामों में सफलता के ये तीनो चिन्ह है।

प्राणायाम के द्वारा आकाश में स्थित होने की शक्ति प्राप्त होती है। प्राणायाम के द्वारा रोगों से निवृत्ति होती हैं। इसके द्वारा आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। मन शान्त तथा प्रसन्न होता है। इसका अभ्यासी सुखी होता है।

२—सूर्यमेदी कुम्मक रे—पूर्ण बलपूर्वक वाह्य वायु को दाहिने नथुने से अधिक से अधिक भीतर ग्रहण कर अंगूठ से दाहिने नथुने को बन्द कर जालन्वर बन्ध लगाते हुए सतर्कता पूवक रोके। पसीना नाखूनो के किनारे तथा बालो में से निकलना शुरु हो जाने तक इस कुम्भक को करे। उसके बाद चन्द्र नाडी से वेगपूर्वक रेचक करे। इस प्रकार से वराबर सूर्य नाडी से पूरक और चन्द्र नाडी से रेचक करे वा वायु को ऊपर की तरफ धीरे-धीरे खीचे जिससे कपाल की शुद्धि हो जावे। यह प्राणायाम शुरु मे पाँच बार करे, और धीरे-धीरे इसको बढाता चले। प्रारम्भ मे नाखून के किनारो तथा बालो से पसीना नहीं निकलता है। इस अवस्था पर तो धीरे-धीरे कुम्भक का समय बढाने से ही पहुचा जाता

१ घेरण्ड सहिता-- ४। ५५

२. घेरण्ड सिहता—५।५८ से ६८, योग कुण्डल्युपनिपत्—१।२२ से २५ तक । योग ज्ञिखोपनिषत्—१।८९ से ९२ तक, हठयोग प्रदीपिका—२।४८ से ५० तक हठयोग सिहता—प्राणायाम प्रकरण । २२ से ३२ तक

है। यह सूर्य भेदी कुम्भक की अन्तिम सीमा है। यह प्राणायाम भी प्रणव के मानसिक जप के साथ करने से अधिक उत्तम होता है।

वायु दस प्रकार की होती है—प्राण, अपान, समान, उदान, वयान, नाग, कूमं, कुकर, देवदत्त तथा धनञ्जय। इन दसो के अपने अपने स्थान हैं। प्रथम प्राणादि पाच वायु आभ्यन्तर शरीर तथा नागादि अन्तिम पच वायु वाह्य शरीर मे अवस्थित रहती है। इस प्रकार प्राण का हृदय, अपान का गुदा, समान का नाभि, उदान का कण्ठ, वयान का समस्त शरीर स्थान होता है। श्वास की क्रिया प्राण के द्वारा, मल निस्सारण क्रिया अपान के द्वारा, पाचन क्रिया समान के द्वारा, भोजन निगलना उदान के द्वारा, तथा घिषर सचार क्रिया वयान के द्वारा होती है। खासी और डकार नाग, पलक की क्रिया कूर्म, छीकना कुकर, जभाई देवदत्त, सम्पूर्ण स्थूल शरीर में ज्याप्त रहना धनञ्जय का कार्य है। नाग चेतना, कूर्म नेत्र ज्योति, कुकर भूख प्यास, देवदत्त जभाई, तथा धनञ्जय शब्दको उत्पन्न करता है। धनञ्जय मरने के बाद भी स्थूल शरीर को नहीं छोडता है। सूर्यनाडी के द्वारा ये सब वायु अलग की जाती है।

सूर्य भेदी प्राणायाम के अभ्यास से जरा तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त हेती है। मस्तिष्क शुद्ध होता है। कुण्डिलनी शक्ति जागृत होती है। जठराग्ति प्रदीप्ति होती है। शरीर मे उष्णता तथा पित्त बृद्धि होती है। कफ और बात से उत्पन्न समस्त रोग दूर होते है। आँतो के कृमि आदि नष्ट हो जाते है। इससे रक्तदोष ओर चमडी के रोग नष्ट होते है। वायु के द्वारा पैदा हुए चारो प्रकार के दोष दूर होते है। इससे गठिया आदि रोगो का इलाज किया जा सकता है।

इस सूर्य भेदी कुम्भक का एक दम उल्टा चन्द्र भेदी कुम्भक है। जिसमें बाये नथुने से पूरक और दाहिने नथुने से रेचक की क्रिया की जाती है। इसके द्वारा शरीर की थकान और गर्मी दूर होती है। सूर्य-भेदी प्राणायाम पित्त प्रकृतिवालों के लिये वर्जित है, तथा ग्रीष्म काल में वा जिन स्थानों पर अधिक गर्मी पडती हो वहाँ नहीं करना चाहिये। अत्यधिक शीत प्रधान स्थानों पर सूर्य भेदी इस प्राणायाम के द्वारा साधक को शीत नहीं सता सकता।

३—उज्जायी कुम्मक गले से हृदय तक दोनो नथुनो से समरूप से शब्द

१. घेरण्ड सिहता—५।७०,७१,७२, हठ योग सिहता-प्राणायामप्रकरण— ३३, ३४, ३४, हठयोग प्रदीपिका—२।४१, ४२, ४३, योग कुण्डल्युपनिषत्— १।२६ से २९ तक योग शिखोपनिषत्—१।९३, ९४

करते हुए पूरक करके वायु को भरे । उसके बाद कुछ देर तक कुम्भक करे, जैसा कि उपर बताया जा चुका है । कुम्भक करने के पश्चात् बाये नथुने से रेचक करे । यह प्राणायाम इसी प्रकार से दुहराया जा सकता है । पाँच प्राणायाम से अम्यास शुरू करके इसका अम्यास घीरे-घीरे बढाया जा सकता है । इसमे पूरक कुम्भक तथा रेचक थोडे काल के लिये किये जाते हैं । वायु को कुम्भक मे हृदय से नीचे नहीं जाना चाहिये, तथा रेचक जितना भी हो सके उतना घीरे-घीरे करना चाहिये । पूरक मे वायु को मुख मे लिया जाता है, मुख से कण्ठ मे तथा कण्ठ से हृदय मे घारण किया जाता है । इसके विपरीत क्रम से रेचक किया जाता है ।

इस प्राणायाम से साधक में सुन्दरता की वृद्धि होती है। जलोदर तथा शातुक्षय आदि रोग दूर होते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। आमवात, उदर रोग, कफ रोग, मन्दाग्नि, दमा, क्षय आदि फेफडे सम्बन्धी रोग, पेचिश, तिल्ली, खाँसी, बुखार आदि दूर होते हैं। सिर की गरमी नष्ट होती है, तथा साधक जरा और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करता है।

४—शीतली कुम्मक — यह कुम्मक सिद्धासन, पद्मासन आदि लगाकर तथा खंडे होकर भी किया जा सकता है। इसमें जीम को होठ के बाहर निकाल कर, कौवें की चोच के समान बनाकर मुख से ही धीरे-धीरे सिसकारी भरते हुए पूरक करके पेट को वायु से भरके कुम्मक करे। कुम्मक में श्वास को जितनी देर आसानी से रोक सके उतनी देर रोके। कुम्मक की स्थिति में जीम को मुख में भीतर ही रख लेना चाहिये। इसके बाद दोनो नथुनो से रेचक करे। इस क्रिया को करने से बल ओर सौन्दर्य बढता है, अनेक रोगो से निवृत्ति प्राप्त होती है, खून साफ होता है, प्यास तथा मूख को जीत लिया जाता है, ज्वर, तपेदिक, मन्दाग्न, जहर के विकार, सर्प-दश का असर दूर होता है। इसके अम्यासी को अपनी खाल को बदलने तथा जल तथा अन्न के बिना रहने की शक्ति प्राप्त होती है, शरीर में शीतलता आ जाती है, किन्तु इस प्राणायाम का अम्यास शीत काल में तथा अत्यन्त शीत स्थानों में नहीं करना चाहिये। यह कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिये हितकर नहीं होता है।

१ घेरण्ड सहिता—५।७३, ७४, हठयोग प्रदीपिका—२।५७,५८, हठयोग सहिता—प्राणायाम प्रकरण—३६, ३७, ३८, योग शिखोपनिषत्—१।९५ योग कुण्डल्युपनिषत्—१।३०,३१।

५--- मस्त्रिका कुम्मक - लोहार की धौकनी के समान जल्दी-जल्दी पूरक तथा रेचक करना भस्त्रिका प्राणायाम मे होता है। इसके करने मे एक विशिष्ट रूप की आवाज होती ह। ठीक तरह से पद्मासन लगाकर मुँह बन्द कर दोनो नथुनो से रेचक पुरक जोर-जोर से जल्दी-जल्दी फुफकार की आवाज के साथ विना कुम्भक के २० बार करके अर्थात बीसवे रेचक के बाद यथाशक्ति गहरा श्वास लेकर कुम्भक करे। जितनी देर तक आसानी तक श्वास को रोक सके उतनी ही देर तक कुम्भक करे। इस कुम्भक के बाद बहुत ही गम्भीरता पूर्वक वायुको धीरे-धीरे छोडे। इस तरह से २० रेचक के बाद एक कुम्भक तथा रेचक करने से भस्त्रिका की एक आवृत्ति होती है। प्रत्येक आवृत्ति के बाद साधारण श्वास लेकर विश्वाम करे। इस प्रकार से तीन आवृत्तियाँ प्रतिदिन प्रात तथा तीन सायकाल करे। यह बहुत ही प्रबल न्यायाम है। यह कपाल भाति तथा उज्जायी के मिश्रण से बना है। अत कपाल भाति तथा उज्जायी क अम्यास करने के बाद में यह सरल हो जाता है। उज्जायी का विवेचन किया जा चुका है। कपाल भाति को भी समझाना इसके लिये उत्तम होगा। कपाल भाति कपाल को शुद्ध बनाने की एक विशिष्ट क्रिया है। इसमे पद्मासन पर बैठ हाथा को घटने पर रखकर उग्रता पर्वक जल्दी जल्दी पुरक तथा रेचक करना चाहिसे। इसमे कुम्भक होता ही नही है। इसमे प्रक को धीरे-घीरे दीर्घता तथा कोमलता पूर्वक किया जाता है किन्तु रेचक अति शीघ्रता से किया जाता है। पूरक ने पेडू की मासपेशियो को ढीला छोड देना चाहिये। रेचक पेडू की मासपेशियो को पीछे खीचते हये करना चाहिये। पीठ तथा सिर झुका कर कपाल भाति नहीं करना चाहिये। इन दोनों का अभ्यास हो जाने पर भस्त्रिका सरल हो जाता है। मस्त्रिका कुम्भक हर मौसम मे किया जा सकता है। यह त्रिदोष नाशक है। यह पूर्व मे वर्णित सब प्राणायामों में श्रेष्ठ है। इस कुम्भक से सुष्मना में स्थिर ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि, रुद्रग्रन्थि का भेदन होता है। यह आरोग्य को बढाने वाला तथा शरीर की व्याधियों को नष्ट करने वाला है। तीनो घातुओं के द्वारा हुई विकृति इससे नष्ट हो जाती है। यह मन को स्थिर करने तथा कुण्डलिनी जावृत करने मे अत्यधिक उपयोगी है। इसके अम्यास से नासिका तथा छाती के रोग, कफ रोग, अजीर्णता, अग्निमाद्य के रोग दूर होते है। यर्

१ घेरण्ड सिहता—५।७५, ७६, ७७, हठयोग प्रदीपिका—२।५९ से ६७ तक, हठयोग सिहता—प्राणायाम प्रकरण—३९ से ४२ तक योगिशिखोपनिषत्— १।९६ से १०० तक, योग कुण्डल्युपनिषत्—१।३२ से ३९ तक ।

प्राणायाम नाडियो को शुद्ध करता है। शरीर को उष्णता प्रदान करता है।
भिंस्त्रका प्राणायाम गले की सूजन, दमा तथा तपेदिक खादि को नष्ट करता है।
गेग तो इसके करने वाले के पास फटक ही नहीं सकता है। इसमें आवृत्ति की
मख्या साधक की शक्ति के अनुकुल होनी चाहिये। अति नहीं करना चाहिये।

६—भामरी कम्मक 9 —आधी रात बीतने के बाद, जानवर, पश पक्षी आदिको के शब्दों से रहित स्वच्छ स्थान पर साधक पद्मासन वा सिद्धासन लगा कर बैठ जावे। उसके बाद ऑख बन्द कर भौहों के बीच घ्यान लगा कर योगी को दोनो नथुनो से भौरे की तरह आवाज करते हये दीर्घ स्वर से परक करना चाहिये फिर सामर्थ्यानकल कुम्भक करके एक तान सुरीली एव मीठो भौरी की वीमी-धीमी आवाज के समान ध्विन करते हुए कण्ठ से रेचक करना चाहिये। इसे मुल बन्ध तथा उड़ीयान बन्ध के साथ करना चाहिए । घेरण्ड सहिता में हाथों से कान बन्द करके परक तथा कुम्भक करने के लिये कहा है। जिसके अभ्यास से उसे दाहिने कान मे अनेक शब्द सुनाई पडते हैं। पहिले तो झीगुर-शब्द के समान ध्वनि, उसके बाद क्रमश वशी, मेघ, झर्झरी तथा भौरे की "गुन-गुन" की ध्वनि सुनाई देगी। इनके बाद क्रमश घण्टा, कास्य, तूरी, भेरी, मदग, आनक, दुन्दुभि आदि शब्द सुनाई देते हैं। अम्यास के दृढ होने पर अन्त में हृदयमे उठा हुआ ''अनहद'' शब्द सुनाई पडता है। उस "अनहद" घ्वनि की प्रतिघ्वनि होती है जिसमे ज्योति होती है। उस ज्योति में मन को लीन करना चाहिये। मन के उसमे लीन होने पर यह (मन) विष्णु के परम पद पर पहुच जाता है। इस भ्रामरी कुम्भक मे सफलता प्राप्त होने पर समाधि में सफलता प्राप्त हो जाती है। इस प्राणायाम के द्वारा वीर्य शद्ध होता है। साधक ऊर्ध्वगामी होता है। रक्त शद्धि इस प्राणायाम के द्वारा होती है। मज्जा तन्त्र भी पृष्ट और शद्ध होते है। मन एकाग्रता को प्राप्त होता है। चित्त मे अपूर्व आनन्द प्राप्त होता है, जो कि अवर्णनीय है। जैसा सुख और आनन्द इस भ्रामरी कुम्भक के भ्रभ्यासी को होता है. वैसा अन्य किसी भी साधारण व्यक्ति को नही हो सकता।

७—मूर्खा कुम्भक<sup>२</sup> —यह प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम के ही सदृश

१ चेरण्ड सहिता—५।७८ से ८२ तक, हठयोग सहिता—प्राणायाम— प्रकरण—४३ से ४७ तक, हठयोग प्रदीपिका—२।६८।

२ घेरण्ड सहिता—५।८३, हठयोग प्रदीपिका—२।६९, हठयोग सहिता— प्राणायाम प्रकरण—४८ से ५१ तक ।

है। अन्तर इसमे केवल इतना ही है कि दोनो कान, ऑख, नाक और मुँह पर क्रमश हाथों के अँगूठे, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका तथा किनष्टका रख कर किया जाता है। पूरक करते समय मध्यमा को थोड़ा ऊपर उठा लिया जाता है। इसी प्रकार से रेचक के समय मध्यमा को हटा लिया जाता है। इसी प्रकार से रेचक के समय मध्यमा को हटा लिया जाता है। इस प्राणायाम की विधि में हठयोग प्रदीपिका में पूरक करने के बाद जालन्धर बन्ध को बॉधकर जो कि ठोड़ी को छाती से सटाने पर होता है, कुम्भक करने का विधान है। उसके बाद जब कुछ बेहोशो-मी आने लगे तब धीरे-बीरे रेचक करे। इसमें भौहों के बीच में मन को लगाने से मन की लयावस्था उत्पन्न होती है। इसलिये इस कुम्भक के द्वारा परमानन्द को प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से आनन्द प्राप्त होते होते समाधि की सिद्धि होती है। यह प्राणायाम स्वत ही प्रत्याहार की स्थिति में पहुचा देता है। इस कुम्भक के करने से वासनाओं का क्षय होता है। मनोनाश होने में सहायता प्राप्त होती है। यह प्राणायाम समस्त आधि और व्याधियों को नष्ट करने के लिये महान औषिष्ठ है।

द केवली कुम्मक के नस्तिविक रूप से दो ही भेद होते है, एक सहित कुम्मक दूसरा केवल कुम्मक जिनका विवेचन पूर्व में किया जा चुका है। सहित कुम्मक में पूरक तथा रेचक के सहित कुम्मक होता है किन्तु केवल कुम्मक में पूरक तथा रेचक रहित कुम्मक होता है। बिना सहित कुम्मक के दृढ हुये केवल कुम्मक हो ही नहीं सकता है। जब कुम्मक, पूरक तथा रेचक के बिना ही देग, काल, सख्या से रहित होकर होने लगे तब उसे केवल कुम्मक कहते हैं। हठयोग प्रदीपिका में भी कहागया है कि केवल कुम्मक, रेचक तथा पूरक के बिना ही सुख पूर्वक वायु को घारण करने को कहते हैं।

हठ योग में केवल-कुम्भक की विधि निम्नलिखित है। उसमें प्राण वायु को तीनो बन्धों ( जालन्धर बन्ध, उड्डीयान बन्ध और मूल बन्ध ) के साथ हृदय से नीचे ले जाया जाता है और दूसरी तरफ अपान वायु को मूलाधार से ऊपर उठाया जाता है। इस प्रकार से करके नामि स्थान पर स्थिति समान वायु पर दोनों की टक्कर दी जाती है तब केवल कुम्भक होता है। यह विधि हानि भी पहुचा सकती है, अत सबके लिये ठीक नहीं होती।

१ घेरण्ड सहिता—५।८४ से ९६ तक, हठयोग सहिता—प्राणायाम प्रकरण ५२ से ७० तक, हठयोग प्रदीपिका—२।७२, ७३, ७४।

इसके विषय मे घेरण्ड महिता मे बहुत सुन्दर ढग से वर्णन किया गया है. घ्वास लेते समय हर व्यक्ति मे स्वत ही स का उच्चारण होता रहता है। इस प्रकार से ध्वाम के निकलते समय 'ह' का उच्चारण होता रहता है। इस प्रकार से 'मोऽह' वा 'हम' मत्र का अजपा जप स्वत चलता रहता है। इस प्रकार से 'मोऽह' वा 'हम' मत्र का अजपा जप स्वत चलता रहता है। जिसका ज्ञान साथारणत किसी को नहीं होता। यह जप अचेतन रूप से निरन्तर क्वास-प्रक्वास के साथ होता रहता है। इस प्रकार से २१ हजार ६ सौ बार (२१६००) दिन रात मे यह जप साधारण स्वस्थ मनुष्य का होता रहता है। इसे अजपागायत्री कहते हैं, जोकि म्लाधार चक्र अनाहत चक्र तथा आज्ञा चक्र पर जपा जाता है। यह वायु शरीर ९६ अगुल का होता है। क्वास की स्वाभाविक वहिगति बारह अगुल, गाने मे १६ अगुल, भोजन मे २० अगुल, चलने फिरने मे २४ अगुल, निद्रा मे ३० अगुल, मैथून मे ३६ अगुल और ब्यायाम आदि मे इससे भी अधिक होती है। इस स्वाभाविक गित मे वृद्धि होने से आयु क्षीण होती है। जब तक शरीर मे प्राण स्थित रहते हैं, तब तक मृत्यु नहीं होती है।

जब वायु की समस्त लम्बाई शरीर के ही भीतर रह जाती है और उसका कोई भाग भी बाहर नहीं जा पाता तब वहीं केवल कूम्भक कहलाता है। सब प्राणी निश्चित सख्या मे अचेतन रूप से निरन्तर अजपा मत्र जपते रहते है, किन्तू योगी को इसका जप उसकी सख्या गिनते हुए चेतन रूप से करना चाहिये। साधा-रण व्यक्तियो की होने वाली अजपा जप-जप की सख्या से दुगनी अजपा सख्या होने से मन एकाग्र हो जाता है। इस कूम्भक मे रेचक और पुरक की प्रक्रिया नियमित नही होती। यह तो केवल कूम्भक है। केवली कूम्भक का जितना अधिक साधन होगा उतना ही मन लीन होता जायगा। प्रथम अवस्था मे प्राण की क्रिया को, प्राण वायु को नियमित करके सयमित करनी चाहिये। इसकी विकसित अवस्था मे तो यह स्वत ही हुआ करता है। समस्त विषयो से मन को हटाकर भौंहो के मध्य में एकाग्र करते हुये अपान और प्राण दोनो की गति को रोकने से केवली प्राणायाम होता है। केवली प्राणायाम को दिन मे आठ बार या पाँच बार जैसी गुरु की आज्ञा हो करना चाहिये। दिन मे तीन बार ( सुबह, दुपहर और सायकाल ) भी किया जा सकता है। जब तक इस केवली प्राणायाम में सफलता प्राप्त नहीं होती तब तक अजपाजप की वृद्धि ? से लेकर ५ गुनी तक करके चला जाय। केवली प्राणायाम को जानने वाला ही वास्तविक

योगी है। जिसको केवली कुम्भक सिद्ध हो चुका है उसके लिये ससार मे कुछ भी अप्राप्त नहीं हैं। इसके द्वारा कुण्डलिनी शिक्त जागृत होती है। सुषुम्ना को समस्त बाधाये मिटती है। इसके द्वारा समस्त आधि, व्याधि नष्ट हो जाती है। इस प्राणायाम में षट्चक भेदन की क्रियाएँ भी की जाती है, जिसके द्वारा सहस्रार चक्र में कुण्डलिनी शिक्त ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त करती है। इस प्राणायाम को खेचरी मुद्रा के साथ करने से विशेष लाभ होता ह।

नाडी शुद्धि के लिये प्राणायाम के —समस्त योग शास्त्रों में प्राणायाम से पूर्व नाडी शुद्धि का विधान है। मल से पूर्ण नाडियों में वायु प्रवेश नहीं हो सकता है। घरण्ड सहिता में समानु तथा निर्मानु क्रियाओं से नाडी की शुद्धि की जाती है। निर्मानु के लिये षट्कर्म किये जाते है। जिसमें घोती, बस्ति, नेति लोलिकी, त्राटक तथा कपालभाति आते हैं। बीज मत्र से समानु किया जाता है।

पद्मासन लगाकर बैठने के बाद शिक्त पूण, धूये के रंग के वायु के वीजाक्षर "य" पर ध्यान कीजिये। बाये नथुने से वायु खीचते हुये १६ बार इस मत्र का जप कीजिये। ऐसा करना ही पूरक है। ६४ बार इस मत्र का जप करने तक वायु को रोकिये। यही कुम्भक है। इसके बाद ३२ बार इस मत्र का जप करने के समय तक वायु को दॉय नथुने से निकाले, यही रेचक है।

अग्नि तत्त्व का स्थान नाभि है। वहाँ से अग्नि को उठाते हुये पृथ्वी तत्त्व से मिलाकर दोनो के मिश्रित तत्त्व पर घ्यान केन्द्रित करें। दाहिने नथुने से वायु खीचते हुये अग्नि बीज मत्र "र" का १६ वार जप करें। ६४ बार बीज मत्र के जप तक वायु को रोके तथा ३२ बार जप करते हुये रेचक करें।

नासिका के अग्रभाग पर चन्द्रमा के प्रकाश पर व्यान केन्द्रित करते हुये १६ बार बीज मत्र "ठ" का जप करते हुये, बाँये नथुने से वायु को खीचे, ६४ बीज मत्र "ठ" का जप करने तक रोकते हुये चन्द्रमा से सभी नाडियो पर अमृत वास कर उनकी शुद्धि होने की कल्पना करे तथा ३२ बार पृथ्वी बीज मत्र "छ" का जप करते हुये दाहिने नथुनें से रेचक करे।

१ घरण्ड सिहता—५।३३ से ४४ तक, दर्शनोपिनषत्—५।१ से १२ तक, त्रिशिखिब्राह्मणोपिनषत्—मत्र भाग ९५ से १०४ तक, योग चूडामण्युपिनषत्— ९३, ९४, ९८, ९९, शाण्डिल्योपिनषत्—४।१४, ६।३, ४।

२ घेरण्ड सिहता—१।१२, १३, १४ से ६० तक मे देखने का कष्ट करे। हठयोग सिहता—षटकर्मों के भेद—१ से ४० तक।

उपर्युक्त तीनो प्राणायामो के द्वारा नाडी शुद्धि होती है जिसके बाद नियमित प्राणायाम प्रारम्भ किया जा सकता है। कपालभाति जो षटकर्मों में से एक ह जिसका विवेचन प्राणायाम में भी किया जा चुका है, के द्वारा नाडी शोधन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बाँये नथुने से वायु को फेक कर फिर बाँये नथुने में वायु खीच दाहिने नथुने से वायु फेके तथा फिर दाहिने नथुने से वायु खीचकर बाँये नथुने से फेके। इसी प्रकार बहुत बार करने से नाडी शोधन होता है।

चौथा प्राणायाम --अब तक जिन प्राणायामो का वर्णन किया गया है। वे सब तीन प्राणायामो के भीतर ही आ जाते है। इन तीनो प्राणायामो की देश, काल तथा सख्या के द्वारा साधक परीक्षा करता चलता है। प्राणायाम अभ्यास के बढ़ने के साथ-साथ दीर्घ सुक्ष्म होता चलता है। प्रथम बाह्य वृत्ति प्राणायाम (रेचक सिहत कुम्भक वा बाह्य कुम्भक) मे प्राण वायु को बाहर निकाल कर उसे जितनी देर तक सुख पूर्वक बाहर रोका जा सके रोक कर यह जॉच करनी होती है कि वह बाहर कितनी दूर पर ठहरा है किस काल तक रुका है तथा उतने काल मे कितनी मात्राये होती हैं। अभ्यास के द्वारा यह दीर्घ सूक्ष्म हो जाता है। दूसरे आम्यन्तर वृत्ति प्राणायाम में श्वास को भीतर खीचकर सुख पूर्वक रोका जाता है। इसमें भी क्वास भीतर कहा तक जाकर रुका कितने समय तक सुख पूर्वक रुका तथा उतने काल में कितनी मात्राये हुई की परीक्षा की जाती है। प्राण को भीतर रोकने के कारण इसे पुरक सहित कुम्भक अथवा बाह्य कुम्भक भी कहते हैं। अम्यास के द्वारा यह भी दीर्घ-सूक्ष्म होता जाता है। तीसरी स्तम्भ वृत्ति, जिसमे प्राणवायु को जहा का तहा एक दम प्रयत्न से रोक देना होता है, को केवल कुम्भक प्राणायाम कहते है। इसमे बिना रेचक और पूरक किये स्वाभाविक रूप से प्राणवायु अन्दर गया हो वा बाहर निकला हो, नहीं भी किसी भी स्थिति में हो, उसी जगह उसे रोक कर साधक यह परीक्षा करता है कि प्राण किस देश में स्थिर हुआ है, कब तक सूख पूर्वक स्थिर रहता है तथा उतने समय में कितनी मात्राये हो जाती है। यह भी अम्यास के द्वारा दीर्घ-सूक्ष्म होता है।

इन उपर्युक्त तीनो प्राणायामो का विशव विवेचन पहिले ही किया जा चुना है। यहाँ केवल चौथे प्राणायाम का इनसे भेद दिखलाने के लिये, इनका वणन सूक्ष्म रूप से किया गया है। बहुत से विद्वानो ने केवल कुम्भक को ही चतुथ प्राणायाम माना है लेकिन बहुत से टीकाकार तीसरे प्राणायाम को ही केनल-कुम्भक कहते हैं। हमारे मत से भी केवल कुम्भक और चतुर्थ के प्राणायाम मे

अन्तर है। पहिला अन्तर तो यह है कि केवल कुम्मक में प्रयत्न पूर्वक प्राण को रोका जाता है। किन्तु चौथे प्राणायाम में इस प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें तो मन के निश्चल होने के कारण स्वत ही प्राण की गति रुक जाती है। अन्य सभी प्राणायामों में प्राणों की गति को रोकने का अम्याम प्रयत्न द्वारा करने पर ही उसका निरोध हो पाता है। यह प्राणायाम बाह्याम्यन्तर समस्त विषयों का चिन्तन छोड़ देने से होता है। इसमें चित्त इष्ट चिन्तन में लगा रहता है। जिससे उसे प्राण के बाहर निकलने, भीतर जाने, चलने वा अवश्व होने, किसी का भी ज्ञान नहीं रहता। इसमें तो देश काल सख्या के ज्ञान के बिना ही प्राणों की गति किसी भी देश में रुक जाती है। इस प्रकार से यह अन्य सब प्राणायामों से भिन्न है। प्राणायाम का अम्यास दृढता पूर्वक बहुत दिनो तक करने के उपरान्त चतुर्थ प्राणायाम साधा जाता है। इसमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है।

प्राणायाम मे पहिले चित्त को आध्यात्मिक देश पर ध्यान के अभ्यास के द्वारा शून्यवत कर लेना चाहिये। प्राणावरोध ही केवल प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम में तो प्राणावरोध के साथ चित्त को एकाग्र करना चाहिये। जब तक चित्त में एकाग्रता नहीं आवेगी, तब तक प्राणायाम से योग सिद्ध नहीं होता।

प्राण का अधिष्ठान भौतिक शरीर अर्थात् अन्नमय कोश न होकर प्राणमय कोश है, जो कि अन्नमय कोश से सूक्ष्म है और उसके (अन्नमय कोश के ) भीतर स्थित रहकर उसके साथ समस्त कार्य सम्पादन करता है। इस प्राणमय कोश के द्वारा ही प्राण-धाराये समस्त शरीर के अगो में होकर बहती है और उन्हें अनेक प्रकार से शक्ति प्रदान करती है। ये प्राण एक शक्ति है जो कि अलग अलग अगो में अवस्थित रहकर कार्य का सम्पादन करते हुये अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। प्राणायाम के द्वारा इस प्राण शक्ति का नियत्रण होता है। यह केवल वायु का ही नियत्रण नही है जो कि शरीर में एक शक्ति का प्रकार मात्र है। प्राण ओर स्वास में अन्तर है। जैसे कि बिजली ओर बिजली के द्वारा उत्पन्न गित में अन्तर है, उसी प्रकार से स्वास और प्राण में अन्तर है। किन्तु इस स्वास के द्वारा ही प्राण की भी क्रिया सम्बन्धित है। अत दोनो में घनिष्ट सम्बन्ध भी है। प्राणायाम स्वास की गित को नियमित करके प्राण शक्ति के उपर नियन्त्रण पाना है।

प्राणायाम के अम्यास से विवेक ज्ञान का आवरण क्षीण हा जाता है।

१ पा० यो० सू०-५२

अविद्या आदि क्लेशो से ज्ञान आवरित रहता है। प्राणायाम का अभ्यास उसे क्षीण कर देता है, जिससे ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। इस प्रकार से प्राणायाम के द्वारा मल-निवत्ति होकर स्थिरता प्राप्त होती है। प्राणायाम के दारा सचित कर्मों. सस्कारो, पचक्लेषादि मलो का नाश होता है। तप से मल नष्ट होने का विवेचन पूर्व में किया जा चुका है। प्राणायाम से बढकर कोई तप नहीं माना जाता है। जिस प्रकार से अग्नि के द्वारा घातुओं का मल नष्ट होता है, उसी प्रकार से इन्द्रियों का मल प्राणायाम के द्वारा होता है। प्रणायाम के द्वारा चित्त शृद्ध होता है। ज्ञानावरण हट जाने से प्रकाश प्राप्त होता है। अविद्याजन्य समस्त पाप दूर होते हैं। प्राणायाम से रजोगुण और तमोगण रूपी सात्त्विक चित्त के आवरण दूर होकर आत्मा के वास्तविक रूप का प्रकाशन होता है। बुद्धि को विकृत करनेवाले कर्मसस्कार नष्ट होते है। शास्त्रो मे प्राणायाम से मलो को भस्म करने का आदेश है। प्राणायाम के अभ्यास से मलो के निवृत्त होने पर स्थिरता रूपी मुख्य प्रयोजन सिद्ध होता है। प्राणायाम मन को स्थिर करके घारणा शक्ति प्रदान करता है। प्राणायाम के अभ्यास से योगी के सब पाप और दूख नष्ट हो जाते हैं। उसको आकाश गमन शक्ति प्राप्त होती है। जब प्राणायाम के अभ्यास से आसन से ऊपर उठ जावे तो उसे वाय सिद्धि हो जाती है। प्राणायाम के अम्यास से निद्रा, मल और मुत्र की मात्रा घट जाती है। साधक का तेज और सौन्दर्य बढ जाता है। <sup>इ</sup> प्राणायाम के द्वारा दिन्य दृष्टि तथा दिन्य श्रवण शक्ति, कामचार शक्ति (इच्छा से कही भी पहुचना) वाक्सिद्धि, सूक्ष्म-दृष्टि, परकाय प्रवेशण, आदि शक्तिया प्राप्त होती है। है सदा युवक सम बना रहता है। समस्त रोगो से साधक मुक्त हो जाता है। प्राणायाम का अभ्यासी साघक प्राण के द्वारा प्राणियों के असाध्य रोगों को अच्छा कर सकता है। अपनी प्राणधारा को रोगी के भीतर प्रवाहित करके रोगी को रोग मुक्त किया जा सकता है। हर प्रकार के दर्द, शुल, तिल्ली, जिगर तथा अन्य समस्त रोग इस प्राण शक्ति को प्रवाहित करके दूर किये जा सकते है। रोगी चाहे पास हो या दूर सकल्प शक्ति से साघक उसमे अपने प्राण को प्रवाहित कर सकता है तथा उसको निरोगता प्रदान कर सकता है। प्राणायाम के द्वारा चित्त को चक्रो पर केन्द्रित करके कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत किया जा सकता

१ शि०स०अ० २।३०।

२. शि•स० ३।२९।

३ शि•स०अ•३।५४।

है। साधक वीर्य के दृढ तथा स्थिर होने से ब्रह्मचारी होता है। वह काम को जीत लेता है। प्राणायाम के अभ्यास से योगी के चित्त का व्यापार बन्द हो जाने से इन्द्रियों का भी व्यापार बन्द हो जाना स्वाभाविक ही है। अत प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा ही प्रत्याहार की स्थिति प्राप्त होती है। प्रत्याहार प्राणायाम का परिणाम है।

प्रत्याहार - --याग के पाँच बहिरग साधनो मे से प्रत्याहार अन्तिम अर्थात् पाँचवा साधन है। यम नियम तथा आसन का अभ्यास हो जाने के बाद साधक प्राणायाम के अभ्यास के योग्य होता है। प्राणायाम के अभ्यास का परिणाम प्रत्याहार है। प्राणायाम का उपर्युक्त रूप से अभ्यास करते-करते मन के ममस्त मल जल जाने से मन शुद्ध हो जाता है। चित्त की चचलता नष्ट हो जाती है। उसका व्यापार बन्द हो जाता है। जिससे इन्द्रियाँ भी फिर बाह्य तथा अभ्यान्तर विषयों में प्रवृत्त नहीं होती है। इन्द्रियों का अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त न होकर चित्त में लीन होना प्रत्याहार है। इन्द्रियों का विषय विमुख होना भी प्रत्याहार है। साधक इन्द्रियो को समस्त विषयो से हटाकर चित्त को जब ध्येय में लगाता है तब इन्द्रियाँ चित्त ही में लीन सी हो जाती है। ऐसा होना ही प्रत्याहार है। जब तक इन्द्रियाँ मन में विलीन नहीं होती तब तक प्रत्याहार की सिद्धि नहीं समझी जा सकती । प्रत्याहार मे इन्द्रियो का बहिर्मुख न होकर अन्तर्मुख होना होता है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ ही पीछे जाना या वापस होना है। इन्द्रियो का विषयो की तरफ न जाकर, बुद्धि तत्त्व की तरफ को वापस जाना प्रत्याहार है। प्रत्याहार मे तो चित्त की इच्छा ही सब कूछ है। चित्त के साथ ही साथ इन्द्रियाँ भी चलती है। चित्त के विषयो से हटने पर वे स्वत ही हट जाती है। जैसे रानी मक्खी के पीछे-पीछे ही सब मधुमिक्खयाँ चलती है ठीक उसी प्रकार से चित्त के पीछे-पीछे ही सब इन्द्रियाँ चलती है। अत चित्त के निरुद्ध होते ही इन्द्रियो का निरुद्ध होना प्रत्याहार है। प्रत्याहार मे इन्द्रियाँ पूर्ण-रूप से मन के आधीन हो जाती है। सामान्य व्यक्ति इन्द्रियो का दास है। जिधर उसकी इन्द्रियाँ जाती है उधर ही मन को भी जाना पडता है। मन के सयोग के बिना तो किसी भी विषय का प्रत्यक्ष हो ही नही सकता । बहत से शब्द, श्रवणेन्द्रिय से टकराने पर भी, सुनाई नहीं देते, बहुत से दृश्य चक्षु इन्द्रिय से टकराते हुये भी

१० पा० यो० स्० भा०—२।५४, ५५, क्षुरिकोपनिषत्—६ से १० तक दर्शनोपनिषत्—७।१ से १४ तक, शाण्डिल्योपनिषत्—खण्ड ८ कठोपनिषत्—२।१।१, घेरण्ड सहिता—४।१ से ५ तक (चतुर्थोपदेश) योग० १४

दिखाई नहीं देते, क्योंकि मन इनसे सयुक्त नहीं होता हैं। सभी इन्द्रियों से टकराने बाले विषयों का ज्ञान सम्भव नहीं है फिर भी कुछ विषय ऐसे है जिनमें मन भी विवश हो जाता है। वह जितना उनसे हटना चाहता है उतना ही फॅसता है। मन के न चाहते हये भी घ्यान उनकी तरफ जाता है। वह सम्वेदना से रहित नहीं रह पाता। किन्तु योगी के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह बाह्य जगत से सम्बन्ध विच्छेद कर सके। इसीलिये यम, नियम, आसन तथा प्राणायाम के अभ्यास की जरूरत पडती है। यम, नियम, आसन तथा प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा इन्द्रियों का ऐसा नियत्रण हो जाता है कि वे मन के अनुसार चलने लगती है। मन के न चाहने पर, चक्षु-विषय सन्निकर्ष होने पर भी, चक्ष रूप का ज्ञान नहीं दे सकते। ऑखे खुली होने तथा विषय के उनके सम्मख रहने पर भी, अगर मन नही चाहता, तो उस वाह्य विषय का उनके ऊपर कोई असर नहीं पडता। यही प्रत्याहार है। इसमें बिना मन के चाहे सम्बेदना भी नहीं होती। अगर मन आवाज नहीं सूनना चाहता तो कोई भी वाह्य शब्द कानो को प्रभावित नहीं कर सकता है। अगर मन किसी वस्तू को स्पर्श नहीं करना चाहता तो त्वक् इन्द्रिय की सम्बेदना शक्ति का रोध हो जाता है। मन अगर गध नही चाहता तो घ्राणेन्द्रिय की घ्राण शक्ति का रोध हो जाता ह तथा उग्र से उग्र गन्ध भी गन्य सम्वेदन प्रदान नहीं कर सकती। इसी प्रकार से अगर मन की इच्छा स्वाद लेने की नहीं है तो रसनेन्द्रिय स्वाद प्रदान नहीं कर सकेगी। उसकी शक्ति का रोध हो जावेगा। यही प्रत्याहार है। प्रत्याहार में इतना ही नहीं होता बल्कि मन का इन्द्रियों पर काब होता है और मन जिस दृश्य को देखना चाहता वा जिस शब्द को सुनना चाहता है चक्षु तथा श्रवणेन्द्रिय उसी दश्य तथा शब्द को वस्तु जगत मे दिखा वा सुना देती है। जैसे जब कछ्वा क्रिया नही करना चाहता तब वह अपने हाथ पैरो को अपने शरीर के भीतर ही सिकोडे रहता है किन्तु जब चलना चाहता है तब उन्हें निकाल कर बाहर कर लेता है। ठीक इसी प्रकार जब मन चाहता है तभी इन्द्रियाँ विपयो में प्रवृत्त होती है अन्यथा नहीं । इन्द्रियों को विषयों से समेटकर (हटाकर) चित्त के शुद्ध स्वरूप की ओर छे चलना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार की अवस्था में चित्त, बाह्य विषयो से विमुख हो चेतन अभिमुख होता है किन्तु इन्द्रियाँ मन के साथ-साथ बाह्य विषयो से तो विमुख हो जाती है किन्तु चेतन तत्त्व की तरफ अभिमुख नहीं होती। इसीलिये प्रत्याहार को इन्द्रियों का अपने-अपने विषयों के न ग्रहण करने पर चित्त के स्वरूप की नकल जैसा करना कहा है।

पुरुष चित्त को विषयो से हटाकर अन्तर्मुख कर आत्मदर्शन की तरफ प्रयत्नशील होता है। ऐसी स्थिति में इन्द्रियाँ भी विषयों से विमुख होकर अन्तर्मुख होती है तया चित्त का अनुकरण करती हुई प्रतीत होती है।

साधारण पुरुष इन्द्रियो का गुलाम होता हे किन्तु प्रत्याहार सिद्ध होने पर इन्द्रियाँ मन की गुलाम हो जाती है। इन्द्रियाँ स्वतन्त्र नही रह जाती। मन के शासन का साधन प्रत्याहार है। इसमे मन के सूक्ष्म तथा स्थ्ल समस्त विषयो मे विमुख होने पर इन्द्रियाँ भी अपने-अपने सूक्ष्म तथा स्थूल समस्त विषयो ने विमुख होकर मन मे लीन होकर स्थिर हो जाती है। जब चित्त को आध्यात्मिक देश में निरुद्ध किया जाता है तब इन्द्रियाँ किसी विषय को भी ग्रहण नहीं करती। इसके अतिरिक्त चित्त को जब किसो एक विषय विशेष पर स्थिर किया जाता है तो केवल उस विषय से सम्बन्धित ज्ञानेन्द्रिय ही अपने व्यापार को करती है, अन्य विषयो से सम्बन्धित इन्द्रियो के व्यापार नही होते । इन्द्रियाँ तो, अगर यथार्थ रूप से देखा जाये, मन के साबन मात्र है जिन्हे पूर्ण रूप से, मन के नियन्त्रण मे रहना ही चाहिये। किन्तु सामान्य व्यक्ति के यहाँ तो अराजकता ही है। इसीलिये यम, नियम आसन तथा प्राणायाम के द्वारा इन्द्रियो ं की इस अराजकता को समाप्त करके प्रत्याहार की अवस्था प्राप्त करनी पडती है। यही स्वाभाविक है। योगी के लिये प्रत्याहार का सिद्ध होना अति आवश्यक है। योग के आठो अग एक दूसरे से मम्बन्धित है। अगर यम, नियम, आसन तथा प्राणायाम के द्वारा स्थूल शरीर को पूर्णरूप से नियमित नही किया गया है तो प्रत्याहार सिद्ध नहीं हो सकता । उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है ।

प्रत्याहार मन के द्वारा इन्द्रियों का नियत्रण प्रतीत होता है किन्तु सचमुच में यह चित्त का बाह्य विषयों से अपने आप को खीच कर अपने में ही लीन होना हैं। जब चित्त अपने में ही लीन हो जावेगा तो इन्द्रियों तो बेकार हो ही जावेगी क्योंकि मन के बिना तो इन्द्रियों ज्ञान प्रदान कर ही नहीं सकती। मन के अपने में पूर्ण रूप से लीन होने से इन्द्रियों के समस्त व्यापार स्वत ही बन्द हो जायेंगे।

अन्वेषक जब अपने अन्वेपण में लीन रहता वा इसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति का घ्यान किसी एक तरफ लगा होता है तब वह अन्वेषक वा व्यक्ति वाह्य जगत् के विरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार की विमुखता, मले ही वह कितनी ही उच्च प्रकार की क्यों न हो, अनैच्छिक होती है तथा बाह्य जगत् में उसके घ्यान केन्द्रित होने का कोई न कोई विषय अवश्य रहता है किन्तु प्रत्याहार में विमुखता ऐच्छिक होती है और वाह्य जगत् में मन का कोई विषय नही होता है। उसका तो सारा व्यापार अपने ही भीतर रहता है। अपनी इच्छा से ही वह समस्त बाह्य जगत् से विमुख रहता है वा आध्यात्मिक देश में निरुद्ध रहता है।

प्रत्याहार के विवेचन से बहुत से व्यक्तियों को यह भ्रम हो जावेगा कि उन्माद तथा हिस्टीरिया आदि भी एक प्रकार के प्रत्याहार ही हैं। किन्तु ऐसा नहीं है, दोनों में महान् अन्तर हैं। ये तो मानसिक रोग है किन्तु प्रत्याहार मानसिक स्वास्थ्य की उच्च अवस्था है। एक में तो शरीर तथा इन्द्रियों के ऊपर पूर्ण रूप से अनियत्रण रहता है, दूसरे में पूर्ण नियत्रण। उन्माद आदि में बाह्य विषयों से विमुखता तथा मानम भाव में रहने की स्थित बाध्यता के कारण होती हैं किन्तु प्रत्याहार में यह पूर्ण रूप से स्वेच्छाधीन होती हैं। चाहने पर प्रत्याहार सिद्ध व्यक्ति सूक्ष्म विषयों का भी प्रत्यक्ष करने में समर्थ होता है। उसकी इन्द्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती बल्कि वे तो पूर्ण स्वस्थ होने के कार्रण पूर्ण सामर्थ्यवान् हो जाती है। यह बात अवश्य है कि वे सच्चे आजाकारी सेवक की तरह पूर्ण रूप से मन के नियत्रण में रहती है। मन की इच्छा के बिना वे किसी विषय की तरफ आकृष्ट नहीं हो सकती।

सम्मोहित व्यक्ति सम्मोहित अवस्था में सम्मोहित करने वाले व्यक्ति के सकेतो को पूर्ण रूप से मानता है। उस अवस्था में उसे भी प्रत्याहार होता है। सकेतानुसार इन्द्रियाँ कार्य करती है। बाह्य वस्तु जगत् से उसका सम्बन्ध नहीं रह जाता। वह सम्मोहित करने वाले के सकेतो को पूरी तरह से मानता है। ममानता प्रतीत होते हुये भी इन दोनों में महान् अन्तर है। सम्मोहित व्यक्ति का चित्त सम्मोहित करने वाले व्यक्ति के आधीन होता है। उसी व्यक्ति के नियत्रण में सम्मोहित व्यक्ति की इन्द्रियाँ रहती है। उसका चित्त स्वनियित्रित नहीं रहता। प्रत्याहार सिद्ध व्यक्ति के चित्त के व्यापार अपने स्वय के आधीन होकर होते है। वह दूसरे के हाथ की कठपुतली नहीं होता। यह अवस्य है कि जिस प्रकार सम्मोहित करने वाले व्यक्ति सम्मोहित व्यक्ति को चोहे उसी दृश्य, शब्द. गध, रस तथा त्वक् सम्बेदना को दिखा, सुना, सुघा, चखा तथा अनुभव करवा सकता है उसी प्रकार प्रत्याहार सिद्ध व्यक्ति का भी अपनी इन्द्रियों पर पूरा काबू होने के कारण जिन विषयों को वह देखना, सुनना, सूँचना, चखना तथा अनुभव करना चाहे कर सकता है। जब तक सम्मोहित करने वाला नहीं

चाहता है तब तक सम्मोहित व्यक्ति महान् प्रकाश को भी नहीं देखता, तोप की आवाज को भी नहीं सुनता, तीव्रतम गध को भी नहीं सुंघता, तीक्ष्ण से तीक्ष्ण वा कटु से कटु वस्तु के स्वाद से भी प्रभावित नहीं होता, तथा तीव्र से तीव्र सम्वेदना का भी अनुभव नहीं करता। प्रत्याहार सिद्ध योगी का भी यहीं हाल है कि बिना उसकी इच्छा के इन्द्रियाँ विषयों को ग्रहण कर ही नहीं सकती है। दोनों में इतना अन्तर स्पष्ट ही हैं कि एक में दूसरे व्यक्ति के शासन में शरीर, इन्द्रियाँ आदि उसने स्वय के शासन में रहते हैं। कलोरोफार्म आदि औपिधयों द्वारा भी व्यक्ति सम्वेदना रहित हो जाता है। किन्तु इन सब में पूर्ण स्वेच्छा की कभी होने से इनके द्वारा प्रदान की गई स्थिति प्रत्याहार से बिलकुल भिन्न है।

योग उपनिपदो में पाँच प्रकार का प्रत्याहार बताया है।

प्रथम प्रकार का प्रत्याहार ज्ञान इन्द्रियो को, उनके विषयो की तरफ जाने वाली स्वाभाविक प्रवृत्ति को, शक्ति पूवक रोकना है।

दूसरे प्रकार का प्रत्याहार मन के पूर्ण नियत्रण के साथ समस्त दृश्य जगत् मे ब्रह्म के ही दर्शन करना वा उनको आत्मरूप समझना है।

तीसरे प्रकार का प्रत्याहार समस्त वैनिक कर्मों के फलो का त्याग वा समस्त जीवन के कर्मों को ब्रह्मापित करना है।

चौथे प्रकार का प्रत्याहार समस्त इन्द्रिय सुखो से मुख मोडना है। पाँचने प्रकार का प्रत्याहार १८ मर्मस्थानो पर प्राण नायु का एक निश्चित क्रम से स्थापना करते चलना है।

प्रत्याहार के सिद्ध होने पर साधक पूर्ण रूप से जितेन्द्रिय हो जाता है। चित्त के निरुद्ध होते ही इन्द्रियाँ भी निरुद्ध हो जाती है। प्रत्याहार से होने वाली इन्द्रिय जय ही सर्वोत्तम है। क्योंकि इसके सिद्ध होने पर इन्द्रिय जय के लिये किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं होती है। प्राणायाम के सिद्ध होने से चित्त के आवरण हट जाने पर साधक को शुद्ध आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त होता है, जिसमें उसे इतना आनन्द आता है कि वह बाह्य विषयों से विमुख हो जाता है। यही प्रत्याहार की सिद्धि उसे इन्द्रियों का स्वामी बना बेती है। इमके अभ्यासी के समस्त सासारिक रोग तथा पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते है। उनके नष्ट होने से, तप बढता है तथा मन निर्मल होता है।

१ शाण्डिल्योपनिषत्--१।८ खण्ड, दर्शनोपनिषत्--७।१ से ६ तक ।

२. दर्शनोपनिषत्--७।९, १०

यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार योग के बहिरग साधन है जिनके द्वारा मन का शरीर पर पूरा २ शासन हो जाता है तथा साधक धारणा, ध्यान, समावि के अभ्यास योग्य हो जाता है।

धारणा - चित्त वृत्तियो का निरोध योग है। चित्त वृत्तियो का निरोध शनै शनै होता है। घीरे-घीरे ही समस्त विकर्षणो को दूर कर चित्त को निरोध की तरफ ले जाया जाता है। सर्व प्रयम तो बाह्य विक्षेपो को दूर करना अति आवश्यक हो जाता है। वाह्य विकर्षणो से निवृत्ति के लिये ही योग के पच बहिरग सायन है, जिनका विवेचन किया जा चुका है। बाह्य विक्षेपो मे प्रमख विक्षेप अनियमित उद्देगो तथा इच्छावो के द्वारा होते हैं। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि निन्चित रूप से चित्त को विक्षिप्त करते है। इन विक्षेपो के निवारणार्थ ही योग मे यम (अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ) नियम ( शौच, सतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ) का पालन अति आवश्यक माना गया है। इन दोनो का विषद विवेचन पूर्व में हो चका है। इसके बाद स्थल शरीर से होने वाले विकर्षण आसन तथा प्राणायाम से दूर होते है। आसन तथा प्राणायाम का भी विवेचन हो चुका है। जब सब प्रकार से बाह्य विकर्पणो से साधक मुक्त हो जाता है तब वह इस योग्य हो जाता है कि मन को इन्द्रियों से हटा सके। यही प्रत्याहार है। प्रत्याहार के सिद्ध होने पर साधक का बाह्य जगत् से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है जिससे उसे बाह्य जगत् जन्य कोई बाधा नही होती है। अत वह बिना किसी बाह्य बाधा के चित्त को निरोध करने का अभ्योस करने योग्य हो जाता है। बिना योग के इन पाची अगो का अम्यास दढ हये धारणा, ध्यान एव समावि का सफलता पूर्वक अभ्यास सम्भव नही है। योग के इन अगो का अभ्यास दृढ हुये विना ही जो योगाम्यास करना चाहते हैं वे महान् भूल करते हैं। इनके बिना ध्यान समाधि की तो कौन कहे धारणा का साधारण अभ्यास भी बहुत कठिन है। कल्पना तथा तथ्यो मे बडा भेद है। अगर साधक बिना इसके सिद्ध हुये घ्यान करने लगता है तो उसका थोडी दूर चल कर मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। आखीर तक तो, सब

१ —पा० यो० सू० भा०—३।१, अमृतनादोपनिषत्—१५, त्रिशिख ब्राह्मणो-पनिपत् मत्र भाग । १३३, । १३४,

दर्शनोपनिषत्—८।१ से ९ तक, योगतत्वोपनिषत्—६९ से ८० शाण्डिल्योपनिषत्—७।४३, ४४, ९ खण्ड, शिवसहिता—५।४३ से १५७

योगाङ्गो का सिलसिलेवार अभ्यास करने वाला ही पहुच सकता है। पूर्व जन्मका अभ्यास भी काम करता है। बहुत से विरक्त पैदा होते है। कितपय व्यक्ति तो योग की उच्च अवस्था के अभ्यास को लेकर जन्मते हैं। उनके लिये नीचे से चलना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि वे उतना मार्ग चल चुके है। एक जन्म मे तो योग सिद्धि साधारणत होता नही । कुछ भी हो धारणा के अभ्यास के लिये उससे पूर्व के पाँचो योगाङ्गो का दृढ अभ्यास अनिवार्य सा है चाहे वह इस जन्म मे किया गया हो वा पिछले जन्मो मे। साधक इन उपर्युक्त साधनो द्वारा जब बाह्य जगत् से अन्तर्जगत् मे प्रवेश करता है तभी वह वहाँ विचरण कर सकता है। अभ्यास द्वारा इस स्थिति मे पहुँचने पर ही साधक इस योग्य होता है कि वह चित्त को समस्त विषयो से हटाकर कही भी इच्छानुसार ठहरा सके। यह, चित्त को अन्य समस्त विषयो से हटाकर किसी एक स्थान विशेष (शरीर के भीतर वा बाहर कही भी) मे वृत्ति मात्र से टहरना ही ''धारणा'' है ै। बाह्य तथा आभ्यान्तर विषय (स्थूल वा सूक्ष्म) मे चित्त को अन्य विषयो से हटाकर ठहराना "धारणा" है। चित्त को अनुभव के द्वारा आध्यात्मिक देश में बॉधा जाता है तथा इन्द्रिय वृत्ति के द्वारा बाह्य देश में ठहराया जाता है। नाभिचक्र, हृदय कमल, मस्तिष्क स्थित ज्योति, नासिका का अग्रभाग, भ्रकुटी, जिह्वा का अग्रभाग, षट्चक्र वा द्वादश चक्र आदि आध्यात्मिक देश है। धारणा का मुख्य स्थान प्राचीन काल मे हृदय कमल तथा सौषुम्न ज्योति थी । बाद मे घारणा का विषय षट्चक्र (मूलाघार चक्र, स्वाधिष्टान चक्र, मणिपूर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र) या द्वादश चक्र ( मुलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय, कण्ठ, जिह्वामूल, भू, निर्वाण, ब्रह्मरध्र के ऊपर अष्टदल कमल, समिष्ट कार्य अहकार, कारण महत्तत्त्व तथा निष्कल ) हुये। बाह्य विषय सूर्य, चन्द्र, देवमूर्त्ति आदि है।

वाह्य विषयों को चित्त, वृत्ति मात्र से इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण करता है। इन्द्रियों के अन्तर्मुख होने पर भी चित्त घ्येय-विषय को वृत्तिमात्र से ही ग्रहण करता है। यह वृत्ति स्थिर रूप से घ्येय विषय के स्वरूप को प्रकाशित करने लगती है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक देश का घ्येय विषय, जिस पर चित्त को ठहराया जाता है, प्रकाशित होने लगता है। इस तरह से जिस विषय पर चित्त को ठहराया जाता है उसी विषय का ज्ञान होता है, इन्द्रियाँ अपने २ अन्य

१. पा० यो० सू० ३।१,

विषयों को ग्रहण ही नहीं करती, क्योंकि प्रत्याहार के द्वारा वे पूर्ण रूप से चित्त के अधीन हो जाती है जिससे चित्त की इच्छा के विरुद्ध विषयों को ग्रहण करने में अममर्थ हो जाती है। इसीलिये घारणा के पूर्व प्रत्याहार की सिद्धि अति आवश्यक है।

इस घारणा अवस्था मे विषयाकार वृत्ति समान रूप से प्रवाहित नही होतो है। इसके बीच २ मे अन्य वृत्तियाँ भी आती रहती है। जब ऐसा होता है तभी फिर ध्येय विषय की वृत्ति पर चित्त पहुँच जाता है। धारणा का अम्यास करने में साधक को चित्त को निरन्तर विषय विशेष के चिन्तन मे लगाये रखना चाहिये तथा बहकते ही फिर वही ले आना चाहिये। वह बहकने को जितना हो सके कम करता चले तथा प्रयत्न के द्वारा इस बहकने को बिलकुल बन्द कर दे। इसके साथ २ विषय पर पूर्ण रूप से प्रयत्न द्वारा चित्त को केन्द्रित करे। विषय के धुन्धलेपन से स्पष्टतम प्रकाशन की ओर प्रयत्न बढता चलना चाहिये।

विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न रूप से धारणा का अभ्यास प्रतिपादित है। साख्यमतावरुम्बी ज्ञानयोगियों की तो तत्त्वज्ञानमयी धारणा होती है। इसका मुख्य विषय तत्त्वज्ञान है, भर्छे ही उन्हें इन्द्रिय आदि आम्यान्तर विषयों पर धारणा करते चलना पड़ता है। विषयों की वारणा करनेवालों के मुख्य विषय गब्द तथा ज्योति है। शब्द धारणा में अनाहत नाद की धारणा प्रधान रूप से की जाती है। जिसका अभ्यास शान्त स्थान में किया जाता है। अनेक नाद भीतर भिन्न २ समस्त शरीर स्थानों पर सुने जाते हैं। वारणा द्वारा ही पट्चक्रभेदन होता है। इसमें कुन्डिलनी की धारणा करनी पड़ती है तब योगी एक २ चक्र का भेदन करते हुये उसी ज्योतिर्मर्या ऊर्ध्वगामिनी धारा की धारणा के द्वारा आज्ञा चक्र तक तथा वहाँ से सहस्रार तक पहच जाता है।

योग-उपनिषदों में भी धारणा का विवेचन किया गया है। अमृतनादोप-निषत् के अनुसार सेकल्प पूर्ण मन को आत्मा में छोन करके परमात्मचिन्तन में छगाना घारणा है। योग तत्त्वोपनिषत् के अनुसार पच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा योगी जो कुछ देखता, सुनता, सुँघता, चखता तया स्पर्श करता है, उन सब में आत्म विचार करना घारणा है। तीन घटे तक इस घारणा का बिना आलस्य के अभ्यास करने से दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण शक्ति, दिव्य गमन शक्ति,

१ अमृतनादोपनिषत्-१५

२. योगतत्त्वोपनिषत्-६९, ७०, ७१,

शरीर परिवर्तन शक्ति, अदृश्य होने की शक्ति, लोहे ताँबे जैसी साधारण धातुओं को पेशाब द्वारा स्वर्ण में परिवर्तित करने की शक्ति, आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है। योग मार्ग में ये सिद्धियाँ बाधक होती है। इस बात का ध्यान रखते हुये योगी को अपने योगाम्यास में लगा रहना चाहिये।

शाण्डिल्योपनिषत् मे भी घारणा विशेष से, सब प्रकार के रोगो से निवृत्ति बताई है। इस उपनिषद् मे पाँच प्रकार की घारणा का विवेचन है। मन को आत्मा मे स्थिर करना, बाह्य आकाश को हृदय आकाश मे स्थिर करना तथा पचब्रह्म (ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव) को पचभूतो (पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश) में स्थिर करना ही पाँच प्रकार की घारणा है। बाह्य पच घारणा निम्न प्रकार से है —

१--- किसी भी स्थूल पदार्थ (फूल, चित्र, किसी भी घातु, पाषाण वा मिट्टी की मूर्ति) में मन को ठहराना।

२--जलाशय, नदी, समुद्र आदि के शान्त जल मे मन को ठहराना।

३--अग्नि, दीपक, मोमबत्तो आदि की लौ पर मन को ठहराना ।

४---निरन्तर स्पर्श के ऊपर मन को ठहराना।

५--किसी भी शब्द पर मन को ठहराना।

यही पच भूतो की घारणा है।

उपर्युक्त धारणा के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाधि की यह पहली अवस्था है। यह समाधि का अति आवश्यक अग है। इसे समाधि से अलग नहीं किया जा सकता है। यह समाधि का प्रवेश द्वार है। धारणा की अवस्था में योगी के समाधि पथ में कोई भी बाह्य विषय बाधक नहीं हो सकता है।

**ध्यान** $^{8}$ —धारणा के विषय मे चित्त का व्यवधान रहित निरन्तर प्रवाहित होते रहना ध्यान है।

१ योगतत्त्वोपनिषत्—७२ से ८१ तक

२ ज्ञाण्डिल्योपनिषत्—७।४३,४४

३ शाण्डिल्योपनिषत्—९ खण्ड

४ पा० यो० सू०--३।२, घेरण्ड सिंहता--६।१ से २२ तक (षष्ठोपदेश) दर्शनोपिनपत्--९।१ से ६, घ्यानिवन्दूपिनषत्-१४ से ३७ तक योगकुण्डल्युपिनषत्-३।२५ से ३२ तक, योगतत्त्वोपिनषत्-१०४ से १०६ तक शिण्डल्योपिनषत् १।६।३, ४, शाण्डिल्योपिनपत्--१।१०

### तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ॥ पा० यो० सू० ३।२ ॥

जिसमे चित्त को ठहराया जाय उसी ध्येय विशेष मे चित्त वृत्ति का निरन्तर दीप शिखावत् प्रवाहित होते रहना ध्यान है। ध्यान मे चित्त ध्येय वस्तु मे पूर्णरूप से एकाग्र हो जाता है, इसमे दूसरी वृत्ति का बिलकुल ही उदय नही होता है। धारणा मे बीच बीच मे दूसरी वृत्तियाँ उठ जाया करती है, किन्तु ध्यान मे केवल ध्येय वस्तु हपी वृत्ति ही निरन्तर चलती रहती है। वही वृत्ति धारा रूप से निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। इस रूप से ध्यान मे केवल ध्येय विषय की चित्तवृत्ति ही निरन्तर उदय होती रहती है। धारणा के अम्यास के दृढ होने के बाद ही जब ध्येय वस्तु से चित्त का बहकना बिलकुल बन्द हो जाता है तब ध्यान की अवस्था आतो है। ध्यान मे त्रिप्टी (धातृ, ध्यान, ध्येय) की विषयाकार वृत्ति ब्यवधान रहित नही होती है किन्तु खण्ड रूप से धारा-वाहिक क्रम से चलती रहतो है। धारणा तथा ध्यान मे यही अन्तर है कि बारणा मे कभी र विकर्षण होते रहते है किन्तु ध्यान मे ऐसा नही होता है, उसमे तो बारम्बार एक हो वृत्ति उदय होती रहती है जिसमें विक्षेप नहीं आता ह। अम्यास से ध्यान शक्ति पैदा हो जाती है जो किसी भी ध्येय विषय पर लगाई जा सकती है।

उपर्युक्त सूत्र के एक-एक शब्द का विवेचन करने से घ्यान ठीक-ठीक समझ मे आ जावेगा।

सूत्र का पहला शब्द ''तत्र'' हैं। तत्र का अर्थ ''वहाँ'' ''उस देश में'' ''उस जगह'' होता है। यहाँ इसका अर्थ चित्त के उस केन्द्र से है जिस पर वह लगा है वा जिससे उसका सम्बन्ध है। धारणा द्वारा जिस देश में चित्त वृत्ति को ठहराया जाये उसी ध्येय के आधार भूत देश को यहाँ ''तत्र'' शब्द व्यक्त कर रहा है। यह देश नामिचक्र, आदि कुछ भी हो सकता है जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है। अत यहाँ ''तत्र'' शब्द, बाह्य, आभ्यान्तर, स्थूल वा सूक्ष्म ध्येय धातु विषयक देश को व्यक्त करता है, जिसमे चित्त को बाँधा जाता है।

सूत्र का दूसरा शब्द ''प्रत्यय'' है। प्रत्यय का यहाँ अर्थ है घ्येयकार चित्त वृत्ति। जिस विषय में चित्त को लगाया जाता है चित्त उसी विषय के आकार वाला हो जाता है। चित्त के इस विषयकार होने को ही चित्त वृत्ति कहते हैं। साधारण रूप से एक चित्त वृत्ति के बाद दूसरी भिन्न चित्त वृत्ति आती रहती है । इस प्रकार से चित्त वृत्तियों की घारा बहती रहती है। इन चित्त वृत्तियों

का निरोध करना ही योग है। पच विहरण साथन के अभ्यास के बाद साथक की ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह किसी भी जगह चित्त को ठहरा सकता है। ऐसा करने से बहुत सी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यह चित्त का किसी घ्येय विशेष में ठहराना ही घारणा है। इसमें घ्येय विशेष के ही आकार वाला चित्त हो जाता है। इस ब्येयविषयाकार चित्त वृत्ति को ही यहाँ "प्रत्यय" कहा है जोकि घारणा में ब्येय के तदाकार होकर, उसके स्वरूप से भासती है।

सूत्र का तीसरा शब्द है ''एकतानना''। ''एकतानता'' शब्द का अर्थ "निरन्तरता" होता है। इसमे घारा रूप से एक ही ध्येयाकार चित्त वृत्ति प्रवाहित होती रहती है। अर्थात अखण्ड धारा प्रवाह एक ही वृत्ति का बराबर जारी रहता है तथा धारणा के समान रुक-रुक चलने वाला धारा प्रवाह नही होता है। धारणा तथा ध्यान का भेद इस एकतानता के कारण ही है। बारणा मे एकतानता नही होती, उसमे न्यवधान रहता है किन्तू व्यान मे नदी के जल के प्रवाह वा तेल की धारा के समान एक ही ध्येयाकार चित्त वृत्ति व्यवधान रहित रूप से प्रवाहित होती रहती है। बारणा का प्रत्यय सर्वदा एक सा नहीं रहता है। प्रत्यय की निरन्तरता ही के कारण ध्यान धारणा से भिन्न होता है। धारणा को अभ्यास करके दृढ करते-करते, घारणा ही कुछ काल बाद ध्यान मे परिणत हो जाती है जिसमे साधक को घ्येय के अलावा देश, काल आदि का बोध तक भी नहीं होता है। जितने समय तक वृत्तियाँ घ्येयाकार रहती है, उस समय तक की स्थिति को ध्यान कहते हैं । ध्यान के दृढ हुये बिना समाधि सम्भव नहीं है । ध्येय से बहकने का अर्थ चित्त का चचल होना, अन्य चित्त वृत्तियो का बीच-बीच मे उदय होना होता है। जिसके होते रहने से समाधि सम्भव नहीं हे, क्योंकि समाधि चित्त-वृत्तियो की निरोध अवस्था को कहते हैं। अत ध्यान समाधि का पूर्व रूप है जो समाधि के लिये परमावश्यक है।

धारणा के अम्यास के बढते रहने से मन पर नियन्त्रण भी बढता जाता है तथा घ्यानावस्था आने पर ही मन समाधि अम्यास मे पहुँचने की तैयारी करने योग्य होता है। धारणा समाधि का प्रवेश द्वारा तथा ध्यान समाधि में पहुँचने का दूसरा द्वार है।

ध्यान अनेक प्रकार का होता है। जिस ध्येय पर साधक रुचि तथा उत्साह के साथ अपने चित्त को टिका सके वही उसके ध्यान का विषय होता है। सब की रुचियों में व्यक्तिगत भेद है अत सबके ध्यान का विषय एक ही ध्येय

वस्तु नहीं हो मकती हैं। भेद होते हुये भी सभी घ्यान अन्त मे एकही मल घ्येय में लीन हो जाते हैं। शास्त्रों में अनेक प्रकार के ध्यान का निरूपण है । योग उपनिपदो में सविशेष ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, प्रणव, त्रिमर्ति, हृदय, सगण तथा निर्गुण व्यान का वर्णन है । घेरण्ड सहिता मे स्थूल, ज्योति तथा सुक्ष्म त्रिविध ध्यान का वर्णन है 3। किसी देवमूर्ति वा गुरु में चित्त की एकाग्रता स्थल ज्यान है। ज्योतिरूप ब्रह्म वा प्रकृति में चित्त की एकाग्रता ज्योतिष्यीन होता है। विन्दुरूप ब्रह्म तथा कुण्डलिनी शक्ति मे चित्त की एकाग्रता सक्ष्म घ्यान होता है। स्थुल घ्यान में अपने इष्ट देव की स्थुल मूर्ति के ऊपर चित्त को लगाकर उस मितिरूपी व्येय के आकार वाला चित्त हो जाता है। जब निरन्तर व्यवधान रहित ध्येयाकार चित्त वृत्ति (इष्टदेव की ) उत्पन्न होती रहती है तो उसे स्थल ध्यान कहते है। ठीक इसी प्रकार से गुरु के स्थल मर्त रूप की चित्तवृत्ति का धारा रूप से निरन्तर प्रवाहित होते रहना भी स्थूल घ्यान के अन्तर्गत आता है। स्थूल घ्यान के घ्येय विषय के अन्तर्गत, साधक के मनोनीत कोई भी स्थुल विषय जिसको मूर्तिरूप से धारण किया जा सके, आता है। मूलाधार चक्रमे सर्पाकार कुडिलिनी शिक्त विराजमान है। जहाँ ज्योतिरूप जीवात्मा स्थित है। इसे ज्योतिरूप ब्रह्म समझकर चित्त को इस पर ठहराना चाहिये। जब निरन्तर व्यवधान रहित यही चित्त वृत्ति प्रवाहित होती रहती है, तो इसे ज्योर्तिध्यान कहते है। इसी प्रकार से दोनो भोहों के मध्य में ॐ रूप ज्योति हे, साधक का इस ज्योति पर चित्त को एकाग्र करना भी जिससे इस घ्येयाकार चित्त वृत्ति का निरन्तर प्रवाह जारी रहता है, ज्योतिच्यान कहलाता है। ज्योतिच्यान मे तेजोमय कल्पना के द्वारा ब्रह्म ध्यान किया जाता है। यह ध्यान नाद, हृदय, भ्रमध्य, तीनो ही स्थानो पर किया जा सकता है। कुण्डलिनी, जागृत होने पर आत्मा से मिलकर स्युल शरीर को छोड नेत्रों के छिद्रों को छोड कर एस्ट्ल ज्योति में घूमती है। सूक्ष्मता तथा चचलता के कारण यह किसी को दिखाई नही देती ह। ऐसी स्थिति मे योगी को शाम्भवी मुद्रा के द्वारा ध्यान को सिद्ध करना चाहिये।

१—विशेष विवेचन के लिये कल्याण योगाक के पृष्ठ ४३७ मे ४६७ तक देखने का कष्ट करे।

२—दर्शनोपनिषत्—९।१ से ६ तक, घ्यानिबन्दूपनिषत्—१४ से ३७ तक, योगकुण्डल्योपनिषत्—३।२५ से ३२ तक, योगतत्त्वोपनिषत्—१०४ से १०६ तक, शाणिल्योपनिषत् १।१०

३-- घेरण्ड सहिता-- ६।१ से २० तक

स्यूल ध्यान से ज्योर्तिध्यान सो गुना उत्तम माना गया है और ज्योर्तिध्यान से लाख गुना उत्तम सुक्ष्म ध्यान माना गया है।

योग मे ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना ध्यान के चित्त के शुद्ध-मात्विक रूप का तथा आत्मा के स्वरूप का जान असम्भव है। योग मे ध्यान शब्द एक विशिष्ट अर्थ रखता है, जिसका विवेचन ऊपर किया जा चका है। आधिनक पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुमार ध्यान निरन्तर परिवर्तनशील अर्थात चचल है। वह प्रतिक्षण एक विषय से दूसरे विषय पर जाता रहता है। सामान्य मानव के ध्यान के विषय में इस तथ्यात्मक सत्य के अतिरिक्त ध्यान की अन्य किसी स्थिति का विवेचन आश्रुनिक मनोविज्ञान मे प्राप्त नही होता किन्तु योग में ध्यान चित्त की स्थिरता का द्योतक है। चित्त का स्थायी रूप से निरन्तर एक ही ध्येय के आकार वाला होते रहना ध्यान है। अत ध्यान का योग और आधिनक मनोविज्ञान में भिन्न २ अर्थ निकलता है। वैसे तो आधिनक पाश्चात्य मनोविज्ञान में ध्यान चित्त को एकाग्र करके किसी विषय विशेष पर लगाने को ही कहते है, किन्तु उनके अनुसार चित्त एक क्षण से अधिक उस विषय पर स्थिर नहीं रह सकता। साधारण रूप से यह कथन यथार्थ ही है तथा इसी कारण से योगाम्यास की आवश्यकता पडती है। यम. नियम. आसन प्राणायाम तथा प्रत्याहार के क्रम से अभ्याम के द्वारा साधक चित्त की दासता को हटाकर उसे अन्तर्मुख कर इन्द्रियो को विषयो से विमुख कर पाता है। इसके बाद ही उसमे चित्त को घ्येय पर ठहराने की शक्ति प्राप्त होती है. जिसका विवेचत पर्वं मे किया जा चुका है। इस धारणावस्था की परिपक्वता ही घ्यान है। इस प्रकार से योग में घ्यान की अभ्यास से प्राप्त होने वाली परमा-वस्था का विवेचन है। अभ्यास के द्वारा ध्यान की आदर्श अवस्था प्राप्त हो सकती है, जिसके द्वारा समाधि अवस्था प्राप्त कर समस्त ज्ञान सरल हो जाता है। अभ्यास द्वारा जो अवस्था प्राप्त होती है। वह भी तथ्यात्मक होने से विज्ञान के अध्ययन का विषय है। अत आधुनिक मनोविज्ञान का इस विषय मे अधरा ज्ञान है।

समाधि --ध्यान की पराकाष्टा समाधि है। ध्यान के अभ्यास करते

**१** घेरण्ड सहिता---६।२१

२ पा० यो० सू०—३।३, घेरण्ड सिहता—७।१ से २३ तक, शुरिकोपनिषत् —-२२,२३, २४ तेजोबिन्दुपनिषत्—४३ से ५१ तक, दशनोपनिषत्— ९।१ से ५ तक, योगकुण्डल्युपनिषत्—१।७७ से ८७ तक, वराहोपनिषत् —२।७५ से ८३ तक, शाण्डिल्योपनिषत्—१।१०।

करते जब ध्यान करने वाला, ध्यान करने की शक्ति तथा ध्येय (जिसका ध्यान किया जाता है) इन तीनो की स्वतत्र सत्ता समाप्त सी हो जाय तब वही समाधि अवस्था कहलानी है। व्यान में ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनो से मिश्रित चित्त वृत्ति समान रूप से निरन्तर प्रवाहित होती रहती है, अर्थात् इसमें ध्याता, ध्यान ये दोनो भी ध्येय के साथ २ बने रहते हैं, जिसके कारण से विषय पूर्ण रूप में प्रकाशित नहीं हो पाता। ध्यान की अभ्यास के द्वारा जब प्रगाढता बढती जानी है, और ऐसी अवस्था आ जाती है कि जिसमें ध्याता और ध्यान दोनो ही ध्येया-कार वृत्ति से अभिभूत हो जाते हैं तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। इसमें ध्यान करते करते आत्म विस्मृति की स्थिति पहुच जाती है तथा ध्येय से भिन्न अपना पृथकत्वज्ञात नहीं होता। ध्येय विषय की सत्ता के अतिरिक्त किसी की भा पृथक उपलब्धि नहीं होती। चित्त की स्थितता की यह सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। समाधि अवस्था में ध्यान ध्येय से अभिन्न रूप होकर भासने लगता है। इसीलियं उसके स्वरूप का अस्तित्व समाप्त सा प्रतीत होने लगता है, किन्तु वास्तव में ध्यान का सर्वदा अभाव नहीं होता। यह नीचे दिये सूत्र से स्पष्ट हो जाता है।

तदेवार्थमात्रनिर्भास स्वरूपशुन्यमिव समाधि ॥ पा० यो० सू० ३।३ ॥

"व्यान में केवल व्येय मात्र से भासना तथा व्यान का अपने ध्यानाकार रूप से रहित जैसा होना समाधि है।"

इस प्रकार से समाधि मे त्रिपुटी ( ध्याता, ध्यान, ध्येय ) का भान नहीं होता है। इसमें जल में घुली हुई मिश्री की डली के समान ध्यान भी ध्येय रूप से ही भासता है। समाधि अवस्था में ध्यान नहीं रहता, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्यों कि ऐसा होने पर ध्येय का प्रकाश ही असम्भव हो जावेगा। ध्येय का प्रकाशक ध्यान ही होता है। यह अवश्य है कि समाधि अवस्था में ध्यान के विद्यमान होते हुये भी उसकी प्रतीति नहीं होती है। ध्यान में तो त्रिपटी का भान होता है किन्तु समाधि में सब ध्येयाकार हो जाता है अर्थात ध्यान भी ध्येय रूप से ही निरन्तर भासता रहता है। ध्येय के अतिरिक्त समाधि में किसी का भी भान नहीं होता है।

जब ध्येय वस्तु को मन, विकर्षण रहित होकर ग्रहण करता है, तब ध्येय का सामान्य विचारणा के द्वारा प्राप्त ज्ञान से, कही स्पष्ट तथा अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, किन्तु फिर भी ध्येय का वास्तविक तथा सूक्ष्म ज्ञान नहीं प्राप्त होता। स्वचेतनता, तथा ध्यान चेतना ध्येय के पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान में बाधक है।

इन दोनों के व्येय विषय में लीन होकर एक रूप होने पर ही ध्येय पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। सूत्र में "स्वरूपशून्यम् इव" इस उपयुंक्त कथन को ही व्यक्त करता है। जब ध्याता तथा ध्यान दोनों ही ध्येयाकार हो जाते हैं अर्थात ध्येय में लीन होकर अपने स्वरूप को ही मानों खो चुके हो, तब ही ध्येय की यथार्थता का ज्ञान होता है। ध्यान की वह परिपक्व अवस्था ही समाधि है। धारणा की विकसित अवस्था ध्यान, तथा ध्यान की विकसित अवस्था समाधि है। समाधि अवस्था विकर्षणों, स्वचेतना तथा ध्यान चेतना तीनों से पूर्ण रूप से मुक्त है। केवल ध्येयाकार वृत्ति ही निरन्तर प्रवाहित रहती है। चेतना क्षेत्र में उसके अतिरिक्त कुछ रहता ही नहीं।

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, घ्यान, समाधि ये योग के आठो अग, सम्प्रज्ञात समाधि के अग है।

उपर्युक्त अष्टाग योग की समाधि, अग समाधि है। सम्प्रज्ञात समाधि अगी समाधि है। इस प्रकार से तो अग समाधि सम्प्रज्ञात समाधि, तथा असम्प्रज्ञात समाधि ये तीन समाधियाँ हुई। किन्तु अग समाधि ध्यान की ही अवस्था विशेष तथा सम्प्रज्ञात समाधि का अग होने से स्वय समाधि नहीं कही जा सकती है, अत समाधि सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात दो ही मानी गयी है। अग समाधि के अभ्यास के बाद ही साधक अग्रिम समाधियों में पहुँचता है। अग समाधि ध्यानात्मक समाधि है किन्तु सम्प्रज्ञात ज्ञानात्मक प्रकाश रूप समाधि है। सम्प्रज्ञात समाधि में समस्त विषयों का ज्ञान हो जाता है किन्तु अग समाधि में ध्येय पदार्थ के सिवाय कुछ भी नहीं भासता है। सम्प्रज्ञात समाधि में समस्त चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होता है। समस्त चित्तवृत्तियों का निरोध तो असम्प्रज्ञात समाधि में ही होता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि धारणा, ध्यान तथा समाधि तीनो एक ही अवस्था के उत्तरोत्तर विकसित रूप है। तीनो में एकाग्रता की भिन्नता के कारण भेद है। एकाग्रता की निम्नतम अवस्था धारणा से प्रारम्भ होती है, तथा ध्यान की अवस्था को पार करती हुई समाधि की अवस्था तक पहुँच जाती है। यह एक अविच्छिन्न प्रक्रिया है जोकि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती चली जाती है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया का वारणा से प्रारम्भ होकर समाधि में अन्त हो जाता है। योग में इस सम्पूर्ण प्रक्रिया जो सयम कहते हैं। धारणा,

इनका विवेचन इसी पुस्तक के २०वे अध्याय में किया गया है।

२ पा० यो० सू० ३।४

ध्यान तथा समाधि तीनो का एक विषय में होना ही सयम है। सयम व्येथ विषय के ज्ञान का साधन है। किसी भी विषय के पूण ज्ञान के लिये उसके समस्त पहलुवो पर समस्त दृष्टिकोणो से धारणा, ध्यान, समाधि करनी पडेगी। अत एक सयम में अनेक बार की धारणा, ध्यान, समाबि सम्मलित हो सकती है। इसीलिये धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनो साधनो को ही योग में सयम कहते हैं।

सयम-जय होने से अर्थात घारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीनो के दृढ अभ्यास के द्वारा साधक को सशय, विपर्यय आदि रहित यथार्थ ज्ञान (सम्यक ज्ञान) प्राप्त होता है। सयमजय से भ्रमहीन, शुद्ध, सात्विक, योग सिद्धियों को प्रदान करने वाली समाधिजन्य दिग्य बुद्धि प्रकाशित होती हैं, जिससे ध्येय कस्तु का अपरोक्ष प्रमा-ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे जैसे सयम में दृढता होती जाती हैं, वैसे वैसे ही यह समाधि-प्रज्ञा निर्मल होती जाती हैं। प्रज्ञा समाधि की अवस्था में ही उत्पन्न होती हैं। इसको समाधि जन्य बुद्धि कहा जा सकता है। सयम के दृढ होने पर ही सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था आती है। सम्प्रज्ञात समाधि के अन्तर्गत (जिसका कि अग्रिम अध्याय में विशिष्ट विवेचन किया जायगा) समाधि की कई अवस्थाएँ आती है, उन सब अवस्थाओं में यह समाबि जन्य बुद्धि अर्थात् प्रज्ञा विद्यमान रहतो है। इस प्रज्ञा का कार्य विवेक ख्याति की अवस्था प्राप्त होने तक चलता रहता है। विवेक ख्याति पूर्ण ज्ञान की अवस्था है, जिससे पुष्प और प्रकृति का भेद ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से स्वयम के जय से प्राप्त समाधि-प्रज्ञा के द्वारा ध्येय का यथार्थ रूप से ज्ञान प्राप्त होकर अन्त में विवेक ख्याति की अवस्था प्राप्त होती है।

सयम के द्वारा ही विश्व-ज्ञान-भण्डार का द्वार खोला जाता है। आधुनिक विज्ञान भी उस गहरे ज्ञान भण्डार के निन्मतम भाग को प्राप्त करने में अभो तक सफल नहीं हो पाया है जिसका पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान क्रमशा निम्न भूमि से उच्चतर भूमि में सयम के करते चलने से होता है। जिस प्रकार से निशाना लगाने का अभ्यास करने वाला पहले स्थूल लक्ष्य पर निशाना मारने का अभ्यास कर सूक्ष्म लक्ष्य भेदन की तरफ चलता है, ठीक उसी प्रकार से सयम भी स्थूल विषय से सूक्ष्मतर विषय की तरफ चलता है। सयम से प्रथम भूमि को जीत लेने पर ही दूसरी भूमि में सयम किया जा सकता है, दूसरी भूमि को सयम अभ्यास से जीतकर तीसरी भूमि में सयम किया जा सकता है, विना इस अन्तिम को जीतकर ही चौथी भूमि में सयम किया जा सकता है। बिना इस अन्तिम

भिम को जीते समाधि-प्रज्ञा नही प्राप्त होती है। अत सयम की एक विशिष्ट प्रयोग-विधि है । प्रारम्भ मे किसी स्थूल पदार्थ पर सयम किया जाता है । स्थूल विषय पर सयम का अभ्यास दृढ हो जाने से वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त होती है,जिसमे पूर्व मे न देखे,न सुने,न अनुमान किये सशय विपर्यय रहित उस स्थूल विषय के साथ समस्त स्थूल विषयो का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। इस भूमिपर विजय प्राप्त होने के बाद सूक्ष्मतर विषयो (पञ्चतन्मात्राओ तथा इन्द्रियो ) पर सयम कर लेने से विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त होती हे, जिससे इन सूक्ष्मतर विषयो का सज्ञय विपर्यय रहित अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। इस भूमि के विजय कर लेने के बाद इनसे भी सूक्ष्मतर विषय अहकार के ऊपर सयम दृढ करके आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था मे माधक पहुँचता है। इस भूमि को भी विजय कर लेने के बाद साधक को पुरुष प्रतिबिम्बित चित्त, जिसे अस्मिता कहते है, के ऊपर सयम के अभ्यास के दृढ हो जाने पर अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाथि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से इन चारो भूमियो पर सयम के द्वारा विजय करने पर ही समाधि-प्रज्ञा उत्पन्न होती है। इन भूमियो मे अग्रिम भूमि के जय होने पर पूर्व की भूमि का समस्त ज्ञान स्वत ही हो जाता है, किन्तु जिसने पूर्व की भूमि को विजय नही किया है, वह आगे की भूमि को जय नहीं कर सकता, अर्थात् वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि के सिद्ध हो जाने पर ही विचारानुगत सम्प्रज्ञात समावि सिद्ध होती है। विचारा-नुगत सम्प्रज्ञात समाधि के सिद्ध हो जाने पर ही आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध हो सकती है, तथा इस आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि के सिद्ध होने पर ही अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी होता है कि पूर्व पुण्य, महात्माओं की कृपा तथा ईश्वर भक्ति आदि के द्वारा पूर्व की भूमियों के जय किये बिना ही अन्तिम भूमि सिद्ध हो जाय। ईश्वर कृपा से अन्तिम भूमि सिद्ध होने से पूर्व भूमियो की सिद्धि का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अत उनमें सयम करने की आवश्यकता नहीं पडती।

सम्प्रज्ञात समाधि के यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार ये पाँच बहिरग साधन है, और धारणा, ध्यान एव समाधि ये तीन उसके अन्तरग साधन है। धारणा, घ्यान तथा समाधि, सम्प्रज्ञात समाधि के तो अन्तरग साधन है किन्तु असम्प्रज्ञात समाधि के ये बहिरग साधन ही होते हैं। उसका अन्तरग साधन तो पर-वैराग्य है। साधन के बिना साध्य की सिद्धि नही हो सकती। धारणा, घ्यान, समाधि के बिना भी असम्प्रज्ञात समाधि पर-वैराग्य द्वारा सिद्ध होतीं है। इसिलये पर-वैराग्य ही इसका अन्तरग साधन हुआ,धारणा, ध्यान, समाधि नही।

## अध्याय २०

### समाधि'

ममाधि का विवेचन योग उपनिपदो तथा पातञ्जल योगदर्शन, घेरण्ड सहिता आदि में किया गया है। अमृतनादोपनिषद् में समाधि उस स्थिनि को कहा गया है जिसमे व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर अपने आपको भी उसी के समान जान छेता है। <sup>२</sup> क्षुरिकोपनिषद् में समाधि के द्वारा साधक जन्म मरण से छुटकारा पाकर मुक्ति प्राप्त करता है और कभी फिर ससार चक्र में नहीं पडता। है तेज-बिन्द्रपनिषद् में समाधि के द्वारा विशुद्ध ब्रह्मत्व की प्राप्ति बताई है। ४ दर्शनो-पनिषद मे समाधि के स्वरूप का विवेचन किया गया है। १ समाधि के द्वारा सासारिक जीवन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। समाधि के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सचमुच मे आत्मा और ब्रह्म का भेद भ्रान्ति पूर्ण है, वास्तविक नही । इस प्रकार के ज्ञान की अवस्था समानि है। योगकुण्डल्युपनिषद् में भी समाधि का वर्णन है तथा समाधि के द्वारा शद्ध ब्रह्मस्वरूप प्राप्त होना बताया गया है। वोगतत्वोपनिषद् के अनुसार समाधि मे जीवात्मा और परमात्मा की समान अवस्था की स्थित हो जाती है।° शाण्डिल्योपनिषद् मे भी ममाधि को जीवात्मा और परमात्मा की एकता की अवस्था बताया गया है, जिसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी नहीं रह जाती है। वह असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था है।

१ पा० यो० सू०—१११, १८, ४१ से ५१ तक, ३।१ से १२ तक, ४।२६ से २९ तक, अमृतनादोपनिषद्—१६ से २४ तक, क्षुरिकोपनिषद्—२२ से २४ तक, तेजोबिन्दूपनिषद्—१।४३ से ५१ तक, दर्शनोपनिषद् १०।१ से ५ तक, योगकुण्डल्युपनिषद्—१।७७ से ८७ तक, योगतत्त्वोपनिषद्—१०५, १०६, १०७, वराहोपनिषद्—२।७५-८३, शाण्डियोपनिषद्—११ खण्ड।

२. अमृतनादोपनिषद्-१६

३. क्ष्रिकोपनिषद्-२२ से २४ तक

४ तेजविन्दूपनिषद्—४३ से ५१ तक

५ दर्शनोपनिषद् १०।१ से ५ तक

६ योगकुण्डल्युपनिषद्—७७ से ५७ तक

७ योगतत्वोनिषद्-१०५ से १०७ तक

८ शाण्डिल्योपनिषद्—११ खण्ड

घेरण्ड सहिता में समाधि योग का विवेचन किया गया है जिसमे गुरु की कृपा के द्वारा उसकी प्राप्ति बताई गई है। जिसकी आत्मविश्वाम, ज्ञान और गुरु में श्रद्धा होगी उसे समाधि शोध्र प्राप्त हो जाती है। चित्त को शरीर इन्द्रियादि से हटाकर परमात्मा में लीन करना समाबि है। घेरण्ड सहिता के अनुमार यह समाधि व्यानसमाधि, नादममाबि, रसानन्दसमाधि तथा लयसमाधि के भेद से चार प्रकार की होती है। व्यानसमाधि शाम्भवीमुद्रा, नादसमाधि खेचरी मुद्रा, तथा लयसमाबि योनि मुद्रा के द्वारा सिद्ध होती है। पाँचवी भिक्तियोग समाधि है, ओर छठी राजयोग समाधि है, जो कि मनोमूच्छा कुम्भक के द्वारा प्राप्त होती है। समाधि के द्वारा कैवत्य प्राप्त होता है ओर समस्त इच्छाओं से निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। समाधि के पूर्णरूप से प्राप्त होने पर स्त्री, पुत्र धन आदि किसी के प्रति राग नहीं रह जाता। समाधि के जानने पर फिर जन्म नहीं होता है।

हठयोग सहिता में भी समाधि का वर्णन किया गया है। हठयोग की समाधि प्राणायाम के द्वारा सिद्ध होती है। वायु के निरोध के द्वारा मन निरुद्ध होता है। अत वायु के निरोध से समाधि अवस्था प्राप्त होती है। प्राणायाम और घ्यान इसमें दोनों की सिद्धि साथ-साथ होकर समाधि सिद्ध होती है। योग साधन का अन्तिम फल समाधि है। इससे मन को शरीर से हटाकर लय करके स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। सावक इस स्थिति में अद्वितीय, नित्य, मुक्त, मच्चि दानन्द ब्रह्मरूप होने का अनुभव करता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही योगाम्यास किया जाता है।

महादेवानन्द सरस्वती जी ने समाधि को जीवात्मा और परमात्मा की तादात्म्य अवस्था बताई है। इस अवस्था में समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तथा आत्मा का अज्ञान के कारण, स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर से जो सम्बन्ध स्थापित हुआ है वह समाप्त हो जाता है। पूर्णरूप से आत्मा और परमात्मा का तादात्म्य प्राप्त होना ही जीवन मुक्त अवस्था है। जिसमें अविद्या पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाती है।

हठयोग प्रदीपिका में सुमाधि को मृत्यु का निवारण कर्ता अर्थात् अपनी इच्छा से देह त्याग करने की सामर्थ्य प्रदान करने वाला कहा गया है । इसके द्वारा

- १. घेरण्ड सहिता, सप्तमोपदेश १ से २३ तक।
- २ हठयोग सहिता, समाधि वर्णन १ से ९ तक।
- ३ हठयोग प्रदीपिका ४।२, ३, ४, ४, ६, ७, ८, ९,

निर्विकार स्वरूप में स्थिति होती है। समाधि के वाचक शब्दों का वणन भी हठयोग प्रदीपिका में किया गया है। राजयोग समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लयतत्व, शून्याशून्य, परमपद, अमनस्क, अद्दैत, निरालम्ब, निरञ्जन, जीवनमुक्त, सहजा तथा तुर्या ये सब शब्द समाधि के ही द्योतक है।

वास्तव में समाधि चित्त की एक विशिष्ट सूक्ष्म अवस्था है जिसके द्वारा ध्येय विषय का विश्लेषण होकर उसके स्क्ष्म अज्ञात स्वरूप का सन्देह, सशय, विकल्प आदि रहित स्पष्ट यथार्थ साक्षात्कार होता है। समाधि के द्वारा अतीन्द्रिय विषयों का साक्षात्काररूपी विशेष ज्ञान मोक्ष का साधन होता है।

इसमें (समाधि में) तम रूपी मल का आवरण हट जाता है, तथा चित्त निर्मलता को प्राप्त कर लेता है। चित्त के निर्मल होने पर ध्येय विषय का यथार्थ ज्ञान होना स्वाभाविक ही है। चित्त की इस अवस्था के प्राप्त हुए बिना यथार्थ ज्ञान सम्भव नहीं है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की पात्रता के अनुसार अनेको मार्ग बताए गये है जिनका योगग्रन्थों में वर्णन मिलता है। पातञ्जल योग दर्शन में समाधि के विषय में पूर्णरूप से विवेचन किया गया है। इस में अम्यास और वैराग्य, क्रियायोग (तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान) तथा अष्टाङ्ग योग के द्वारा समाधि सिद्ध होना बताया गया है।

पातञ्जल योग सूत्र में चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं (योगिश्चित्तवृत्तिनिरोध पा० यो० सू०-१।२)। चित्त तथा चित्त वृत्तियों के विषय में पूर्व में विवेचन किया जा चुका है। योग, समाधि का पर्यायवाची शब्द है। योग (समाधि) सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात भेद से दो प्रकार का होता है। सम्प्रज्ञात समाधि में समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं होता है। असम्प्रज्ञात समाधि में समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं होता है। असम्प्रज्ञात समाधि में समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। अत्र असम्प्रज्ञात समाधि ही वास्तविक समाधि है जिसकी प्राप्त के लिए ही सम्प्रज्ञात समाधि का निरन्तर अम्यास करना पडता है। असम्प्रज्ञात समाधि ही स्वरूपा-स्थित है जिसको प्राप्त करना ही योगी का अन्तिम लक्ष्य है। क्योंकि सर्वदु खों से ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति प्राप्त करने के लिए ही साधक योग मार्ग को अपनाता है जिसकी निवृत्ति असम्प्रज्ञात समाधि में आत्मसाक्षात्कार प्राप्त हो जाने से होती है। इस रूप से असम्प्रज्ञात समाधि तो निर्विवाद योग है ही, किन्तु सम्प्रज्ञात समाधि मो योग के अन्तर्गत ही आ जाती है, क्योंक उसमें रजस् और तमस् की निवृत्ति होकर सात्त्विक एकाग्र वृत्ति बनी रहती है। इस अवस्था में तमस् की निवृत्ति होकर सात्त्विक एकाग्र वृत्ति बनी रहती है। इस अवस्था में तमस् क्ष्मी निवृत्ति होकर सात्त्विक एकाग्र वृत्ति बनी रहती है। इस अवस्था में तमस् क्षी निवृत्ति होकर सात्त्विक एकाग्र वृत्ति वनी रहती है।

इसमे सत्त्व के प्रकाश मे केवल व्येय विषयक एकाग्र वृत्ति रहती है। इसिलए इस सम्प्रज्ञात समाबि निष्ठ चित्त को एकाग्र कहते है।

ममाधि अवस्था के प्राप्त करने में अनेक विघ्न है। मानव के चित्त का बहाव मलप्रवत्त्यात्मक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष आदि चित्त को चलाते रहते हैं। भोग इच्छाये चित्त को निरन्तर प्रेरित करती रहती तथा चञ्चल बनाये रखती है। तप्णा के कारण मन स्थिर नही हो पाता है। अत इन सबसे चित्त को मक्त करने के लिए ही यम, नियम तथा वैराग्य का पालन करना पडता है। इसी प्रकार से इन्द्रियों के बाह्य जगत के सम्पर्क के द्वारा चित्त पर सस्कार पडते है। ये व्युत्थान सस्कार चित्त को कभी भी समाधिस्थ नहीं होने देते हैं। अत इससे मुक्ति पाने के लिए आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार का अभ्याम करना पडता है। जिसका विवेचन पूर्व मे किया जा चुका है। स्मृति के अनन्त विकल्पो से चित्त फिर भी भरा रहता है। इनको दर करके केवल एक ध्येय विशेष पर लगाने के लिए धारणा तथा ध्यान का अभ्यास करना पडता है। इससे चित्त में ध्येय मात्र ही रह जाता ह उसके अतिरिक्त कुछ रह ही नही जाता। धारणा तथा ध्यान के अभ्यास तक भी चित्त की विषय से भिन्न प्रतीनि होती रहती है। यह चित्त का अलग भासते रहना ही घ्येय विषय के पुण यथार्थ जान मे बाधक रहता है। जब तक यह चित्त का भासना नहीं समाप्त होता तब तक ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय की त्रिपुटी समाप्त नही होती अर्थात् घ्याता तथा घ्यान भी विषयाकार होकर अपने स्वरूप से रहित होकर नही भासते है। समाधि के लिए त्रिपुटी का समाप्त होना आवश्यक है। समाधि मे मन लीन हो जाता है। मन को लीन करके जब यह अग समाधि सिद्ध होती है तभी सम्प्रज्ञात समाधि तक पहुँचने का मार्ग खुलता है।

जब साधक के सयम ( घारणा, घ्यान, समाधि ) का अभ्यास परिपक्त हो जाता है तब वह किसी भी ध्येय विषय को लेकर उसके विषय में अप्रत्यक्ष, सूक्ष्म, आतरिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस पर सयम कर सकता है। यह ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसको तो सयम की उस अवस्था में पहुचकर ही समझा जा सकता है। योग सूत्र में भी उसको खोलकर नहीं समझाया गया है। सयम के द्वारा प्राप्त समाधिस्थ अवस्था में जिसके निम्नतम से उच्चतम तक भिन्न-भिन्न स्तर है, साधारण बुद्धि से उच्चकोटि की बुद्धि उत्पन्न होती है जिसे प्रज्ञा कहा जाता है। अलग-अलग समाधि की प्रज्ञा भी अलग-अलग होती है जिसके कारण उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान की सीमाये भी अलग-अलग होती है। जब साधक सयम को दृढ कर लेता है तभी उसको समाधि की प्रथम अवस्था

पर पहुचने का मार्ग प्राप्त होता है, तथा तत्सम्बन्धी प्रज्ञा उत्पन्न होती है। इस प्रज्ञा के प्रकाश में अग्निम सम्प्रज्ञात समाधि का मार्ग स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, जिस पर चलने से उस दूसरी सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में पहुचकर तत्सम्बन्धी प्रज्ञा प्राप्त होकर आगे का मार्ग भी प्रकाशित होता है। इसी प्रकार से प्रज्ञाओं के प्रकाश से प्रविश्तित मार्ग पर चलकर योगी चारो सम्प्रज्ञात समाधियों को पारकर विवेक ज्ञान प्राप्त करता है, जिसके द्वारा ऋतम्भरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है और अन्त में ऋतम्भरा प्रज्ञा के प्रकाश से असम्प्रज्ञात समाधि का मार्ग प्रकाशित हो जाता है, तथा योगी उस मार्ग पर चलकर असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त कर कैवल्य प्राप्त करता है।

सम्प्रज्ञात समाधि चित्त की एकाग्र अवस्था है जिसमे चित्त किसी एक ही विषय में लगा रहता है। इसमें चित्त किसी विषय विशेष के साथ एकाकार वृत्ति धारण कर लेता है। इसमें ध्येय विषय के अतिरिक्त अन्य सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यह अवस्था सत्वगुण प्रधान होती हैं। इसमें रजोगुण और तमोगुण तो केवल वृत्तिमात्र होते हैं। इस अवस्था में चित्त बाह्य विषयों के रज और तम से प्रभावित नहीं होता जिससे कि वह सुख-दु ख चञ्चलता आदि से तटस्थ रहता है। इसोलिये इम अवस्था में चित्त अत्यधिक निर्मल और स्वच्छ होता है। निर्मल ओर स्वच्छ होने के कारण ध्येय विषय का यथार्थ ज्ञान साधक को होता है। अन्य समस्त विषयों से चित्त हटकर केवल ध्येय विषय पर ही स्थित रहने से सत्व के प्रकाश में ध्येय वस्तु के स्वरूप का सश्च विषयंय रहित यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। जिम भावना विशेष से यह यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। जिम भावना विशेष से यह यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। जिम भावना विशेष से यह यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। सम्प्रज्ञात समाधि कहते है। समस्त विषयों को छोडकर केवल ध्येय विषय को हो चित्त में निरन्तर रखते रहने का नाम भावना है।

वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि, विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि, आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि, तथा अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि के भेद से सम्प्रज्ञात समाबि चार प्रकार की होती है।

योग में ईश्वर, पुरुष, प्रकृति, महत्, अहकार, मन, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्च-कर्मेन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रा तथा पञ्चमहाभूत ये छब्बीस तत्त्व माने गये है जो कि प्राह्म, ग्रहण, ग्रहीता इन तीन विभागों में विभक्त हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म भेद से ग्राह्म विपय दो प्रकार के होते हैं। पञ्चमहाभूत स्थूल विषय होने के कारण स्थूल

१ पा० यो० सू०--१।१७

ग्राह्य है। स्थूल इन्द्रियाँ, शरीर, सूर्य, चन्द्र तथा अन्य समस्त भौतिक पदार्थ इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। पञ्चतन्मात्राएँ सूक्ष्म ग्राह्य है क्योंकि ये शब्द, स्पर्श, रस, गन्ध पञ्चतन्मात्राएँ सूक्ष्म विषय हैं। सूक्ष्म एकादश इन्द्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है, अत ये एकादश सूक्ष्म इन्द्रियाँ ग्रहण कही जाती है। अहकार जो कि एकादश इन्द्रियों का कारण है, सूक्ष्म ग्राह्य विषय है। अस्मिता (पृष्ठप प्रतिबिम्बित चित्त) को ग्रहीता कहते हैं। एकाग्रता स्थूल से सूक्ष्म विषय की तरफ को अभ्यास के द्वारा चलती है। योगाभ्यासी ठीक निशाना लगाने का अभ्यास करने वाले के ममान स्थूल विषय से सूक्ष्म विपय की तरफ योगाभ्यास को बढाता चलता है। जिस प्रकार से निशाना मारने वाला स्थूल लक्ष्य के भेदन का अभ्यास करता है। जिस प्रकार से निशाना मारने वाला है ठीक उसी प्रकार से साधक प्रथम स्थूल ध्येय की भावना का अभ्यास करता है, जिसके परिपक्व होने पर ही वह सूक्ष्म ध्येय विषयक भावना के अभ्यास में प्रवृत्त होता है, अन्यथा नहीं। इस अभ्यासक्रम के अनुसार ही सम्प्रज्ञात समाधि के उपर्युक्त चार विभाग हो जाते हैं।

सब व्यक्तियों की रुचियाँ भिन्न-भिन्न होती है। हर विषय में चित्त नहीं लगता है। अत व्यक्ति को अपनी श्रद्धा तथा रुचि के अनुसार अपने इष्ट में चित्त को लगाना चाहिये। उसमें ध्यान लगाने से चित्त एकाग्र हो जाता है। चित्त का ऐसा स्वभाव है कि अगर वह एक विषय पर स्थिर हो जाता है तो वह अन्य विषयों पर भी स्थिर हो जाता है। अत अपने इष्ट पर ध्यान करने से मन में स्थैय शक्ति पैदा हो जाती है। अम्यास के द्वारा जब साधक के चित्त में स्थित की योग्यता प्राप्त हो जाती है तब वह जहाँ चाहे वही चित्त को स्थिर कर सकता है। साधक का चित्त के ऊपर पूर्ण अधिकार हो जाता है अर्थात् उसका चित्त पूर्ण रूप से उसके वश में हो जाता है और वह उसे बिना किसी अन्य साधन के और सभी विषयों पर भी बिना किसी अडचन के स्थिर कर सकता है।

सूर्य, चन्द्रमा, हनुमान, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश आदि-आदि देवताओं के मनोहर दिव्य स्वरूपों में से किसी एक स्वरूप में, जिसमें उसकी विशेष रुचि हो चित्त लगाना चाहिए। इन तदाकार देवमूर्तियों के ऊपर चित्त को स्थिर करने का अभ्यास करने से जब चित्त में स्थिरता प्राप्त हो जाती है तब वह चित्त निर्णुण, निराकार, विशुद्ध, अखण्ड परमेश्वर में भी स्थिर किया जा सकता है।

सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय परमाणु होता है, तथा बडे से बडे विषय मे आकाश आदि आते हैं। जब इन दोनों में चित्त की स्थिरता का अभ्यास दृढ हो जाता है अर्थात् इन दोनों में से जिस पर भी इच्छा की जाय उसी पर चित्त को स्थिर कर सकने की शक्ति पैदा हो जाती है तब ही चित्त को कहीं भी स्थिर करने की शक्ति प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से बार-बार इन दोनों में चित्त को स्थिर करने का निरन्तर अनुष्ठान करते रहने पर चित्त को सूक्ष्म तथा स्थूल किसी भी ध्येय विषय पर स्थित करने की सामर्थ्य साघक को प्राप्त हो जाती है। यही चित्त का परम वशीकार है।

इस प्रकार से जब साधक का चित्त पर पूर्ण अधिकार हो जाता है तब चित्त स्वच्छ तथा निर्मल हो जाता है। उपर्युक्त उपायो से स्वच्छ चित्त की तुलना स्फिटिक मिण से की गई है अर्थात् चित्त अभ्यास के द्वारा स्फिटिक मिण के समान अति निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। चित्त की अभ्यास से रजस् और तमस् की चञ्चल तथा आवरण रूप वृत्तियाँ क्षीण हो जाती है और चित्त सत्व के प्रकाश से प्रकाशित हो उठता है। वह सात्विकता के कारण इतना स्वच्छ और निर्मल हो जाता है कि जिस प्रकार से स्फिटिक मिण के सान्तिध्य मे लाल, पीली, नीली जिस रग की भी वस्तु आती है उसी तरह से वह स्वय भी प्रतीत होने लगती है, ठीक उसी प्रकार से स्थूल विषय, सूक्ष्म विषय, एकादश इन्द्रियाँ, अहकार अथवा अस्मिता किसी पर भी चित्त को लगाने से चित्त उस ध्येय विषय मे स्थित होकर उस विषय के आकार वाला हो जाता है, अर्थात् चित्त उस विषय के स्वरूप को धारण करके उस विषय का साक्षात्कार करा देता है। इस प्रकार के ज्ञान मे सशय, अम आदि की सम्भावना भी नही रह जाती है। चित्त के इम प्रकार से विषयाकार होकर उस विषय के स्वरूप को धारण करने की इस अवस्था को ही सम्प्रज्ञात समाधि कहते है।

इस प्रकार से निर्मल चित्त पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पाञ्च स्थूल भूतों में से किसी एक के सिन्धान से उसी स्थूल भूत के आकार का होकर भासने लगता है तथा उसका सशय, विपर्यय रहित यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है। चित्त किसी भी स्थूल, भौतिक, ध्येय विषय के सिन्धान से उसी ध्येय विषय के आकारवाला होकर उसका ज्ञान प्रदान करता है। यह इस प्रकार से सात्त्विक चित्त का स्थूल विषयाकार होकर भासना वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कही जाती है। इसमे स्थूल पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का सशय, विपर्यय रहित समस्त स्थूल विषयों सहित साक्षात्कार होता है। इसी प्रकार से पञ्चतन्मात्राओं (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) में चित्त के तदाकार हो जाने पर चित्त उन्ही तन्मात्राओं के आकार का होकर भासने लगता है। चित्त इस प्रकार से तन्मात्राओं तथा

इन्द्रियों के आकार वाला होकर समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म ग्राह्म, विषयों का सशय विपर्यय रहित जान प्रदान करता है। चित्त की इस तन्मात्राओं तथा शिक्तरूप इन्द्रियों के आकार के होनेवाली अवस्था को ही विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। शुद्ध, सात्त्विक, निर्मल चित्त जब अहकार के आकार वाला होकर भासता है तो उम अवस्था को आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसमें साधक समस्त विषयों महित अहकार का सशय विपर्यय रहित साक्षात्कार कर लेता है। जब चित्त अस्मिता (पुरुष प्रतिबिम्बत चित्त ) के आकार वाला होकर भासने लगता है तो चित्त की उस अवस्था को अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में अस्मिता के यथार्थ रूप का भी साक्षात्कार होता है।

इस समावि को नीचे दिये एक वृत्ताकार चित्र से समझाया जाता है -

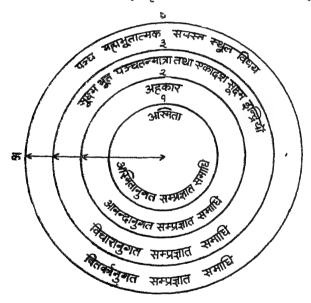

चित्र नम्बर १

- १ पुरुष प्रतिबिम्बित चित्त वा अस्मिता ( अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि )
- २. अहकार ( आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि )।
- सूक्ष्मभूत, पञ्चतन्मात्राएँ तथा एकादश सूक्ष्म इन्द्रियाँ (विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि)।

४ पञ्चमहाभूतात्मक समस्त स्यूल विषय (वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि) ।

उपर्युक्त चित्र मे बाह्य वृत्त अनन्त स्थूल विषयो को व्यक्त करता है जिन अनन्त स्थल विषयो में से किसी एक विषय 'क' पर सयम का अभ्यास प्राप्त साप्तक जब समाधि अवस्था प्राप्त करता है तो उस साधक को उस विशिष्ट ध्येथ विषय के साथ-साथ समस्त अन्य स्थूल विषयों का भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। समस्त स्थल विषय पञ्चमहाभूतो के ही मिश्रित स्थूल रूप है। जब समाधि के द्वारा स्थल पञ्चमहाभूतो का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है तब इस समाधि अवस्था को ही वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहते है। इन स्थूल पञ्चमहाभूतो की उत्पत्ति पञ्चतन्मात्राओ ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, तथा गन्ध ) अर्थात् सूक्ष्म विषयो से होती है। एकादश इन्द्रियाँ भी जो कि स्थूल विषयो को ग्रहण करती हे. सुक्ष्म है। समाधि का अभ्यास निरन्तर चलते रहने पर साधक का प्रवेश स्थमतर जगत में होने लगता है। अर्थात् साधक की ऐसी अवस्था पहुच जाती है जिसमे उसे सूक्ष्म, ग्राह्म विषयो तथा सूक्ष्म एकादश इन्द्रियो का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। कार्य से कारण के ज्ञान पर पहुचना तो हो ही जाता है क्यों कि कार्य और कारण का सम्बन्ध ही इस प्रकार का है। इस समाधि की अवस्था को जिसमे पञ्चतन्मात्राओ तथा एकादश सूक्ष्म इन्द्रियो का यथार्थज्ञान प्राप्त होता है, विचारानुगतसम्प्रज्ञातसमाधि कहते है। इसके बाद अभ्यास करते रहने पर साधक सुक्ष्म विषयो तथा एकादश इन्द्रियो से भी सुक्ष्म, अहकार का साक्षान्कार करता है। जब साधक भेदन करता हुआ अहकार के सूक्ष्म स्तर पर पहुच जाता है तो उस अवस्था को आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था कहते हैं। इस आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की प्रज्ञा के प्रकाश में अम्यास पथ पर चलते रहने से साधक अस्मिता का साक्षात्कार करता है। पुरुष प्रति-विम्बित चित्त जिसे अस्मिता कहते हैं मे अविद्या बीजरूप से विद्यमान रहती है। बह अस्मिता के साक्षात्कार की अवस्था, जोकि अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कही जाती है, सम्प्रज्ञात समाधि की अन्तिम अवस्था है।

स्थूल विषय "क" का सम्बन्ध जिसको अनन्त स्थूल विषयो मे से अपनी रुचि के अनुसार चुनकर साधक ने ध्येय बनाया है, अस्मिता से भी है। प्रथम तो वह सीघे रूप से सूक्ष्म भूतो से सम्बन्धित है फिर उन सूक्ष्म भूतो के द्वारा वह पचतन्मात्राओ से, पचतन्मात्राओ के द्वारा अहकार से तथा अहकार के द्वारा अस्मिता से सम्बन्धित है। इस प्रकार से "क" स्थूल विषय पर ही समाधिस्थ होने से साधक अभ्यास वृद्धि करते-करते अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की

# रूपक द्वारा समाधि वित्रम्



पातञ्जल योग प्रदीप के लेखक स्वर्गीय श्री ग्रोमानन्द तीर्थ जी की कुपा से प्राप्त

# श्री श्री मार्गव शिवरामिक इर योगत्रयानन्द स्वामी जो के चित्र द्वारा व्यक्त समाधि की त्रवस्थाये

चित्र १

चित्र २



मवितर्क तथा सविचार समाधि को अवस्था





आनन्दानुगत मम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था का द्योतक है।



सानन्द तथा सस्मित समाधि की अवस्था

चित्र ४

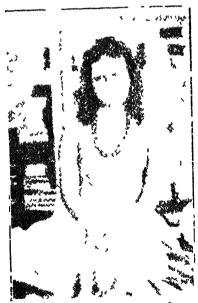

सस्मितावस्था से असम्प्रज्ञात अवस्था मे जा रहे है। शरीर से ज्योति निकल रही है। रात्री मे चित्र लिया गया है।

अवस्था को पारकर विवेक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तथा उसके बाद ऋतम्भरा प्रज्ञा के उत्पन्न होने पर असम्प्रज्ञात समाबि की अवस्था प्राप्त कर कैवल्य प्राप्त करता ह । इसे नीचे दिये चित्र से भी ममझाया जा सकता है।

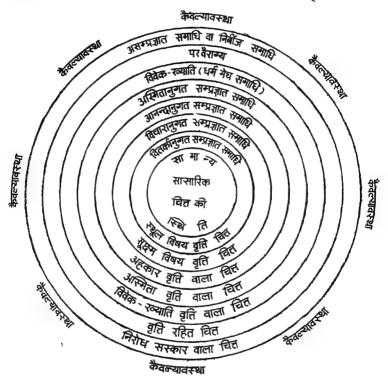

चित्र न०२

इस चित्र में साधक मानो एक विशेष प्रकार के कारागार में है जो इस प्रकार से निर्मित है कि कारागार से मुक्त होने के लिए उसे आठ कारागारों से मुक्त होना पड़ता है। जब यम, नियम आदि अष्टागों के अस्यास से साधक प्रथम कारागार की समाप्त करने में समर्थ होता है तथा दूसरे कारागार की सीमा में पहुचता है तो उसको प्रज्ञा का प्रकाश मिलता है जिससे वह दूसरे कारागार को समाप्त करने योग्य हो जाता है। इस प्रकार से वह वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में पहुच जाता है। इसी प्रकार से दूसरे कारागार के प्रकाश में तीसरे कारागार को समाप्त करने योग्य हो जाता है और चौथे अधिक प्रकाशित कारागार के

बडे दायरे मे पहुच जाता है। इस तरह से साधक एक एक कारागार के दायरे को पार करता हुआ अन्त मे पूर्णरूप से कारागार से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। यही कैवल्य अवस्था ह जिसको चित्र न०२ में स्पष्ट किया गया है।

उपनिषदों में इसी को पच कोषा के द्वारा समझाया गया है। अन्तमय कोष से आत्माध्यास हटाकर प्राणमय कोष में प्रवेश करना, प्राणमय कोष से आत्माध्यास हटाकर मनोमय कोष में प्रवेश करना, मनोमय कोष से आत्माध्यास हटाकर मनोमय कोष में पहुचना, विज्ञानमय कोष से आत्माध्यास हटाकर आनन्दमय कोष में पहुँचना तथा इस आनन्दमय कोष से भी आत्माध्यास हटाकर साधक मुक्त हो जाता है। इनमें प्रथम चार अवस्थाये तो सम्प्रज्ञात समाधि की है तथा अन्तिम अवस्था असम्प्रज्ञात समाधि की है।

इसको दूसरे प्रकार से भी समझाया जा सकता है। शुद्ध आत्मा अनेक आवरणो से आवृत है और जब तक एक-एक करके वे आवरण नहीं हटाये जायेगे तब तक वह शुद्ध चेतन तत्त्व अपने स्वरूप मे पूर्णरूप से प्रकाशित नही हो सकता । आत्मा पर सबसे पहला खोल वा आवरण त्रिगुणात्मक चित्त का है। उस चित्त के खोल वा चिमनी के रग के अनुसार ही आत्मा का प्रकाश प्रस्फृटित होता है। आत्मा इस चित्त में प्रतिबिम्बित होकर अस्मि रूप से भासता है। इसी को उपनिपत् और वेदान्त मे आनन्दमय कोष के नाम से पुकारा गया है। इस आनन्दमय कोष रूपी अज्ञान के आवरण को ही कारण शरीर कहा जाता है। इसके सहित आत्मा को वेदान्त और उपनिषदों में प्राज्ञ कहते है। योग मे यही अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था है। इस पहले खोल के ऊपर दूसरा खोल वा आवरण अहकार का है। अहकार के दूसरे आवरण से आवृत इस अवस्था को योग में आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था कहा जाता है। इसे ही उपनिषद् में विज्ञानमय कोष कहा गया है। इसके बाद तीसरा आवरण एकादश इन्द्रियाँ तथा पञ्चतन्मात्राएँ है। आत्मा को इस तोसरे आवरण से आवृत अवस्था के ज्ञान को विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहते है। उपनिषदों में यह मनोमय और प्राणमय कोष के अन्तर्गत आ जाता है। आत्मा के ऊपर चौथा आवरण पञ्चमहाभूतात्मक समस्त पदार्थों का है। इनके पूर्ण यथार्थज्ञान की अवस्था को ही वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। यह अवस्था, जिसमें कि समस्त स्थूल विषयो का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है अष्टांगो के अभ्यास के द्वारा प्राप्त की जाती है। इस तरह से आत्मो-

समाधि २३७

पल्लिं योगाभ्यास से आत्मा के ऊपर के ज्ञान आवरणों को एक-एक करके हटाने से प्राप्त होती हैं।

पाश्चात्य आधुनिक मनोविज्ञान अभी तक मन की चेतन और अचेतन अव-स्थाओं का भी पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान अपनी वैज्ञानिक पद्धित द्वारा नहीं प्राप्त कर पाया है। यह अवश्य है कि उसमें इसमें बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर ली हैं किन्तु सयम और समाधि के द्वारा प्राप्त मन की अतिचेतन अवस्था का ज्ञान तो उसके लिए कल्पनातीत ही है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक पद्धित से उस स्तर तक नहीं पहुचा जा सकता है।

उपर्युक्त वर्णन की गई चित्त की सब अवस्थाये सम्प्रज्ञात समाधि के अन्त-गीत आ जाती है। इन सब में ही किसी न किसी ध्येय विषय का आधार होता हे, चाहे वह स्थूल हो वा सूक्ष्म। इसीलिए सम्प्रज्ञात समाधि को सालम्ब समाधि कहते हैं। सम्प्रज्ञात समाधि में भिन्त-भिन्त स्तर है। एक स्तर से दूसरे स्तर पर अभ्यास के द्वारा ही पहुचा जाता है। सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्थाये ध्येय विषय के ऊपर आधारित होती है।

१—वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि —सम्प्रज्ञात समाधि की पहली अवस्था वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि मे चित्त स्थिर होकर स्थूल ध्येय विषयाकार होता है। किसी भी स्थूल ध्येय में चित्त के एकाग्र होने से उस ध्येय को प्रकाशित करने वाली ज्योति उत्पन्न होती है। यह ज्योति मदैव योगी के साथ रहती है। योगी ने जब जिस विषय को जानना चाहा तभी उस विषय को इस ज्योति के द्वारा जान लिया। यही प्रज्ञा कही जाती है। वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि स्थूल विषय के द्वारा प्राप्त होती है। स्थूल विपय ही इसका आधार है। इसमे स्थुल रूप की साक्षात्कारिणी प्रज्ञा होती है। वितर्कान्वयी वृत्ति इस प्रथम प्रकार की सम्प्रज्ञात समाधि में होती है। साधारण रूप से पञ्चज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जिन विषयो का साक्षात्कार होता है, वे सब स्थूल विषय कहलाते है। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, देव मूर्ति, शरीर, स्थूल इन्द्रियाँ तथा गौ, घट, पट आदि सभी स्थूल विषय के अन्तर्गत आ जाते है। अपनी रुचि अथवा रुझान के अनुसार इन उपर्युक्त किसी भी स्थूल विषयों में चित्त को एकाग्र करके जो ग्राह्य विषयक प्रज्ञारूप भावना विशेष उत्पन्न होतो है उसे वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहते है। इस वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि मे ध्येय विशेष (जिसके ऊपर चित्त को एकाग्र किया जाता है) के यथार्थ स्वरूप का समस्त स्थूल विषयो सहित जो पूर्व में कभी भी न देखे, न सुने, न अनुमान किये गये

थे, सगय विपर्यय रहित माक्षात्कार प्राप्त होता है। प्रज्ञा के प्रकाश में जिस स्थल विषय को योगी जब जानना चाहता है तब ही जान लेता है। यह सम्प्रज्ञात समाधि की प्रथम अवस्था है। अभी तक पारचात्य विज्ञान पूर्णरूप से प्रयत्नशील होने के बाद भी अपनी वैज्ञानिक पद्धित के द्वारा इस वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान को भी प्रदान नहीं कर पाया है। इसके ज्ञान का क्षेत्र स्थल जगत् ही है। अभी तक विज्ञान अपने इस स्थल भौतिक जगत् के सम्पूर्ण ज्ञान को अन्वेषणों के द्वारा नहीं प्राप्त कर पाया है और न इस बाधुनिक वैज्ञानिक पद्धित के द्वारा उसके प्राप्त होने की आशा ही है। वैज्ञानिक अन्वेषणों में भी जो कुछ किसी ने प्राप्त किया है वह सब किसी न किसी प्रकार की समाधिस्थ अवस्था में पहुच कर ही किया है। वह सारा वैज्ञानिक ज्ञान भी एकाग्रता की ही देन है। वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि दो प्रकार की होती है, सवितर्क और निवितर्क।

क-सवितर्क सम्प्रज्ञात समाधि न सम्प्रज्ञात समाधि नी इस अवस्था मे शब्द, अर्थ तथा ज्ञान रूप अलग-अलग पदार्थों की अभिन्न रूप में प्रतीति होती है। अर्थात् इसमे शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्प सम्मिलित रहते है। तीनो भिन्न-भिन्न पदार्थ होते हुये भी उनका इस अवस्था मे अभेद रूप से भान होता है। शब्द उसे कहते है जिसे शोत्रेन्द्रियाँ ग्रहण कर सकती है, जैसे घोडा एक शब्द है जो कि श्रोत्रेन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। अर्थ से तात्पर्य उसका है जो शब्द सुनने पर हमे विशिष्ट जाति आदि का बोध कराता है जैसे 'घोडा' ( चार पैर, दो कान तथा पूँछ वाला एक विशिष्ट पशु )। ज्ञान वह सत्व प्रधान बुद्धि वृत्ति है जो शब्द और अर्थ दोनो का प्रकाश करती है जैसे 'घोडा' शब्द और उसके अर्थ 'घोडा' दोनो को सम्मिलित रूप से बतलाती है कि 'घोडा' शब्द का ही 'घोडा' रूपी विशिष्ट पशु अर्थ है। 'घोडा' शब्द, 'घोडा' व्यक्ति विशेष तथा 'घोडे' व्यक्ति विशेष का ज्ञान, ये तीनो भिन्न-भिन्न होते हए भी अभिन्न होकर भासते हैं। शब्द, अर्थ और जान का सम्बन्ध इस प्रकार का है कि इन तीनो के अलग-अलग होने पर भी इन तीनो में से किसी एक की उपस्थिति मे. अन्य दो की उपस्थिति अवश्य ही हो जाती है। इस प्रकार से तीनो मे अभेद न होते हुए भी अभेद भासना ही इस स्थल पर परस्पर मिश्रण है। यह ज्ञान विकल्प रूप हुआ। इसमें समाधिरूप चित्त तीनो के मिश्रित आकार वाला हो जाता है। इस प्रकार से अगर विचार किया जाय तो 'घोडा'

१ पा० यो० सु •---१।४२,

शब्द कण्ठ के द्वारा उच्चारित होता है, 'घोडा' शब्द का तात्पर्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति से जो कि कान, पैर, पुँछ वाला मूर्त पदार्थ है, होता है। और घोडे का ज्ञान चित्त स्थित प्रकाशत्व है। इस प्रकार से यह तीनो भिन्न होते हुए भी अभिन्न भासने के कारण विकल्परूप ही है। प्रारम्भ मे जब योगी उपर्युक्त किसी स्थल पदार्थ मे अपना चित्त उस स्थूल विषय के स्वरूप को जानने के लिए उस स्यूल ध्येय विशेष पर ही स्थित करता है तो सर्व प्रथम उसे उस ध्येय विशेष के नाम रूप और ज्ञान के विकल्पों से मिश्रित अनुभव प्राप्त होता है। उसके स्वरूप के अलावा उसके नाम और ज्ञान के आकार वाला भी चित्त हो जाता है। इसीलिए इस समाधि को सवितर्क समाधि कहा गया है। हर समावि मे समाधिप्रज्ञा निश्चित रूप से विद्यमान रहती है। समाधि और प्रज्ञा अविनाभावी है। एक के बिना दूसरा नही रहता। सनितर्क सम्प्रज्ञात समाधि मे समाधि प्रज्ञा विकल्प वाली होती है। इसीलिए इस प्रकार की प्रज्ञा उच्चकोटि की योगज प्रज्ञा नहीं है। किन्तु अभ्यास के प्रारम्भ मे तो सर्वप्रथम यही योगज प्रज्ञा प्राप्त होती ह और इस प्रकार की योगज प्रज्ञा को ही सवितर्क सम्प्रज्ञात समाधि कहते है। इस समाधि प्रज्ञा मे जो उपर्युक्त पदार्थों की प्रतीति होती है वह प्रत्यक्ष प्रतीति होती है। सिवतर्क सम्प्रज्ञात समाधि मे अपर प्रत्यक्ष प्रतीति होती है। पर प्रत्यक्ष प्रतीति तो निर्वितर्क सम्प्रज्ञात समाधि मे ही होती है। सवितर्क सम्प्रज्ञात समाधि मे विकल्प का प्रत्यक्ष होने के नाते अपर प्रत्यक्ष कहलाता है. किन्त निर्वितर्क समाधि मे विषय का यथार्थ भान होने से उसे पर प्रत्यक्ष प्रतीति कहा जाता है।

समाधि की प्रथम अवस्था में जो सवितर्क सम्प्रज्ञात समाधि की प्रज्ञा उत्पन्न होतो है उसके प्रकाश के द्वारा ध्येय विषय का स्पष्ट ज्ञान समाप्त होकर नाम रूप मिश्रित स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। माधारण व्यक्तियो का किसी भी पदार्थ का ज्ञान छिछ्छा तथा अनेक सम्बन्धो से मिश्रित अस्पष्ट बाह्यरूप का ज्ञान होता है। साधारण ज्ञान में विषय में अन्त प्रवेश प्राप्त नहीं होता। उसके वास्तविक स्वरूप का व्यक्त होना समाधि अवस्था में ही प्रारम्भ होता है। समस्त विषयो का अन्तिम कारण मूळ प्रकृति ही है जो कि सूक्ष्मतम है इसिछिए स्थूळ ध्येय विषयक प्रथम सवितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त कर उस ध्येय विषय के अन्य समस्त स्थूल विषयो सहित यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर अभ्यास के द्वारा सूक्ष्मतम अन्तिम विषय प्रकृति का भी साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। सम्प्रज्ञात समाधि की इस प्रथम अवस्था के प्राप्त हुए बिना सम्प्रज्ञात समाधि की अन्य सूक्ष्मतर अवस्थाएँ प्राप्त नहीं हो सकती है। सवितर्क सम्प्रज्ञात समाधि प्रज्ञा से चित्त विशुद्ध हो जाता है जिसके बाद वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की निवितर्कावस्था प्राप्त होती है।

ख-निर्वितर्क सम्प्रज्ञात समाधि ने -सिवितर्क सम्प्रज्ञात समाधि के निरन्तर अम्यास करते रहने पर निर्वितर्क सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। इस निर्वितर्क सम्प्रज्ञात समाधि में शब्द और ज्ञान की स्मृति लुप्त हो जाती है अर्थात् चित्त में च्येय विषय के नाम तथा उस विषय से विपयाकार होनेवाली चित्त वृत्ति दोनो की ही स्मृति नही रहती। इस स्थिति में चित्त के अपने स्वरूप की प्रतीति न होने के कारण उसके अभाव की सी स्थिति उपस्थित हो जाती है। इस प्रकार की अवस्था में चित्त समस्त विकल्पों से रहित होकर केवल ध्येयाकार होकर ध्येयमात्र को ही प्रकाशित करता है।

सिवतर्क सम्प्रज्ञात समाधि में तो चित्त में शब्द, अर्थ, और ज्ञान तीनों का भान होता है अर्थात् चित्त तीनों के आकार वाला होता है किन्तु निर्वितर्क सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में चित्त की एकाग्रता इतनी बढ जाती है कि शब्द और ज्ञान की स्मृति भी नहीं रह जाती। उसमें योगी केवल ध्येय मात्र स्वरूप का साक्षात् करता है। इस निर्वितर्क सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में चित्त ध्येय विषयाकार होकर केवल ध्येय मात्र का साक्षात्कार समस्त विकत्पो रहित करवाता है किन्तु इसे यह नहीं समझना चाहिए कि चित्त अपने ग्रहणात्मक स्वरूप से बिल्कुल रहित हो जाता है क्योंकि ऐसा होने पर तो वह अपने ग्राह्म ध्येय के स्वरूप की धारणा भी नहीं कर सकेगा।

"स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितको ॥" पा० यो० सु०---१।४३,

इस उपर्युक्त सूत्र से तो इतना ही कहा जा सकता है कि चित्त ध्येय विषय में इतना लीन हो जाता है कि वह अपने ग्रहणात्मक स्वरूप से शून्य सा होकर भासता है। सचमुच में वह शून्य नहीं होता। ध्येय विषय से तदाकारता प्राप्त होने के कारण शून्य सा प्रतीत होता है किन्तु होता नहीं। जैसा कि उपर्युक्त सूत्र के "स्वरूपशून्या इव" से स्पष्ट हो जाता है। इव शब्द से यह व्यक्त होता है कि चित्त अपने ग्रहणात्मक स्वरूप से एकदम शून्य नहीं होता है। निर्वितर्क सम्प्रज्ञात समाधि में कैवल ध्येय विषय का ज्ञान ही यथार्थ रूप से प्राप्त होता

१, पा॰ यो० सू०--१।४३

हैं। एकाग्रता की वह अवस्था पहुच जाती है जिसमे घ्येय के अतिरिक्त अन्य कुछ भी प्रकाशित नही होता। इस निवित्क सम्प्रज्ञात समाधि का आधार सिव्तर्क सम्प्रज्ञात समाधि ही है। सिव्तर्क सम्प्रज्ञात समाधि को आधार सिव्तर्क सम्प्रज्ञात समाधि ही है। सिव्तर्क सम्प्रज्ञात समाधि में शब्द और ज्ञान के साथ में ही अर्थ की स्मृति होती है, और अर्थ और ज्ञान के साथ नाम की स्मृति होती है। इस अवस्था में शब्द और अर्थ को पृथक्-पृथक् सत्ता होते हुए भी दोनों का चिन्तन परस्पर अविनाभाव रूप से होता है। दोनों की मिश्रित स्मृति व्यवहार के पड़े हुए सस्कारों के कारण ही होती है। अम्यास के द्वारा यह मिश्रित स्मृति समाप्त की जा सकती है, और केवल घ्येय मात्र से चित्त को घ्येयाकार करते रहने का अम्यास करके निर्वित्वर्क सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में साधक पहुच जाता है। इस निर्वित्वर्क सम्प्रज्ञात समाधि में शब्द के आधार के बिना ही ज्ञान प्राप्त होता है और ऐसा ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। विकल्प रहित ज्ञान ही सत्य ज्ञान है।

चित्त ध्येयाकार होकर अभ्यास के द्वारा उस अवस्था पर पहुँच जाता है जहाँ 'मै जाता हूँ' ऐसी स्मृति की समाप्ति हो जाती है। वही पर चित्त केवल ध्येयाकार होकर भासता है। इस अवस्था मे जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है वह स्वरूप जून्य सी प्रज्ञा कही जाती है।

निर्वितर्क सम्प्रज्ञात समाधि में स्थूल विषय का परम सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। यह स्थूल विषय को ग्रहण करने वाली ज्ञान शक्ति की उच्चतम स्वच्छ और स्थिर अवस्था है। इसीलिए इस अवस्था में स्थूल विषय का परम सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। निर्वितर्क समाधि प्रज्ञा के प्रकाश में स्थूल विषय पूर्णरूप से प्रकाशित हो जाते हैं जिसमें सन्देह, सशय और विपर्यय बिल्कुल नहीं रह जाता। स्थूल विषय के सम्बन्ध में यह प्रज्ञा सूक्ष्मतम ज्ञान प्रदान करती है। इसीलिए इस ज्ञान का अन्य ज्ञान के द्वारा बाध नहीं हो सकता। अत्य स्थूल विषयक ज्ञान जो इस समाधि प्रज्ञा से प्राप्त होता है परम सत्य ज्ञान है।

सवितर्क सम्प्रज्ञात समाधि में तो समाधि प्रज्ञा में ग्राह्य ध्येय वस्तु तथा उस ध्येय वस्तु का वाचक शब्द और ध्येय वस्तु के ज्ञान ये तीनो चित्त में विद्यमान होकर प्रकाशित होते हैं, किन्तु सवितर्क सम्प्रज्ञात समाधि की तरह यह तीनो विपय निवितर्क सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में चित्त में नहीं रहते। इस अवस्था में तो केवल ध्येय विषयक चित्त ही विद्यमान रहता है। शब्द और ज्ञान विषयक चित्त को इस अवस्था में अभाव ही भासता है। ग्रहण करने वाली

ज्ञानात्मक चित्तवृत्ति के रहते हुए भी उसका भाव नहीं होता । वह भी ध्येय रूप ही हो जाता है। अत यह स्थूल विषय के सूक्ष्मतम ज्ञान को प्रवान करने वाली अवस्था है। सिवतर्क सम्प्रज्ञात समाधि में कुछ ज्ञान आवरण समाप्त हो जाते हैं जिससे कि ऐसा स्थूल ध्येय विषयक ज्ञान प्राप्त होता है जिसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान की भावना बनी रहती है। निर्वितर्क सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में यह ज्ञान आवरण अधिक क्षीण हो जाने के कारण स्थूल ध्येय विषयक परम विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से योगी वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात ममाथि की अवस्था प्राप्त करके सार्वहेशिक और सार्वकालिक समस्त स्थूल विषयों का सूक्ष्मतम ज्ञान प्राप्त कर लेता है।

इस समाधि अवस्था में साधक जिस स्थूल विषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसकी ही ओर वृत्ति जाने के कारण समाधि प्रज्ञा के प्रकाश मे उसके यथार्थ रूप का साक्षात्कार करता है। इस समाधि अवस्था मे भी न्यनाविक के अनुपात से सान्त्रिकता और सूक्ष्मता की अनक श्रेणियाँ हो सकती है जिनमे विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। इसमें स्थूल ध्येय विषय के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है और पूर्व के संस्कार भी वृत्ति रूप से उदय होते है। जिस प्रकार के सस्कार उदय होते है चित्त भी उसी प्रकार की वृत्तिवाला हो जाता है। तामस सस्कार के द्वारा कल्पित भयकर, विचित्र, भयानक, डरावनी आकारवाली वृत्ति मे चित्त परिणित हो जाता है। तमस् के कारण प्रकाश धुँघला सा होता है। सात्त्विक सस्कारो के उदय होने पर चित्त सात्त्विक वस्तुओं के आकारवाला हो जाता है। इस वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में प्राणों के अन्तर्मुख होने की अवस्था के कारण उन विजिष्ट स्थानों में जिनमें से प्राण अन्तर्मुख होते हैं, पकड़ने व बाँधने रूपी भय की प्रतीति होती है। इसमे बहुत से ऐसे विचित्र अनुभव प्राप्त होते है जो कि सर्वसावारण व्यक्तियों को नहीं प्राप्त हो सकते। दूर के पदार्थों, स्थानो, व्यक्तियों और सन्त महात्माओं के दर्शन इस वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि में होते है। कोई भी व्यवधान उनको इनके साक्षात्कार से विव्चित नहीं कर सकता। विना इच्छा के ही योगी को इस अवस्था पर पहुचने से अनेक उच्च कोटि के भोग तथा विभूतियाँ स्वय ही प्राप्त हो जाती है। योगो के लिये यही परीक्षा स्थान हे। योगी को न तो शक्तियो की प्राप्ति से अभिमान ही होना चाहिये और न उन्हें भोगने के ही चक्कर में पडना चाहिये। साधक को इन अनुभवो के कारण विचलित नही होना चाहिए। उसे तो केवल दृष्टा बनकर रहना

तथा अपने अम्यास को निरन्तर जारी रखना चाहिये। इस अवस्था में ही उलझ कर रह जाने पर साधक वन्धन में पड जाता है। यह बन्धन वैकारिक बन्धन कहलाता है। यह बन्धन पञ्चस्यूलभूत तथा उनसे निर्मित समस्त पदार्थ और एकादश इन्द्रियों में आमिक्त हो जाने के कारण होता है। जिन साधकों को वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाती है तथा उमी अवस्था में आसिक्त रहते हुए उनकों मृत्यु हो जाती है, वे उच्चकुल में जन्म लेते हैं या मनुष्य योनि से उत्तम योनि प्राप्त करते हैं। ऐसे साथक उच्च, सात्विक सस्कारों को लेकर जन्म लेते हैं जो कि बहुत से बालकों को प्रतिभा तथा विचित्र ज्ञान अनुभव देखने से सिद्ध हो जाता है, वे विलक्षण बुद्धि और विलक्षण अनुभव लेकर पैदा होते ह। उन्हें बिना अभ्यास के ही वितर्कानुगत समप्रज्ञात समाधि-प्रज्ञा का प्रकाश प्रारम्भ से ही प्राप्त रहता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के द्वारा प्राप्त अवस्था की प्रज्ञा उन्हें वर्तमान जन्म में भी प्रकाशित करती रहती है।

२-विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि -वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समावि के अभ्याम के निरन्तर चलते रहने पर सावक की एकाग्रता का प्रवेश सूक्ष्म विषयो तथा सूक्ष्म शक्तिरूप इन्द्रियो तक पहुच जाता है और सावक पञ्चतन्मात्राओ ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्व ) तथा रानित मात्र इन्द्रियो के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करता है। इस अवस्था विशेष का नाम विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि है। इस अवस्था विशेष मे पञ्चतन्मात्राओ तथा शक्तिमात्र इन्द्रियो का सशय विपर्यय रहित समस्त विषयो सहित साक्षात्कार होता है। कारण का यथार्थ ज्ञान होने पर कार्य का यथार्थ ज्ञान स्वत हो जाता है क्योंकि कारण मे कार्य निश्चित रूप से विद्यमान रहता है। सूक्ष्म पञ्चतन्मात्राओ तथा सूक्ष्म शक्तिमात्र इन्द्रियो के यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने पर उनके कार्य का स्थूल पञ्च-महाभूतात्मक समस्त विषयो का ज्ञान निश्चित ही है। इस कारण से विचारानु-गत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था मे वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि का ज्ञान भी निहित है किन्तु विना वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अबस्था को पार किए विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था तक नही पहुँचा जा सकता। जिस प्रकार से निशाने का अम्यास करने वाला प्रथम स्थूल लक्ष्य के भेदन का अभ्यास करके सूक्ष्म भेदन की तरफ चलता है। जैसे सूक्ष्म भेदन का अभ्यास हो जाने पर स्थूल भेदन तो निश्चित रूप से हो ही जाता है क्योंकि वह उसमे निहित है, ठीक उसी प्रकार से एकाग्रता जब सूक्ष्म विषयो तथा सूक्ष्म इन्द्रियो

तक पहुच जाती है तब स्थूल विषयों के ज्ञान में तो कोई सशय रह ही नहीं जाती। इस प्रकार से जब योगी को विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि मिद्ध हो जाती है तब वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि तो फिर स्वत ही सिद्ध है। जैसे जिसे १०० गज तक दिखलाई देता है उसे ५० गज तक तो निश्चित ही दिखलाई देगा। इस विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि को अवस्था से ज्ञान की परिधि अपेक्षाकृत विस्तृत हो जाती है। साधक का सूक्ष्मतर जगत् में प्रवेश हो जाता है। उसे वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में प्राप्त स्थूल विषयक ज्ञान का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, क्योंकि वह ज्ञान तो इसमें निहित ही है। इस प्रकार से यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि उत्तर की समाधियों में पूर्व की समाबियों का सम्पूर्ण ज्ञान निहित होता है।

विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि के सविचार और निर्विचार दो भेद हो जाते है। जिस प्रकार से वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि सवितर्क ओर निर्वितर्क भेद से निरूपित की गई है उसी प्रकार से विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि भी जो कि सूक्ष्म विषयक समाधि है, सविचार और निर्विचार सम्प्रज्ञात समाधियों के भेद से निरूपित की गई है।

क—सविचार सम्प्रज्ञात समाधि —िचत जब किसी सूक्ष्म ध्येय विषय के देश काल और निमित्त के विचार से मिश्रित हुआ तदाकार होकर उसका साक्षात्कार कराकर यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है तो चित्त की उस अवस्था विशेष को ही सविचार सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। किसी भी स्थूल विषय को लेकर जब उसके ऊपर चित्त को एकाग्र कर वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था को योगी प्राप्त कर लेता तब निरन्तर अम्यास के द्वारा उस स्थूल ध्येय विषय के कारण सूक्ष्म भूत की उपलब्धि देश विशेष में होती हैं। उस सूक्ष्म भूत की उपलब्धि वर्तमान काल में ही होती हैं, अतीत और अनागत काल में नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस काल में तन्मात्रा से सूक्ष्मभूत की उत्पत्ति हुई थी तथा जिस काल हो सकती है उस काल से यह ज्ञान सम्बन्धित नहीं होता। सूक्ष्म भूतो (परमाणु अवस्था में भूत) की उत्पत्ति तन्मात्राओं से होती है। पृथ्वी के परमाणु अर्थात् सूक्ष्म भूत पृथ्वी का कारण गन्ध तन्मात्रा को छोड कर रस तन्मात्रा-प्रधान चार तन्मात्राएँ हैं। सूक्ष्म भूत अग्न का कारण गन्ध तन्मात्रा को छोड कर रस तन्मात्रा-प्रधान चार तन्मात्राएँ हैं। सूक्ष्म भूत अग्न का कारण गन्ध तन्मात्रा को छोड कर रस तन्मात्रा को छोडकर खप तन्मात्रा-प्रधान तीन तन्मात्राएँ हैं। वायु परमाणु रस तन्मात्रा को छोडकर खप तन्मात्रा-प्रधान तीन तन्मात्राएँ है। वायु परमाणु

का कारण गन्ध, रस तथा रूप तन्मात्रा को छोडकर स्पर्श तन्मात्रा-प्रधान दो तन्मात्राएँ है। आकाश परमाणु का कारण केवल शब्द तन्मात्रा ही है। इस उपर्युक्त ज्ञान को ही कार्य-कारण ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार में मूक्ष्म तन्मात्राओं में देश काल और कार्य-कारण ज्ञान से, पूर्व कथित सवितर्क सम्प्रज्ञात समाधि के समान, शब्द अर्थ, ज्ञान के विकल्पों से मिली हुई सम्प्रज्ञात समाधि ही सविचार सम्प्रज्ञात समाधि ह। सवितर्क सम्प्रज्ञात समाधि के विवेचन में इसको अच्छी तरह से समझाया जा चुका है। यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण के द्वारा सविचार सम्प्रज्ञात समाधि को समझाया जा सकता है।

साधक समाधि का अभ्याग किसी भी स्थूल विषय पर चित्त को स्थिर करके ही प्रारम्भ करता है। प्रथम तो यह ज्ञान शब्द, अर्थ, ज्ञान के विकल्पों से मिश्रित रहता है, फिर अम्यास के निरन्तर चलते रहने पर यही विकल्प शन्य जान मे परिणित हो जाता है। जैमे हम किसी भी स्थल पदार्थ, जैसे सूर्य, को अगर लेते है तो उसके ऊपर चित्त को ठहराने से उसका प्रथम तो शब्द, अर्थ ज्ञान के विकल्प सहित साक्षात्कार होता है, फिर निरन्तर अभ्यास के चलते रहने पर सूर्य रूप का विकल्पशन्य साक्षात्कार होता है। इस निवितर्कावस्था के आने पर सूर्यरूप की रूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए अभ्यास को विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा बढाया जाता है। इसमे चित्त को सुक्ष्मतर अश मे लगाकर परमाणु पर पहुँचाया जाता है। इन्द्रियो को स्थिर करते-करते ऐसी स्थिति आजाती है जब कि बाह्यज्ञान लुप्त होकर सुक्ष्म रूप से सुक्ष्मतम विषय परमाणु का ज्ञान होता है। इसके बाद रूप तन्मात्रा का साक्षात्कार होता है। पहले तो शास्त्रों के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आघार पर तन्मात्रा को भूत का कारण जानते हए विचार द्वारा चित्त को उसके ऊपर स्थित कर अग्नि परमाणु का साक्षात्कार किया जाता है। इसी कारण से यह समाधि शब्द, अर्थ, और ज्ञान के विकल्प से मिश्रित होती है, और यह सविचार सम्प्रज्ञात समाधि जो कि सूर्य घ्येय विषय को लेकर प्रारम्भ में चली थी देश, काल और निमित्त के विशेषण से युक्त प्रज्ञा को उत्पन्न करती है। उस प्रज्ञा के प्रकाश में रूप तन्मात्रा का साक्षात्कार प्राप्त होता है। इसमे स्थूल विषयक सुख-दु ख, मोह नहीं होते। इसमे शब्द, अर्थ, ज्ञान के विकल्प से मिश्रित प्रज्ञा के द्वारा चित्त प्रकाशित रहता है।

ख—निविचार सम्प्रज्ञात समाधि — जब चित्त अपने स्वरूप से शून्य सा होकर देश-काल, कार्य-कारण रूप विशेषणों के ज्ञान से रहित तथा शब्द और ज्ञान के विकल्पो से शून्य केवल सूक्ष्मभूत (परमाणु) घ्येय विषयाकार होकर ही प्रकाशित होता रहता है, तब उस अवस्था विशेष को ही निर्विचार सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसमें शब्द आदि से मिश्रित स्मृति नहीं रह जाती है। इसमें केवल सूक्ष्म घ्येय विषय ही प्रकाशित होता रहता है। यह निर्वितक सम्प्रज्ञात समाधि के समान ही विकल्प रहित अवस्था है। इसमें चित्त विकल्प रहित समाधि भावो से परिपूर्ण रहता है। इस निर्विचार सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में चित्त देश, काल तथा निमित्त के विशेषणों से युक्त नहीं होता है। इस अवस्था में घ्येय विषय का सार्वदेशिक, सार्वकालिक तथा सर्वधमंयुक्त ज्ञान प्राप्त होता है। सविचार सम्प्रज्ञात समाधि में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उसमें समाधि प्रज्ञा देश, काल तथा निमित्त विशेषण से युक्त होती है।

सविचार सम्प्रज्ञात समाधि के निरन्तर अभ्यास के द्वारा निर्विचार सम्प्रज्ञात समाधि प्रज्ञा उत्पन्न होती है जो सूक्ष्म विषय को किसी देश विशेष, काल विशेष, तथा धर्म विशेष के रूप से प्रकाशित नही करती, बल्कि उस स्क्ष्म विषय का सार्वदेशिक, सार्वकालिक तथा समस्त धर्मो सहित ज्ञान प्रदान करतो है। इस स्थिति में सूक्ष्म विषय का ज्ञान, शब्द और ज्ञान के विकल्पो से रहित होता है। इसमें स्वय चित्त के स्वरूप का भी विस्मरण हो जाता है। वह विद्यमान रहते हुए भी अविद्यमान सा होकर केवल सूक्ष्म ध्येय विपयाकार ही भासता है। अर्थात् इस अवस्था विशेष में केवल ध्येय विपय का ही देश काल निमित्त से रहित यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है।

इस अवस्था में भी सूक्ष्मभूतों की सूक्ष्मता का न्यूनाधिक अनुपात तन्मात्राओं तक चला जाता है। इसके अन्तंगत अनेक सूक्ष्म अवस्थाएँ आ जाती है जो कि सत्वप्रधान होने के कारण सकल्पमयी और आनन्दमयी अवस्थाएँ हैं। सात्त्विकता और सूक्ष्मता के अनुपात के अनुसार ही इन सूक्ष्म अवस्थाओं के सकल्पों और आनन्दों के अनुपात में भी विभिन्नता आती है। सूक्ष्म अवस्थाओं के सकल्पों और आनन्दों के अनुपात में भी विभिन्नता आती है। सूक्ष्म अवस्थाणें ही सूक्ष्म लोक है जिसमें इस समाधि अवस्था के द्वारा प्रवेश होता है। चित्त इम अवस्था में सत्त्व के द्वारा अपेक्षाकृत स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। इसी कारण से उसके समस्त व्यवहार शुद्ध और सत्य होते हैं। उसको अनेक विचित्र दृश्य दिखलाई देते हैं। देवताओं आदि के दर्शन तथा विलक्षण प्रकाश साधक को प्राप्त होते हैं। इस अवस्था के द्वारा सूक्ष्म जगत् में प्रवेश होने के कारण अनेक विस्मित करने वाले, आश्चर्यजनक पूर्व में न देखें और न सुने अद्भुत दृश्यों का साक्षात्कार प्राप्त होता है। यह अवस्था बहुत सम्भाल कर ले चलने वाली होती है। इस

अवस्या मे ही अपने को भुलाकर आगे के उन्नति के मार्गको अवरुद्ध नही करना चाहिए । जो साधक इस विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि के आनन्द से ही सन्तृष्ट होकर आगे बढने का यत्न छोड देते है और इस अवस्था से आसक्त हो जाते है वे बहुत काल तक दिन्य सूक्ष्म लोको मे आनन्द भोगते रहते है। इन सूक्ष्म लोको मे भी सूक्ष्मता और आनन्द के अनुपातानुसार भिन्नता पाई जाती है। इम अवस्था मे अज्ञान पुणरूप से नष्ट न होने के कारण सावक वास्तविक रूप में मुक्त नहीं होता। वह बन्धन में ही पड़ा रहता है। इस बन्बन को जो कि सूक्ष्म शरीर और तन्मात्राओं में आसिक्त के कारण प्राप्त होता है, दाक्षणिक बन्धन कहते है। इस स्थिति को प्राप्त व्यक्ति बहुत काल तक इन सूक्ष्म लोको के भोगो को भोगता रहता है। इनकी अवधि समाप्त होने तक वह योगी भ्रपनी अभ्यास द्वारा प्राप्त अवस्था की योग्यता को लेकर मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। उच्च श्रेणो के योगियो मे जन्म लेता है, अर्थात् उच्च कुलमे उत्पन्न होता है जिससे कि उसे योगाम्यास के लिए भूमि पहले से ही तैयार मिलती है और वह अभ्यास के द्वारा कैवल्य प्राप्त करने में सफल हो सकता है। उसको अम्यास निम्न श्रेणी से नही शरू करना पडता। वह पूर्व मे अम्यास के द्वारा जिस स्तर तक पहुँच चुका था, वर्त्तमान काल मे उसे अम्यास उस स्तर विशेष से ही प्रारम्भ करना पडता है, क्योंकि कैवल्य के पथ पर उसने वहाँ तक का रास्ता चलकर तय कर लिया है जिसके आगे इस वर्त्तमान जीवन मे उसे चलना है।

३—ग्रानन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि — विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि निरन्तर अम्यास के द्वारा साधक की एकाग्रता इतनी वढ जाती है कि वह पञ्चतन्मात्रा आदि के कारण अहकार का जो कि इनके अपेक्षाकृत मूक्ष्म है, समस्त पूर्व समाधियों का ज्ञात विपयों सहित संज्ञाय विपयं रहित साक्षात्कार कर लेता है। साधक की इस अवस्थाविशेष को आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहते है। समस्त प्रपञ्चात्मक जगत् का मूल कारण अस्मिता है। चित्त में प्रतिबिम्बित पुरुष जिसे अस्मिता कहते है, उसमें ही सूक्ष्म रूप से अज्ञान विद्यमान रहता है। महत् तत्त्व से समस्त सृष्टि का उदय होता है। विकारों की श्रेणों में महत् सूक्ष्मतम है। इसलिए महत् को छोडकर के अहकार अन्य सबसे सूक्ष्म है। इस आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि में अहकार का साक्षात्कार होता है। कार्य-कारण सम्बन्ध के नियम से साधक अपनी रुचि के अनुकूल किसी भी स्थूल विषय पर चित्त को लगाकर घोरे-घीरे अभ्यास के द्वारा कुछ काल

पश्चात् अहकार तक जो कि अतिसूक्ष्म है, पहुच जाता है। अहकार एकादश इन्द्रियो तथा तन्मात्राओ तक समस्त सूक्ष्म विषयो का उपादान कारण है। इसमे सत्व की प्रधानता है, क्योंकि यह सत्व प्रधान महत् तत्व का कार्य है। इस प्रकार से सत्व गुण सुखरूप होने के कारण इस अहकार को साक्षात्कार कराने वाली अवस्था है। इसीलिए अहकार का साक्षात्कार अन्य सूक्ष्म विषयो के साक्षात्कार से भिन्न है। इस अवस्था का परमसुख केवल बुद्धि ग्राह्य है। इस अवस्था मे पहुचकर योगी को अपूर्व आनन्द प्राप्त होता है जिसको प्राप्त कर वह और किसी की भी अभिलाषा नही रखता। यह ऐसी विचित्र अवस्था है कि इसमे पहुचकर इसी को स्वरूपस्थित समझने की सम्भावना हो सकती है। बहुत से साधक इसीलिए इसको कैवल्य पद समझ बैठते है, यह महान् भूल है। यह कैवल्यावस्था नही है। साधक को इसमे आसक्त होकर आत्ममाक्षात्कार का प्रयत्न नहीं छोडना चाहिए। जो इस अवस्था में पहुच कर इसी में आसक्त होकर रहते है तथा आत्मोपलब्धि के लिए प्रयत्न करना छोड देते है, वे मृत्यु के उपरान्त विदेह अवस्था मोक्ष के समान आनन्द भोगते रहते है। इसमें भले ही विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि के दाक्षणिक बन्धन की अवधि से अधिक अवधि होती है, तथा उसकी अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म लोको में स्थिति तथा आनन्द की प्राप्ति होती है। किन्तु यह विदेहावस्था ऐसा होने पर भी मुक्तावस्था नहीं कही जा सकती है। सुख की प्राप्ति तो सत्वगुण के कारण होती है। अत यह उत्तम सुखावस्था मुक्तावस्था नही है। सुख आत्मा का धर्म नही है। वह तो आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि मे सत्वग्ण की प्रधानता के कारण प्राप्त होता है। वह अन्त करण का धर्म है। जिन योगियो की वितकनिगत तथा विचारा-नुगत सम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध हो चुकी है उनका शरीर इन्द्रियादि से आत्माध्यास समाप्त हो जाता है। जिसके बाद वे आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि का अभ्यास करते हैं। देहाध्यास छूट जाने के कारण उन्हें विदेह कहा जाता है। जब योगी इस आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की आनन्दमयी अवस्था को मुक्तावस्था समझकर उससे सन्तुष्ट हो आगे बढने का प्रयत्न करना छोड देता है तब वह मृत्यूपरान्त अत्यधिक काल तक सूक्ष्म लोको मे आनन्द और ऐश्वर्य भोगता हुआ फिर मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपनी पूर्व प्राप्त भूमि से ही मुक्ति के लिए अभ्यास आरम्भ करता है। वह उच्चकुल वा योगियो के कुल मे जन्म लेता है जिससे कि उसको योग की अग्निम श्रेणियो पर पहुचने के साघन उपलब्ध रहते हैं। गीता में श्रीकृष्ण जी ने अर्जुन का सज्ञय निवारण करते हुए यह बतलाया

है कि कमों का कही लोप नही होता। कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नही होता। न तो इस लोक मे, न परलोक मे, कही भी उसके कर्मों का विनाश नही होता। गिता में ऐसे पुरुषों को योगभ्रष्ट कहा गया है। ऐसे योगभ्रष्ट पुरुप पुण्य लोकों के भोगों को भोगकर बहुत काल बाद उच्च आचरण और विचारवान् पुरुपों के यहाँ जन्म लेते हैं तथा उसके प्रभाव से आत्मोपलब्धि की ओर अग्रसर होते ह। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट ह कि यह विदेहावस्था कैवल्य प्रदान करने वालों नहीं है क्योंकि इसमें अनात्म में आत्मबुद्धिरूप अज्ञान विद्यमान ह। इसीलिए इसे हेय कहा गया ह। इस अवस्था में समस्त चित्तवृत्तियों का निरोध न होने के कारण इसे असम्प्रज्ञात ममाधि भी नहीं कह सकते हैं। यह अवस्थ है कि उन्हें कैवल्य के लिए साथारण व्यक्तियों की तरह प्रारम्भ से योगाम्यास नहीं करना पडता है।

४---ग्रस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि ---सम्प्रज्ञात समाधि की आनन्दा-नुगत अवस्था मे न रुक कर जब योगी आत्मोपलब्धि के लिए अभ्यास मे निरन्तर रत रहता है, तब कुछ काल बाद वह, पुरुष से प्रतिबिम्बित चित्त अर्थान् अस्मिता का साक्षात्कार कर लेता है। अस्मिता अहकार का कारण है अस्मिता अहकार की अपेक्षा सुक्ष्म है। इसिलए यह त्रिगुणात्मक मुल प्रकृति का पहला विषय परिणाम है जो कि पुरुष के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। इसमे रजस् और तमस्तो केवल वृत्ति मात्र से ही रहते है। यह स्वय एक प्रकार से सत्व ही सत्व है। इसलिए इसका साक्षात्कार अहकार के साक्षात्कार से भिन्न है। इसमे आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि से कही अधिक आनन्द का अनुभव होता है। यह सुख वा आनन्द की उच्चतम अवस्था है क्योंकि इस अवस्था में सत्व अपने उच्चतम अनुपात में रहता है। रजस् केवल क्रियामात्र तथा तमस् केवल उस क्रिया के अवरोधक मात्र से रहता है। यह सम्प्रज्ञात समाधि की अन्तिम अवस्था है। इस अवस्था तक साधक का अस्मिता मे आत्माध्यास बना रहता है। इस अवस्था मे अहकार रहित केवल अस्मि-वृत्ति होती है। गुणो का प्रसार केवल इस अवस्था तक ही है। इस अवस्था तक पहुँचना स्थूल घ्येय से प्रारम्भ करके निरन्तर अम्यास मे बढते चलने से होता है, जिसका विवेचन पूर्वमें कियाजा चुका है। गुणो की साम्यवस्था का प्रत्यक्ष तो होता नही । क्योंकि पुरुष का सम्बन्ध तो महत् तक

१ श्रीमद्भगवद्गीता—६।४०,

२ श्रीमद्भगवद्गीता—६।४१, ४२, ४३,

ही है। और सचमुच मे अगर देखा जाय तो महत् तत्व जो कि गुणो का प्रथम विषय परिणाम है, वही प्रकृति है। उसका ही साक्षात्कार सम्भव है। गुणो की साम्यावस्था तो अनुमान और शब्द प्रमाण के द्वारा ही जानी जा सकती है। सच तो यह है कि पुष्प के लिए वह गुणो की साम्यावस्था रूप प्रकृति निर्यक है।

अस्मितानगत सम्प्रज्ञात समावि की यह अवस्था असीम सुख प्रदान करने वाली होने के कारण बहुत से साधक इसको ही कैवल्य मानकर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना बन्द कर देते है। यह एक महान् भूल हे। केवत्य की अवस्था सुख और आनन्द की अवस्था नही होती। सुख और आनन्द तो सत्व गुण के द्वारा प्राप्त होते है। इस अवस्था में सत्वगुण की पराकाष्ठा होने के कारण यह सख तया आनन्द की उच्चतम अवस्था है। इस सूख की असीमता के कारण ही साधक से इसे कैवल्य पद समझने की भूल होने की सम्भावना रहती है। जिन साधको की आसक्ति इस असीम आनन्द में हो जाती है वे मृत्यूपरान्त इस अस्मिता अवस्था को अत्यधिक काल तक प्राप्त किये रहते है तथा उच्चकोटि के आनन्द को भोगते रहते है। इस अवस्था का आनन्द तथा अविध विदेह अवस्या की अपेक्षाकृत अत्यधिक होती है। वास्तविक प्रकृति अस्मिता ही होने के कारण इसको प्राप्त किये हुए योगियो को प्रकृतिलीन कहा जाता है। यह प्रकृतिलय की अवस्था विदेहलय की अवस्था की अपेक्षा सूक्ष्म आनन्दपूर्ण तथा अधिक अविध वाली होती है, किन्तु यह सव कुछ होते हुए भी, यह भी बन्धन रूप ही है। यहाँ तक गुणो का क्षेत्र होने के कारण इसमे अज्ञान सुक्ष्म रूपसे विद्यमान रहता है। इसमे अस्मिता की प्रतीति, अस्मिता क्लेश विद्यमान है। जब तक गुणो के क्षेत्र से साधक बाहर नही निकल जाता तबतक वह बन्धन से मुक्त नही हो, सकता। प्रकृतिलोनो की आसक्ति अस्मिता मे बनी रहती है जिसके कारण प्रकृति के बन्धन से मुक्ति प्राप्त नहीं होती, अर्थीत् प्रकृति का बन्धन बना ही रहता है। अस्मिता मे आसक्ति रखने वाला तथा अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था को ही परमावस्था समझनेवाला साधक आत्मो-पलब्धि के लिए प्रयत्न करना छोड देता है, और मृत्यूपरान्त अत्यधिक काल तक कैवल्य-सम सुख भोगते रह कर पुन मनुष्य योनि मे जन्म लेता है। वह पूर्वजन्म में जिम भूमि को प्राप्त कर चुका है वहाँ तक तो बिना अभ्यास के ही अनायास पहुँच जाता है और कैवल्य के लिए उस प्राप्त अवस्था से आगे की अवस्था के लिए निरन्तर प्रयत्न करके आत्मसाक्षात्कार अन्य साधारण व्यक्तियो

से बहुत पहले प्राप्त कर लेता है। वह, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है योगियों के घरों में जन्म लेता है जिससे कि आगे के योग मार्ग में विघन न पड़ने पावे। वह जिस अवस्था तक अभ्यास पूर्व जन्म में कर चुका है, उसके बाद की अवस्थाओं को अभ्यास के द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जब तक अस्मिता में आत्माघ्यास बना है, तब तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो सकता है। विदेहों तथा प्रकृतिलयों दोनों की ही आसंक्ति क्रमश अहकार और अस्मिता में बनी रहती है। इसीलिए प्रकृति के बन्धन से इन अवस्थाओं में भी साथक मुक्त नहीं होता। इन दोनों उच्चतर और उच्चतम अवस्थाओं को प्राकृतिक बन्धन कहते हैं। अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में पञ्चमहाभूतों, एकादश इन्द्रियों, पञ्चतन्मात्राओं तथा अहकार से तो छुटकारा मिल जाता ह, किन्तु अस्मिता से ह्रिकारा नहीं प्राप्त होता। इसलिए यह प्राकृतिक बन्धन कहा जाता है। उसी प्रकार से आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि में सोलह विकृतियों तथा पञ्चतन्मात्राओं से छुटकारा प्राप्त हो जाने पर भी अहकार में आसक्ति बनी रहती है, जिसके कारण विदेह प्रकृति के प्रपञ्च से बाहर नहीं निकल पाता है।

उपर्युक्त चारो सम्प्रज्ञात समाधियाँ प्रकृति के किसी न किसी रूप से बँधी रहती हैं। वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि में स्थूल विषयों से साधक बँधा रहता हैं। विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि में स्थूल विषयों से तो मुक्ति प्राप्त हो जाती हैं किन्तु सूक्ष्म विषयों का बन्धन बना रहता है। आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि में स्थूल तथा सूक्ष्म समस्त विषयों से मुक्ति प्राप्त हो जाने पर भी अहकार में आसित वनी रहती है। अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि में केवल अस्मिता में ही आसित रह जाती है। इस प्रकार से इन चारो सम्प्रज्ञात समाधियों में किसी न किसी प्रकार से गुणों का बन्धन विद्यमान रहता है। उससे छुटकारा प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक समाधि में कोई न कोई आधार होने के कारण ये समाधियों सालम्ब समाधियाँ कहलाती है।

इन गुणो में आसिक्त अज्ञान के कारण होती है। अज्ञान प्रकाश का आवरण है। यह बीज रूप से अस्मिता के वृत्तिमात्र तमस् में भी विद्यमान रहता है। अत अज्ञान का बीज अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि प्रज्ञा भी विद्यमान रहता है, अन्य तीनो समाधियों की तो बात ही क्या है? इस प्रकार से इन चारो समाधियों में अज्ञान का बीज विद्यमान रहता है। गुणों की परिधि से जब तक योगी बाहर नहीं निकळ जाता तब तक वह मुक्तावस्था को प्राप्त नहीं करता। अज्ञान का

बीज इन चारो समाधियों में विद्यमाने रहने के कारण तथा सम्पूर्ण वृत्तियों का पूर्णतया निरोध न होने से ये चारो समाधियाँ सबीज समाधियाँ हैं। इन चारो समाधियों में कोई न कोई ध्येय विषय विद्यमान रहता है। समस्त ध्येय विषय, वे चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्मतम, निश्चित रूप से त्रिगुणात्मक होते हैं। गुणों का अनुपात चाहे कुछ भी हो किन्तु तीनों गुण माथ-साय ही रहते हैं। इसलिए तमस् में विद्यमान अज्ञान भी निश्चित रूप से इन समस्त ध्येयों में विद्यमान रहता है।

इन चारो सम्प्रज्ञात समाधियों में जो समाधि-प्रज्ञा उत्पन्न होती है वे सभी अविद्या से मिश्रित होती है। किसी भी सम्प्रज्ञात समाधि-प्रज्ञा मे अविद्या का नितान्त अभाव असम्भव है। क्योंकि ये प्रज्ञा गुणो के क्षेत्र की प्रज्ञा है। अत इनके प्रकाश में भी अविद्या का आवरण किमी न किसी रूप में तथा किमी न किसी मात्रा मे सदैव ही बना रहता है। उस अविद्या के आधार के विना ये प्रज्ञा प्रकाशित नहीं होती। इन सब सम्प्रज्ञात समाधियों में किसी न किसी ध्येय विषय का आलम्बन होने से तथा हर अवस्था में बीज रूप से अविद्या के विद्यमान रहने के कारण इन सम्प्रज्ञात सम्माधियों को सालम्ब तथा सबीज समाधियाँ कहते है। जब तक इस अविद्यादि का, जो कि सृष्टि का आवार है, नाश नही हो जाता तब तक जन्म मरण के वक्र से ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवत्ति प्राप्त नहीं होती। जहाँ तक गुणो का क्षेत्र है वहाँ तक अविद्या निश्चित रूपसे विद्यमान रहती है, तथा किसी न किसी प्रकार का बन्धन भी अवस्य ही रहता है। गुणो की सीमा से बाहर निकलने पर ही वैक्रुतिक, दाक्षिणिक और प्राकृतिक तीनो बन्धनो से साधक मुक्त होता है। वितर्कानुगत समप्रज्ञात समाबि की अवस्था मे वैकारिक वन्धन, विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था मे दाक्षिणिक बन्धन तथा आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि और अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधियों में प्राकृतिक बन्धन विद्यमान रहता है। जिनकी सोलह विकारों में आसक्ति रह जाती है, अर्थात वे वैकारिक बन्धन वाले जिन्हे आत्मसाक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ है, मनुष्ययोनि में जन्म लेकर उसी भूमि को प्राप्त करते हैं। इस वैकारिक बन्धन की अवस्था वाले व्यक्ति की स्थूल विषयो मे आसक्ति रहती है तथा वह राजस तामस वासनाओ वाला होता है। इस आसक्ति से मुक्त होना ही वैकारिक बन्धन से मोक्ष प्राप्त करना है। यह, वेकारिक बन्धन से मुक्ति की अवस्था, विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था है। इसमे योगी सूक्ष्म विषयों में आसक्त रहता है। इसी को दाक्षिणिक बन्धन कहते हैं, जिसमें आतम साक्षात्कार प्राप्त नही होता है। ऐसे बोगी को भी जन्म से ही पूर्व भूमि की योग्यता प्राप्त रहतो है। उनका आत्मसाक्षात्कार के लिए प्रयत्न इस अवस्था से बाद का ही रहता है और जब उनकी सूक्ष्म विषयों से आसिवत हट जाती है तत्र उन्हें दाक्षिणिक बन्धन से मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से आनन्दानुगत और अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में जो अहकार और अस्मिता में क्रमश आशक्ति बनी रहती है पर वैराग्य द्वारा उसके छूट जाने पर प्राकृतिक बन्धन से भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

मोटे रूप से सम्प्रज्ञात समाधि प्रज्ञा, निर्विनर्क समाधि प्रज्ञा, सिवचार समाधि प्रज्ञा, निर्विचार समाधि प्रज्ञा, आनन्दानुगत समाधि प्रज्ञा, और अम्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि प्रज्ञा के रूप से छ प्रकार की होती है। इन छहो प्रकार की प्रज्ञा में गुणों के कारण अविद्या का आवरण विद्यमान रहता है। प्रत्येक सम्प्रज्ञात समाधि में अभ्यास की बृद्धि के साथ-साथ जैसे-जैसे योगी कैवत्य मार्ग पर बढता जाता है वैसे-वैसे ही उस विशिष्ट समाधि में भी उत्तरोत्तर प्रकाश बृद्धि वाली प्रज्ञाए उत्पन्न होती चली जाती है, जिनके प्रकाश में योगी उस समाधि की निम्न अवस्था से समाधि की उच्च अवस्था की तरफ निरन्तर चलता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाधि अभ्यास के द्वारा योगी को निरन्तर उच्चतर प्रकाश प्राप्त होता चलता है। जिस प्रकाश में वह निरन्तर बढता चला जाता है और एक दिन सप्रज्ञात समाधि की उच्चतम अवस्था अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है। इसी अस्मितानुगत सप्रज्ञान समाधि तक योगी बन्धन मुक्त नहीं हो पाता।

योगाम्यास का मुख्य प्रयोजन दु खो से ऐकान्तिक और आत्यान्तिक निवृत्ति हो है। अब प्रश्न उठता है कि इस दु ख का वास्तिविक कारण क्या है ? यह सारा का सारा दु ख द्रष्टा और दृश्य के सयोग से है । पुरुष द्रष्टामात्र है। यह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। उसका त्रिगुणात्मक प्रकृति तथा उसके विकारों से कोई सम्बन्ध नहीं है। पुरुष में सुख दु ख, मोह, नहीं होते हैं, क्योंकि वह अत्रिगुणात्मक है। इसलिए पुरुष का दु ख से कोई सम्बन्ध नहीं है। दु ख तो द्रष्टा पुरुप के दृश्य त्रिगुणात्मक प्रकृति के सयोग से उत्पन्न होता है। जब पुरुष अत्यिक निर्मल और स्वच्छ सात्विक बुद्धि में प्रतिबिम्बित होकर बुद्धि को चेतन के समान बना देता है। उस समय जड चेतन की ग्रन्थि उत्पन्न हो जाती है। इसमें पुरुष और चित्त का इस प्रकार का सयोग हो जाता है जिसमें निर्गुण

१ पा॰ यो॰ सू॰---२, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३,

पुरुष अपने में चित्त के सब धर्मों को आरोपित कर लेता है। इमी कारण वह सुख-दुख और मोह को प्राप्त होता है। यह सुख-दुख और मोह को प्राप्त होना ही पुरुष के भोग है। जब तक यह सयोग समाप्त नहीं होता तब तक दूख से छुटकारा प्राप्त नही हो सकता। अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि तक यह सयोग समाप्त नही होता, क्योंकि इस अवस्था में चित्त से प्रतिबिम्बित पुरुष का साक्षात्कार होता है। इम अवस्था मे पुरुष और चित्त का सयोग बना रहता है। इस कारण से ही सम्प्रज्ञात समाधि वास्तविक समाधि नही है, क्योंकि इसमे योगी पूर्ण रूपेण बन्धन मुक्त नही हो पाता है तथा इस समप्रज्ञात समाबि की अवस्था मे समस्त चित्त वृत्तियो का निरोध नहीं होता, और चिन से सम्बन्ध बना रहता है। इस पुरुष और चित्ता के सम्बन्ध का कारण अविद्या है। यह वास्तविक सम्बन्ध न होते हुए भी अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं प्राप्त होता तव तक इस सम्बन्ध की प्रतोति भी समाप्त नहीं हो सकती । अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि में इस सम्बन्ध की प्रतीति नष्ट नहीं होती। अत यह स्पष्ट ह कि सम्प्रज्ञात समाधि की इस अन्तिम अवस्था तक भी वह ज्ञान उत्पन्न नही होता जिससे अविद्या का नाश होकर यह पुरुष-प्रकृति के सयोग की प्रतीति नष्ट हो जाए। अविद्या मिथ्याज्ञान की वासना को कहते है जो कि प्रलय काल में भी विद्यमान रहती है। इसी कारण से प्रलयोपरान्त सृष्टि की उत्पत्ति होती हैं तथा इसी कारण विदेह और प्रकृतिलीन दीर्घकाल तक उच्चकोटि का सुख और आनन्द भोगने के बाद पुनः मनुष्य लोक मे जन्म लेते है। अत अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि, सम्प्रज्ञात समावि की उच्चत्तम अवस्था होते हुए भी वास्तविक समाधि नही है।

ऋतम्भरा प्रज्ञा — जैसा कि पूर्व मे बताया जा चुका है, प्रत्येक अवस्था मे उस अवस्था विशेष की प्रज्ञा उत्पन्न होती है जिसके प्रकाश मे योगी आगे बढता है। अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की प्रवीणता प्राप्त होने पर योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है, जिसमे योगी एक ही काल मे सबका साक्षात्कार कर लेता है। अन्तिम निर्विचार समाधि के निरन्तर अम्यास के बाद बुद्धि अत्यधिक निर्मल हो जाती है। रज-तम रूप मलावरण समाप्त होने पर विशुद्ध सत्त्व गुण, चित्त का स्वच्छ स्थिरता रूप एकाग्र प्रवाह निरन्तर प्रवाहित रहता है। चित्त की चञ्चलता एक दम समाप्त हो जाती है। चित्त की चञ्चलता एक दम समाप्त हो जाती है। चित्त की चञ्चलता एक दम समाप्त हो जाती है। चित्त की ऐसी स्थित मे

१. पा॰ यो॰ सू॰ २१४७,

बिना किसो क्रम के प्रकृति पर्यन्त समस्त पदार्थों का साक्षात्कार एक ही काल में हो जाता है। इसको ही अध्यातम प्रसाद कहा गया है। इस स्फुटप्रज्ञालोक अध्यातम प्रसाद से ही ऋतम्भरा प्रज्ञा प्राप्त होती है।

ऋतम्भरा का अर्थ ही सत्य को घारण करने वाली अर्थात् मिथ्या ज्ञान से रहित होना है। तो इस प्रकार से अध्यात्म प्रसाद प्राप्त कर लेने पर अविद्यादि से रहित सत्य को घारण करने वाली प्रज्ञा को ऋतम्भरा प्रज्ञा कहते हैं। यह अन्य सबसे श्रेष्ठ है। इसके द्वारा ही परम प्रत्यक्ष प्रज्ञा प्राप्त होती है। यह विवेक क्यांति के समान होती हे। इसके नान से ही प्रकट होता है कि यह प्रज्ञा सत्य के अतिरिक्त और किसी को घारण करने वाली नहीं है। 'ऋत' साक्षात् अनुभूत सत्य को कहते है, इसलिए यह सत्य को घारण करने वाली प्रज्ञा है। इस ऋतम्भरा प्रज्ञा के प्रकाश में श्रान्ति तथा विपयय ज्ञान लुप्त हो जाता है। ऋतम्भरा प्रज्ञा के प्रकाश में श्रान्ति तथा विपयय ज्ञान लुप्त हो जाता है। ऋतम्भरा प्रज्ञा तीनो प्रमाणो से प्राप्त प्रज्ञा से श्रेष्ठ है। शब्द और अनुमान प्रज्ञा सामान्य रूप से ही वस्तु का ज्ञान प्रदान करती है। इनके द्वारा विशेप रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। प्रत्यक्ष प्रज्ञा ही केवल विशेष रूप का ज्ञान प्रदान करने मे समर्थ होती है, किन्तु इमके द्वारा भी वर्त्तमान और भविष्य की पहुच तक के स्थूल विपयो का ही विशेप ज्ञान प्राप्त होता है। योगजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा के द्वारा श्रैकालिक प्रकृति पर्यन्त समस्त पदार्थों के विशेष रूप का ज्ञान एक काल में ही प्राप्त हो जाता है। अत ऋतमभरा प्रज्ञा इन तीनो प्रज्ञाओं से श्रेष्ठ है।

ऋतम्भरा प्रज्ञा के द्वारा पैदा होने वाले सस्कार अन्य सब व्युत्थान सस्कारों को रोक देते हैं। ऋतम्भरा प्रज्ञा के द्वारा निरोध सस्कार तथा निरोध सस्कारों से ऋतम्भरा प्रज्ञा के उदय का चक्र चलते रहने से व्युत्थान सस्कार सर्वथा एक जाते हैं। ऋतम्भरा प्रज्ञाजन्य सस्कार चित्त को कर्तव्य से शून्य कर देते हैं। ये सस्कार अविद्यादि क्लेशों को नष्ट करने वाले होते हैं। इस प्रज्ञा के निर्मल प्रकाश में विवेक ख्याति उदय होती है, जिससे कि चित्त का भोगाधिकार समाप्त हो जाता है। विवेक ख्याति की अवस्था प्राप्त न होने तक ही चित्त चेष्टावान रहता है, किन्तु विवेक ख्याति के वाद चित्त चेष्टा शुन्य हो जाता है।

विवेक-ख्याति — अस्मितानृतत सम्प्रज्ञात समाधि का व्यवधान रहित अभ्यास करते रहने पर ऋतम्भरा प्रज्ञा का उदय होकर उसके समस्त आवरणो से रहित प्रकाश मे योगी को प्रकृति और पुरुष के भेद ज्ञान का साक्षात्कार

१ पा० यो० स्०---१।४७,

होने लगता है। पुरुष प्रतिबिम्बित चित्त के साक्षात्कार हो जाने पर जब अस्मितानगत सम्प्रज्ञात समाधि का अभ्यास निरन्तर चलता रहता है तो एक अवस्या ऐसी आती है जिसमे चित्त तथा पुरुष-प्रतिबिम्ब दोनो का अलग-अलग साक्षात्कार होता है। जैसे निर्मल दर्पण मे प्रतिबिम्बित व्यक्ति का दर्पण से भिन्न रूप मे ज्ञान होता है, ठीक उसी प्रकार से इस अवस्था विशेष में चित्त और परुष इन दोनों की भिन्नता का ज्ञान प्राप्त होता है। अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाथि मे अत्रिगुणात्मक चैतन्य पुरुष तथा त्रिगुणात्मक जड चित्त भिन्नता की प्रतीति नही होती। इमोलिए वह अस्मिता की प्रतीति ही अस्मिता क्लेश है। अस्मिता मे अत्रिगुणात्मक पुरुष मे त्रिगुण आरोपित होते है। निलिप्त तया असग पुरुप मे आसन्ति और सग का दोष आरोपित हो जाता है। इस अस्मिता के द्वारा ही सृष्टि का उदय होता है। राग, द्वेष, अभिनिवेश, सूख-दुख, जन्म-मृत्यु आदि का यही कारण है। इस अस्मिता क्लेश का कारण अविद्या है जो कि सत्त्व चित्त के वृत्ति मात्र तमसु मे बीज रूप से विद्यमान रहती है। अस्मिता क्लेश की निवृत्ति चिन्न और आत्मा के भेद ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर हो जाती है। इस भेद ज्ञान के प्राप्त होने पर अविद्या क्लेश अन्य समस्त क्लेशो सहित दग्ध बीज के समान अवस्था को प्राप्त होता है। इस अवस्था विशेष मे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है शरीर, मन. बुद्धि, इन्द्रिय तथा चित्त अपने से भिन्न है। इनमे योगी का अत्माध्यास नही रहता। विवेक ख्याति की अवस्था मे चित्त से भी आत्माघ्यास समाप्त हो जाता है। विवेक ख्याति की ही अवस्था ऐसी अवस्था है जिससे योगी उस अवस्था विशेष पर पहच जाता है जो कि ससार चक्र से निकाल कर कैवल्य की तरफ ले जाती है। यह बड़े महत्वपूर्ण की अवस्था है। इस विवेक-ज्ञान का उदय शास्त्र आदि के द्वारा भी होता है किन्तु वह परोक्ष ज्ञान होने के कारण अविद्या को नही मिटा पाता। मिथ्या ज्ञान के सस्कार चित्त मे नही मिटते राजम, तामस वृत्तियो का निरोध नही हो पाता। इस प्रकार के भेद ज्ञान के द्वारा द खो की ऐकान्तिक और आत्यान्तिक निवृत्ति नही हो सकती। यह तो क्रमश योगाभ्यास के द्वारा तथा बताये हुए उपायो के पालन करने से प्राप्त होती है। इस प्रकार अम्यास के द्वारा ही अपरोक्ष रूप से भेद ज्ञान का साक्षात्कार होता है। इसके द्वारा योगी समस्त अभिमान रहित हो जाता है। अविद्या नष्ट हो जाती है। राजस, तामस वृत्तियाँ समाप्त हो जातो है। इस अवस्था में सत्त्व गुण के प्रकाश के कारण चित्त अत्यधिक निर्मल और स्वच्छ

दर्पण के सद्ज्ञ होकर चेतन को प्रतिबिम्बित करता है। जिस प्रकार दीपक के दर्पण में प्रतिबिम्बित होनेपर दर्पण भी प्रकाशवान प्रतीत होने लगता है उसी प्रकार पुरुष के चित्त मे प्रतिबिन्त्रित होने पर उसमे (चित्त मे ) भी चेतना का बोब होने लगता है। चित्त की निर्मलता के उच्चतम अवस्था तक पहुच जाने के कारण उस चेतन प्रतिबिम्ब का चित्ता से भिन्न माक्षात्कार होने लगता है। इस साक्षात्कार का माध्यम भी चित्त ही है। अत विवेक ख्याति भी चित्त की ही एक सात्त्विक वृत्ति है। किन्तु यह चित्त की एक सात्त्विक वृत्ति होते हुए भी इसके निरन्तर अभ्यास से समस्त क्लेशो से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इसलिए योगी को विवेक ख्याति के अम्यास मे ढील नही डालनी चाहिए। आरम्भ मे हए भेद ज्ञान का साक्षात्कार स्थायी नही होता। उससे सन्तृष्ट होकर अभ्यास छोड बैठना भूल है, क्योंकि जब तक मिथ्या ज्ञान के सस्कार किसी भी रूप मे शेप रह जाते हें तबतक चित्त से उसकी पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं समझनी चाहिए। विवेक ख्याति के अभ्यास को व्यववान रहित चलाते रहने पर ऐसी अवस्था उपस्थित होती है जिसमे योगी गुणो से तष्णारहित हो जाता हे । यह गुणो से तृष्णारहित होना ही पर वैराग्य कहलाता है । जब तक गुणो की परिधि से योगी बाहर नहीं हो जाता तब तक वह कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकता ।

धमंमेघ समाधि — पूर्व विणित अपर वैराग्य के द्वारा योगी अन्य ममस्त विपयो से राग रहित होकर घ्येय विशेष पर चित्त को एकाग्र करता है। यह एकाग्रावस्या ही सम्प्रज्ञात समाथि कही जाती है, जिसकी पराकाष्ठा विवेक ख्याति है। इस विवेक ख्याति रूपी सात्त्विक चित्त वृत्ति में भी राग के अभाव को पर वैराग्य कहते हैं। जब विवेक ख्याति का अम्यास दृढ हो जाता है अर्थात् विवेक ख्याति की अवस्था स्थायित्त्व को प्राप्त कर लेती है तो वह अवस्था धर्ममेघ समाधि की अवस्था कहलाती है। विवेक ज्ञान के द्वारा भी जो योगी किसी फल की प्राप्ति की इच्छा नही करता ऐसे वैराग्यवान् साथक की विवेक ज्ञान की अवस्था निरन्तर बनी रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विवेक ज्ञान की वृत्ति ही चित्त में निरन्तर उदय होती रहती है। उसी का प्रवाह निरन्तर चलता रहता है। उसके बीच में कभी भी व्युत्थान वृत्ति यो ज उदय नहीं होता। इस रूप से व्युत्थान सस्कारों के बीज जलकर फिर से उदय होने में असमर्थ

१ पा० यो० सू०—४।२९, ३०, योग० १७

हो जाते है। यह परिपक्त विवेकज्ञानावस्था ही धर्ममेघ समाधि कहो जातो है। सम्प्रज्ञात समावि की पराकाष्टा विवेक ख्याति है और इस विवेक ख्याति की परिपक्वावस्था ही धर्ममेघ समाधि है। धर्ममेघ समाधि के द्वारा समस्त करेशो तथा कर्मों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अविद्यादि पञ्च क्लेश विनष्ट होने पर दू खो से सर्वदा के लिए निवृत्ति हो जाती है। क्लेशो के सस्कार ममाप्त हो जाने के कारण कभी भी क्लेशोत्पत्ति की सम्भावना नहीं रह जाती। तीनो प्रकार के सकाम कर्म ( शुक्ल, कृष्ण, तथा शुक्ल-कृष्ण ) वासनाओ सहित समूल नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु से पूर्व जिन योगियो की धममेघ समाधि के द्वारा क्लेश तथा कर्मों से निवृत्ति हो जाती है, वे योगी ही जीवन्मुक्त कहलाते है। उनके कोई भी कर्म पूर्वसस्कारों के वशीभृत होकर नहीं होते। वे मृत्यपरान्त पन जन्म धारण नहीं करते, क्योंकि उनकी अविद्या वा अज्ञान, जो कि समार का कारण है, नष्ट हो चुका है। क्लेश और कर्मों से निवृत्ति होने के उपरान्त समस्त मलरूप आवरण हटने के कारण चित्त अपने सत्व प्रकाश से प्रकाशित होता है। उस प्रकाश में कुछ भी अप्रकाशित नहीं रह जाता। सात्त्विक चित्त पर रजस -तमस् के क्लेश तथा कर्म की वासनाओं का आवरण रहने के कारण सीमित ज्ञान प्राप्त होता है। जब धर्ममेघ समाधि के द्वारा मलावरण हट जाता है तब असीमित ज्ञान के प्रकाश में कुछ भी अज्ञात नहीं रह जाता । धर्ममेघ समाधि की अवस्था मे गुणो के परिणाम के क्रम की समाप्ति हो जाती है। गुण उसके लिए क्रियाशील नहीं होते। धर्ममेघ समावि प्राप्त योगी के लिए अपना कोई कार्यं नही रह जाता। २

विवेक ख्याति की यह परिपक्त अवस्था, धर्ममेघ समाधि, आत्मसाक्षात् कराने-वाली चित्त की उच्चतम सात्त्रिक वृत्ति हैं। यह शुद्ध सात्त्रिक वृत्ति, अविद्या, विद्यमान लेशमात्र तमस् के द्वारा स्थिर रहती है। इस सात्त्रिक वृत्ति के द्वारा ही चित्त मे प्रतिबिम्बित पुरुष तथा चित्त दोनो का अलग-अलग साक्षात होता है। यह साक्षात्कार चित्त के द्वारा ही होता है। अत चित्त का क्षेत्र विवेक ख्याति तक है। धर्ममेघ समाधि के द्वारा चित्त स्वच्छतम तथा निर्मलतम हो जाता है जिससे विवेक ख्याति स्वय भी गुणो के परिणाम रूप चित्त की सात्त्विक वृत्ति प्रतीत होने लगती है। ऐसा होने पर इससे भी वैराग्य उत्पन्न हो

१ पा० यो० सू०-४।३१,

२ पा० यो० सू०-४।३२,

जाता है। इसमे उत्पन्न हुए वैराग्य को ही पर वैराग्य कहने है। सत्वगुणात्मक विवेत-रंगाति भी चित्त का ही कार्य ह । इसीलिए उसका त्याग भी आतश्यक ही हो जाता है। इसका त्याग अर्गान् इससे राग रहित होना ही पर वैराग्य है। इस जवस्था मे गुणो मे आसिनन मदैव के लिए नष्ट हो जाती है। वह योगी गुणा से तुष्णारहित हो जाता है। धर्ममेय समाधि के द्वारा ऐमी न्यित प्राप्त होती ह जिसमे योगी विवेक-स्थानि से भी तृष्णारिहत हो जाता है। निगुणात्मक प्रकृति से उसका सम्बन्ध विलक्षण समाप्त हो जाता है। गुणो से सम्बन्ध समाप्त होने के कारण इसे ज्ञानप्रसाद मात्र कहा जाता है। यह ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसने विवेक ख्याति की वास्तविकता प्रकट हो जाती है। विवेकख्यानि मे वास्त-विक नप से आत्ममाक्षात्कार प्राप्त नहीं होता। उसमें तो चित्त में पडे हुए केन्ल आत्मा के प्रतिविम्ब का ही साक्षात्कार होता है। इसे आत्मसाक्षात्कार समझना या स्वरूप अवस्थिति समझना भूल हे। जिस प्रकार से दर्पण मे दीखने वाला स्वरूप वास्तविक स्वरूप नहीं है, केवल प्रतिबिम्ब मात्र है ठीक उमी प्रकार विवेक ख्याति मे यह आत्ममाक्षात्कार भी वास्तविक आत्मसाक्षात्कार नहीं ह, केवल आत्मा के प्रतिबिम्ब मात्र का साक्षान्कार है। इस प्रकार का जो ज्ञान प्राप्त होता है, और योगों को वर्ममेघ समाधि की अवस्या में जब यह ज्ञान हो जाता है कि यह आत्मा का साक्षात्कार न होकर चित्त में आत्मा के प्रनिविम्ब का माक्षात्कार हे, तो उसकी आसक्ति इस निरन्तर प्रवाहित होने वाल, विवेक-ज्ञानरूपो सात्विक वृत्ति से भी हट जाती है। इसे ही सर्वोच्च ज्ञान कहा जा सकता है। इसमे वास्तविक रूप से गुणो के क्षेत्र से योगी मुक्त ही जाना है। यहा पर वैराग्य है। इसमे विवेक-ख्याति रूपी शुद्ध सात्विक वृत्ति भी निरुद्ध हो जातो है जिससे कि आत्मा स्वय अपने स्वरूप मे अवस्थित होती है तया स्वय प्रकाशित हो उठती है। वैसे तो आत्मा स्वय प्रकाशित है ही और सदैव अपने स्वरूप मे अवस्थित रहती है किन्तु अविवेक के कारण विपरात रूपसे नामती है। यह पर वैराग्य ही, अपनी पूर्ण अवस्था मे, ज्ञानरूप मे परिणत हो जाता है। चित्त वैराग्य और अभ्यास के द्वारा रजस्-तमस् रहित होकर केवल ज्ञान प्रमाद मात्र से विद्यमान रहता है। वर्ममेघ समाधि सूक्ष्म रूप से विद्यमान मिथ्याज्ञान को समाप्त कर देती है, मिथ्याज्ञान का क्षेत्र धर्ममेघ समाधि तक ही ह। वह (अज्ञान) इस अवस्था में दग्धवीज हो जाता है जिससे पन उत्पत्ति योग्य नही रह जाता । इस समाधि मे अज्ञान का पूर्ण रूपेण विनाश हो जाने के कारण विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसीलिए पर वैराग्य ज्ञान की उच्चतम अवस्था कही जाती है।

विवेक ख्याति अथवा धर्ममेघ समाधि के द्वारा अविद्या समूल नष्ट हो जाती है और इस अविद्या की निवृत्ति से ही मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए धर्ममेघ समाधि मोक्ष का कारण है। इस धर्ममेघ समाधि की अवस्था के निरन्तर चलते रहने पर, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस सर्वोच्च सात्विक वृत्ति मे स्वरूपा स्थिति के अभाव को बताने वाली 'नेति-नेति' ( यह आत्मस्थिति नहीं है, यह आत्मस्थिति नहीं है) रूपी परवैराग्य की वृत्ति उत्पन्न होती है। जिसके द्वारा विवेक ख्याति रूपी वृत्ति का निरोध हो जाता है और इस स्थिति मे उच्चत्तम अवस्था वाली प्रज्ञा उदय होती है। यह प्रज्ञा की चरम अवस्था है। इस प्रज्ञा के वाद और कोई तिद्वषयक प्रज्ञा नहीं हो सकती। इससे ही तिद्वषयक प्रज्ञा की निवृत्ति हो जाती है। ये सातो प्रज्ञाएँ निम्नलिखित है —

१—यह सारा ससार परिणाम, ताप और सस्कार दु खो तथा गुणवृत्ति विरोध से दु ख रूप होने के कारण हेय हें जिसका विवेचन पूर्व में किया जा चुका है । इसको मैने अच्छी तरह जान लिया है, अब इसमें कुछ भी जानना शेप नहीं रहा है। इस प्रथम प्रज्ञामें ससार के समस्त विषयों के दु ख पूर्ण होने का सम्यक् ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे योगी का चित्त विषयाभिमुख नहीं होता।

२—दूसरी प्रज्ञा में समस्त अविद्यादि क्लेशो की समाप्ति हो जाती है। उसको ऐसी ख्याति प्राप्त होतो है कि मेरे समस्त क्लेश क्षीण हो चुके हैं अर्थात् जो मुझे दूर करना था उसको मैं दूर कर चुका हूँ। इस हेय ससार का कारण द्रष्टा दृश्य सयोग ह, जो दूर हो चुका है। अब दूर करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। मेरा उस विषय में कोई कर्तव्य नहीं रहा। इस प्रकार से सम्यक् चेष्टा की निवित्त होती ह।

३—तीसरी प्रज्ञा द्वारा परम गित विषयक जिज्ञासा भी नही रह जाती है। योगी की इस प्रज्ञा में साक्षात् विषयक जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है। जिसका प्रत्यक्ष करना था, उसका प्रत्यक्ष कर लिया। अब कुछ भी प्रत्यक्ष करने योग्य नही रह गया है।

४—चौथी प्रज्ञा मे योगी उस अवस्था मे पहुँच जाता है कि उसको उसके प्रकाश में यह प्रकाशित होता है कि मोक्ष के लिए विवेक-ख्याति रूपी जो उपाय करना था, वह सिद्ध कर लिया। अब कुछ करने योग्य नहीं बचा है।

१ पा० यो० सू० २।१४, १८, १९, इसी पुस्तक का चौदहवाँ अध्याय देखने का कष्ट करें।

ये उपर्युक्त चारो प्रज्ञाएँ कार्य विमुक्ति की द्योतक होने से कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कहलाती है। ये कार्य से विमुक्ति करने वाली प्रज्ञाएँ है जो कि प्रयत्न साध्य है। अग्रिम शेप तोन प्रकार की प्रज्ञाएँ स्वत सिद्ध होने वाली चित्त से विमुक्ति करने वाली चित्त-विमुक्त प्रज्ञाएँ है। प्रयत्न साध्य चारो प्रज्ञाओं के प्राप्त होने पर, ये तीन प्रकार की प्रज्ञाएँ स्वत प्राप्त हो जाती है।

५—िवत्त का अब कोई कर्तच्य नहीं रह गया। उसका कोई प्रयोजन शेप नहीं हैं, क्योंकि उसने अपना भोग और अपवर्ग देने का अधिकार पूरा कर दिया है। मोक्ष प्राप्त होने पर भोग से निवृत्ति हो जातो है। भोग की समाप्ति ही मोक्ष है। अब चित्त का कोई कार्य शेष नहीं रह गया।

६—चित्त का कार्य शेष न रह जाने के कारण चित्त अपने कारण रूप गुणों में लीन हो जाता है, और फिर उसका उदय नहीं होता । चित्त का पूर्ण रूपेण निरोध हो जाता है। जिस प्रकार पर्वत से नीचे गिरे हुए पत्थर फिर अपने स्थान पर नहीं पहुचते, उसी प्रकार से सुख-दुख मोह रूप बुद्धि के गुण समृह भी पुरुष से अलग होने पर प्रयोजनाभाव के कारण फिर सयुक्त नहीं होते हैं।

७—इस प्रज्ञा अवस्था में पुरुष सर्वदा गुण के सयोग से रहित होकर अपन स्वरूप में स्थायी भाव से स्थित होता है। यह अवस्था वह अवस्था है जिसमें पुरुष आत्मस्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। वह स्वप्रकाश, निर्मल, केवली तथा जीवन्मुक्त कहा जाता है।

उपर्युक्त सात प्रकार की प्रज्ञाएँ प्राप्त करने वाला योगी जीवित रहता हुआ भी कुगल तथा मुक्त कहा जाता है। इस अवस्था को कैवल्यावस्था नहीं कहतें किन्तु यह कैवल्य प्रदान करने वाली उच्चतम प्रज्ञा की अवस्था है। कैवल्य प्राप्त होने पर चित्त अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाता है जिसके लीन होने पर यह प्रज्ञा भी लीन हो जाती है। प्रज्ञा का अनुभव करने वाला योगी जीवन्मुक्त, और चित्त के कारण में लीन होने पर विदेह मुक्त कहलाता है।

श्रसम्प्रज्ञात समाधि — उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सम्प्रज्ञात समाधि में समस्त वृत्तियो का निरोध नहीं हो पाता। इतना ही नहीं अस्मितानुगत समप्रज्ञात समाधि की अवस्था पार कर छेने के बाद भी जो विवेक ख्याति की अवस्था योगी को प्राप्त होती है वह विवेक ख्याति स्वयं भी एक उच्चतम

सात्विक वृत्ति है। अत विवेक ख्याति की परिपक्वावस्था धर्ममेघ समाधि मे भी भेद ज्ञान रूपी उच्चतम सात्विक वृत्ति विद्यमान रहती है। सम्प्रज्ञात समाधि-कालिक वृत्तियो तथा विवेक ख्याति रूपी सात्विक वृत्ति के भी पूर्ण रूप से निरोध हो जाने पर उस निरोध के कारण पर वैराग्य का निरन्तर अनुष्ठान रूप अभ्यास करने से जो सस्कार-शेष अवस्था प्राप्त होती है, उसे असम्प्रज्ञात समाधि कहते है। जिस प्रकार से भुना हुआ बीज फिर अकुरित नही होता, केवल स्वरूप मात्र से शेप रह जाता है। वैसे ही असम्प्रज्ञात समाधि अवस्था वाला निरूद्ध चित्त, वृत्तियो को उदय करने मे असमर्थ होता है तथा वह केवल प्वरूप मात्र शेष रह जाता है। चित्त की यह स्वरूप मात्र शेष अर्थात सस्कार शेप अवस्था निरन्तर पर वैराग्य के अभ्याम से प्राप्त होती हैं। इस अवस्था में समस्त वृत्तियों का निरोध होकर चित्त, वृत्ति रहित अवस्था को प्राप्त होता है। विवेक स्थाति चित्त की वृत्ति होने के कारण गणो का ही परिणाम है जिनसे तुष्णारहित हो जाना पर वैराग्य है। इस पर वैराग्य से विवेक ख्याति रूपी इस अन्तिम वृत्ति का भी निरोध हो जाता है। इसी कारण से पर वैराग्य की समस्त वृत्तियों के निरोध का कारण बतलाया गया है। विवेक ख्याति अवस्था के परिपक्व हो जाने पर प्रज्ञा के प्रकाश में योगी को यह प्रतीत होने लगता है कि यह अवस्था स्वरूपावस्थिति नही हे । जब योगी इस प्रकार की भावना का निरन्तर अनुष्ठान करके इस विवेक ख्याति रूपी वृत्ति को भी प्रयत्न पूर्वक हटाता रहता है तब उसे ही पर वैराग्य का अभ्यास कहते है। जब इसके ग्रम्यास से इस वृत्ति का भी निरोध हो जाता है तब उस अवस्था को ही असम्प्रज्ञात समाधि कहते है। इस असम्प्रज्ञात समाधि का सावन पर वैराग्य है। पर वैराग्य निर्वस्तुविषयक होता है। यह असम्प्रज्ञात समाधि भी निर्वस्तुविषयक समाधि है। इस समाधि में किसी प्रकार की भी वृत्ति चित्त में नहीं रह जाती। इसीलिए इसको निरालम्ब समाधि कहते है। वृत्ति और सस्कार यही चित्त के दो घटक है। चित्त का सारा कार्य ही इन वृत्तियो और सस्कारो का कार्य है। चित्त के बिना शान्त हुए उसमे आत्मा के प्रतिबिम्ब का स्पष्ट रूप से साक्षान्कार नहीं हो सकता । जिस प्रकार से जलाशयों में चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब हवा के द्वारा उत्पन्न लहरों के कारण स्थिरता को प्राप्त नहीं होता तथा स्थिरता को प्राप्त न होने के कारण उसके वास्तविक स्थिर स्वरूप का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, वह लहरों के कारण स्थिर होते हुए भी चञ्चल प्रतीत

१ पा० यो० सू०--१।१८,

होता है, ठीक उसी प्रकार से जब चित्त वृत्तियों के कारण निरन्तर चञ्चल बना रहता है तब इम चञ्चल परिणामी चित्त में प्रतिबिम्बित पुरुप अत्रिगुणात्मक तथा अपिरणामी होते हुए भी त्रिगुणात्मक और परिणामी प्रतीत होता रहता है। जैसे लहरों के शान्त होने पर चन्द्रमा अपने वास्तिवक रूप में प्रतिबिम्बित होने लगता ह, ठीक उसी प्रकार से चित्त वृत्तियों के निरुद्ध होने पर पुरुप भी अपने वास्तिवक म्बरूप में प्रतिबिम्बित होने लगता है। इस अवस्था को भी स्वरूपाव-स्थित नहीं कह सकते, क्योंकि इस अवस्था में चित्त में पुरुप के प्रतिबिम्ब को ही वास्तिवक पुरुप समझा जाता ह। इस वृत्ति का भी पर वैराग्य द्वारा जब निरोध हो जाता है, तब ही समस्त वृत्तियों का निरोध होता हे, उससे पूर्व नहीं। इस असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है किन्तु समस्त वृत्तियों के निरुद्ध होने पर भी सस्कारा का निरोध नहीं होता। निरोध समाबि में केवल सस्कार ही कोप रह जाते हैं। इस प्रकार से इस काल में व्युत्वान और निरोध दोनो प्रकार के सस्कार विद्यमान रहते हैं।

निरोध समाबि में व्युत्थान सस्कारों से तात्पर्य सम्प्रज्ञात समाधि के सस्कारों से हैं, क्यों कि निरोब समाबि की अपेक्षा सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था व्युत्थान हीं कहीं जायगी। जिस प्रकार से क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ, सम्प्रज्ञात समाबि की अपेक्षा व्युत्थान अवस्था ह, उसी प्रकार से असम्प्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से सम्प्रज्ञात ममाधि भी व्युत्थान रूप ही होती है। अमम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था के प्रारम्भ में सम्प्रज्ञात समाधि की उच्चतम अवस्था के सस्कारों का रहना निश्चित ही है। उन सस्कारा को ही यहाँ पर व्युत्थान सस्कार से व्यक्त किया गया है। इस प्रकार से निरोधावस्था में भी निरोब काल में चित्त में दोनों प्रकार के सस्कार रहते हैं। निरोध सस्कार व्यक्त तथा व्युत्थान सस्कार दबे रहते हैं।

पूर्व में यह बताया जा चुका है कि वृत्तियों के द्वारा सस्कारों की तथा स्वस्तारों के द्वारा वृत्तियों की उत्पत्ति का चक्र चलता रहता। ऐसी अवस्था में जब वृत्तियाँ ही सम्कारों का कारण है तब प्रश्न उपस्थित होता है कि असम्प्रज्ञात समाधि में जब समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो फिर सस्कार किस प्रकार से शेष रह जाते हैं ? यहाँ इसके उत्तर में यह कहना पर्याप्त होगा कि कार्य का निरोध उपादान कारण के निरोध से ही होता है। सस्कारों का

१. पा० यो० सू०---३।९,

उपादन कारण वृत्तियाँ नहीं हैं। वृत्तियाँ तो सस्कारों का निमित्त कारण हैं। सस्कारों का उपादान कारण तो चित्त हैं। वृत्तियों के नष्ट हो जाने पर भी सस्कारों के उपादान कारण चित्त के विद्यमान रहने के कारण सस्कारों का रहना भी निश्चित ही हैं। चित्त धर्मी हैं और सस्कार उसके धर्म हैं। चित्तसे वृत्तियों के नष्ट हो जाने पर भी सस्कारों का नाश नहीं होता है। सस्कार वृत्तिरूप न होकर चित्त रूप हैं। इसी कारण से वृत्तियों का निरोध हो जाने पर भी सस्कारों का निरोध नहीं होता। वे तो चित्त में बने ही रहते हैं। विवेकख्याति रूपी सात्विक वृत्ति का पर वैराग्य द्वारा निरोध हो जाने पर भी व्युत्थान सस्कार (सम्प्रज्ञात समाबि के सस्कार) वर्त्तमान रह ही जाते हैं। यही नहीं पर वैराग्य की वृत्ति का निरोध काल में अभाव हो जाने पर भी उसके निरोध सस्कार शेष रह जाते हैं।

जब योगी अभ्यास के द्वारा सम्प्रज्ञात समावि अवस्था को प्राप्त करता है तो उस काल में घ्येय विषय की वृत्ति के अतिरिक्त अन्य समस्त वृत्तियों का निरोध समाधि के परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाने पर हो जाता है, किन्तू व्युत्थान सस्कारो का निरोध नही होता। वे समाधि काल मे तो दबे रहते है किन्तू अन्य काल मे उदय हो जाते हैं। एकाग्रता के सस्कारो के निरन्तर चित्त में प्रवाहित रहने पर व्यत्थान सस्कार समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद ये एकाग्रता के सस्कार भी जा कि निरोध काल में दबे रहते है तथा अन्य काल में उदय हो जाते है, असम्प्रज्ञात समाधि की परिपक्वावस्था मे अर्थात् निरन्तर निरोध सस्कारों के प्रवाहित रहने पर नष्ट हो जाते है। उस अवस्था में केवल निरोध सस्कार ही शेष रह जाते है। इस प्रकार से व्युत्थान सस्कारो को एकाग्रता के सस्कार नष्ट करते है तथा एकाग्रता के सस्कारो को निरोध सस्कार नष्ट करते है। असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाने पर उसमे केवल निरोध सस्कार शेप रह जाते हैं। इस काल में चित्त में कोई भी वृत्ति नहीं रहती। केवल वृत्तियों को समाप्त करने वाले निरोध सस्कार शेष रह जाते हैं। यह असम्प्रज्ञात समावि की पर्णावस्था ही निर्बीज समाधि कही जाती है। इसमे पर वैराग्य के द्वारा व्यतमभरा प्रज्ञा जन्य सस्कारो का भी निरोध हो जाता है। उसके निरोध होने पर पुराने और नये समस्त सस्कारो का निरोध हो जाता है। यह पर-वैराग्य के बाद की अवस्था ही जिसमें समस्त वृत्तियो तथा सस्कारो के प्रवाह का निरोध हो जाता है, निर्बोज समाधि कहलाती है।

१ पा० यो० सू०--१।५१,

बलवान् के द्वारा निर्बल का बाघ होना सदा से ही देखा जाता है, इसी कारण से व्युत्थान सस्कारों का बाघ निरोध सस्कारों के द्वारा होता है, क्यों कि निरोध मस्कार व्युत्थान सस्कारों से बलवान् होते हैं। योगी का चित्त समाधि अवस्था से पूर्व केवल व्युत्थान सस्कारों से ही युक्त होता है। उसके बाद समाधि अवस्था प्राप्त होने पर उसमें समाधि अवस्था के सस्कार भी पड़ते हैं। व्युत्थान प्रज्ञा से समाधि प्रज्ञा के अधिक निर्मल तथा प्रकाशकारिणी होने के कारण समाधि अवस्था के सस्कारों से बलवान् होते हैं। अत वे व्युत्थान सस्कारों को दबा देते हैं। इस प्रकार से उन व्युत्थान सस्कारों के दब जाने से वृत्तियों के निरोध होने पर समाधि उत्पन्न होती है, जिससे समाधि प्रज्ञा का प्रकाश प्रस्फृटित होता है।

जिस प्रकार से समाधि सस्कारों के द्वारा व्युत्थान सस्कार समाप्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से निरोध सस्कारों के द्वारा सम्प्रज्ञात समाधिगत सस्कार भी समाप्त हो जाते हैं क्योंकि निरोध सस्कार सम्प्रज्ञात समाधिगत सस्कारों से बलवान् होते हैं। इस प्रकार से पूर्ण निरोधावस्था में निरोध सस्कारों के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रह जाता।

प्रारम्भ में निरोधावस्था अल्पकालिक होती है किन्तु ज्यो ज्यो अम्यास बढता जाता है, त्यो त्यो व्युत्थान-सस्कार निरोध-सस्कारों के द्वारा ममाप्त होते जाते है और निरोधावस्था का काल बढता जाता है। असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था अधिक काल तक रहती है। इस प्रकार से अम्यास के द्वारा यह अवस्था परिपक्व होती चली जाती है। इस अवस्था के पूर्ण रूप से परिपक्व होने पर व्युत्थान तथा सम्प्रज्ञात समाधि जन्य समस्त सस्कार सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। केवल निरोध सस्कारों का ही प्रवाह निरन्तर चलता रहता है। इसको ही निरोध परिणाम कहते है।

निरोध सस्कारों के अत्यिविक प्रबल होते हुए भी अगर योगी अभ्यास में प्रमाद करेगा, और उसका अभ्यास शिथिल पड जायेगा तो निश्चित रूप से निरुद्ध सस्कारों में भी कभी आ जायेगी। ऐसी अवस्था में व्युत्थान सस्कारों के द्वारा निरुद्ध सस्कार दब जाते हैं। जिस प्रकार से बलवान् से बलवान् व्यक्ति भी अगर असावधान और निश्चित हो जाता है तो निर्बल व्यक्ति भी उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से अभ्यास में शिथिलता के कारण

१. पा० यो० सू०-- ३।९, १०,

व्युत्थान सस्कार भी निरोध सस्कारों को दबा देते हैं। अत अभ्यास में कभी भी शिथिलता नहीं आने देना चाहिए।

निरोधावस्या दो प्रकार की होती है। एक तो वह जो कि साधक माधनो के अभ्यास के द्वारा प्राप्त करता है। इस असम्प्रज्ञात समाधि को उपाय प्रत्यय कहते हैं। दूसरी, विदेह मुक्त और प्रकृतिलीनों के द्वारा प्राप्त अवस्था। विदेह और प्रकृतिलीनो के द्वारा प्राप्त अवस्था तथा योगियो के अभ्यास के द्वारा प्राप्त निरोबावस्था में स्थायित्व का भेद है। विदेह मुक्त और प्रकृतिलीन योगी भी, जिनका विवेचन पूर्व में किया जा चुका है निरोधावस्था को प्राप्त होते है. किन्त उनकी वह निरुद्ध अवस्था एक काल विशेष तक ही रह पाती हे, उसके बाद पुन समाप्त हो जाती है। इन विदेह ओर प्रकृतिलीनो की यह असम्प्रज्ञात समाधि भव प्रत्यय कहलाती है, क्योंकि वह उपाधि जन्य समाधि से भिन्न है। उपाय प्रत्यय समाधि भव प्रत्यय समाबि से श्रेष्ठ है। भव प्रत्यय समाधि तो कैवल्य इच्छुक योगियों के लिए हेय है। क्योंकि उसके द्वारा कैवल्य प्राप्त नहीं होता. अर्थात् सदा के लिए उनकी वह अवस्था नहीं बनी रहती। उस अवस्था में चित्त में अविकार सहित सस्कार दोप रह जाते हैं। इसलिए उनकी वह कैवल्यमम प्रतीत होने वाली अवस्या भी कैवल्यावस्था नही है। बिना धर्ममेघ समाधि के चित्त की साधिकारिता (जन्म-मरण आदि दू ख देने की योग्यता) समाप्त नहीं होती। अत उन विदेह और प्रकृतिलीनो की अवधि समाप्त होने पर उन्हें पन जन्म लेना पडता है। जिस अवस्था को वे पूर्व मे प्राप्त कर चुके है उनका अम्यास जन्म लेने पर उस अवस्था के बाद प्रारम्भ होता है। सच तो यह है कि ये अवस्थायें नहीं है क्योंकि वास्तविक रूप में असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद कैवल्यावस्था के अतिरिक्त कुछ शेष नही रहता। असम्प्रज्ञात समाधि को अवस्था परिपक्व हा जाने के बाद निरोध सस्कार के अतिरिक्त अन्य कोई सस्कार शेष नही रह जाते । असम्प्रज्ञात समाधि मे सर्ववृत्तिनिरोध हो जाता हैं। इसलिए विदेह और प्रकृतिलीनो की वह अवस्था साधनो के अभ्यास द्वारा प्राप्त असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था से अपेक्षाकृत निम्न है। यह सब कुछ होते हुए भी विदेह और प्रकृतिलीनो की अवस्था सम्प्रज्ञात समाधि की उच्चत्तर और उच्चत्तम अवस्था होने के कारण हेय नहीं कहीं जा सकती, किन्तु कैवल्य इच्छुक योगियो के लिए सन्त्रष्ट होकर इन अवस्थाओ पर रुक जाना उचित नही । अत उनके लिए उस कैवल्यावस्था की अपेक्षा यह अवस्था निम्न और हेय ही हुई। वास्त-विक असम्प्रज्ञात समाधि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा के द्वारा सिद्ध होती

है। इस उपायों के द्वारा प्राप्त असम्प्रकात समाधि, स्थाई असम्प्रकात समाधि होती है। इसी को उपायप्रत्यय नामक असम्प्रकात समाधि कहते हैं। इस उपायों में मन्दता, मध्यता तथा तीक्रता के भेद से तीन उपाय भेद हुए तथा वैराग्य के भी मृदु, मध्य और तीक्र तीन भेद हुए। इस प्रकार से उपाय प्रत्यय योगियों के नौ भेद हो जाते ह —

१---मृदु-उपाय मृदु सवेगवान् ।

२--मृदु-उपाय मध्य सदेगदान् ।

३---मृदु-उपाय तीव्र सवेगवान् ।

४---मध्य-उपाय मृदु सवेगवान् ।

५---मध्य-उपाय मध्य सवेगवान् ।

६---मध्य-उपाय तीव्र सवेगवान् ।

७-अधिमात्र-उपाय मृदु-सवेगवान् ।

८--अधिमात्र-उपाय मध्य सवेगवान् ।

९--अधिमात्र-उपाय तीव्र मवेगवान् ।

इन नौ प्रकार के योगियों में अधिमात्रोपाय ती ब्र सवेगवान् योगी को अन्य की अपेक्षा शीघ्र ही असम्प्रज्ञात समाबि प्राप्त होती है। असम्प्रज्ञात समाबि के प्राप्त करने के उपाय श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, प्रज्ञा तथा समाबि है। समाबि के अन्तर्गत सम्पूर्ण अष्टाग योग आ जाता है, क्योंकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन आठ साधनों के द्वारा ही सम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। इन पाँचों उपायों में तीब्रता तथा वैराग्य में भी तीब्रता होने से असम्प्रज्ञात समाधि शोघ्र प्राप्त हो जाती है। उपर्युक्त योगियों को तीब्रता के अनुपात से ही समाधि छाभ होता है। इन उपायों के अतिरिक्त ईच्चर प्रणिधान के द्वारा भी अन्यविक शोध्र असम्प्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने में उपस्थित होने वाले चित्त के समस्त विध्न दूर होते है तथा जीपात्मा का साक्षात्कार होता है। ईच्चर प्रणिधान से असम्प्रज्ञात समाधि अवस्था तक अति शीघ्र इमिलिए

१ पा० यो० सू०---१।२०,

२ पा० यो० सू०---१।२०, २१, २२,

३ पा॰ यो॰ सू०—१।२३, इसी पुस्तक का १७ वॉ अध्याय देखने का कष्ट करे।

४ पा० यो० सू०---१।२९, ३०, ३१,

पहुँचा जा सकता है, कि ईश्वर योग के साधन में उपस्थित होने वाले समस्त विक्षेपो तथा उपविक्षेपो को समाप्त कर देते हैं।

इस प्रकार से प्राप्त असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में समस्त वृत्ति तथा सस्कारो की घारा का निरोध हो जाता है। यह समाबि पर वैराग्य के अम्यास द्वारा समस्त सम्प्रज्ञात समाधि-प्रज्ञा जन्य वृद्धियो तथा तत्सम्बन्धी समस्त सस्कारो के निरोध होने पर प्राप्त होती है। निर्बीज समाधि जन्य प्रत्यय से सम्प्रज्ञात समाधि जन्य समस्त प्रत्ययो का निरोध तथा पर वैराग्य के निरन्तर अभ्यास से उत्पन्न नवीन सस्कारो के द्वारा सम्प्रज्ञात समाधिप्रज्ञाजन्य सस्कारो का बाध हो जाता है। इस अवस्था में निरोध सस्कार शेष रह जाते है। निरोध सस्कार समस्त सस्कारो का विरोधी है। वह तो समस्त सस्कारो को नष्ट करके ही उत्पन्न होता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सर्व विता निरोध का तो प्रत्यक्ष होना ही असम्भव है तथा समस्त वृत्तियों के निरोध होने के कारण स्मृति भी उत्पन्न नहीं हो सकती। स्मृति के उत्पन्न न होने से उनका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। तो फिर किस प्रकार से निरोध संस्कारों का ज्ञान होता है ? इसके उत्तर मे यही कहना होगा कि ज्यो-ज्यो पर वैराग्य का अभ्यास क्रमश बढता जाता है त्यो-त्यो वृत्तियो और सस्कारो का निरोध होता जाता है। अर्थात् पर वैराग्य के अभ्यास की वृद्धि से सम्प्रज्ञात समाधि जन्य सस्कार कम होते जाते हैं। उनकी न्यूनता के आधार पर ही निरोध सस्कारो का अनुमान किया जाता है क्योंकि निरोध सस्कारों की उपस्थिति के बिना सम्प्रज्ञात समाधि-प्रज्ञा जन्य सस्कारों में कमी नहीं आ सकती। एक स्थिति ऐसी आ जाती है जिस में समस्त सस्कार समाप्त हो करके केवल निरोध-सस्कार शेप रह जाते है। यही अवस्था असम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है। इन निरोध सस्कारो के द्वारा चित्त भोगाधिकार तथा विवेक-ख्याति अधिकार दोनो से निवृत्त हो जाता है। इस अवस्था मे चित्त समाप्त-अधिकार वाला हो जाता है अर्थात् वह साधिकार नही रह जाता। चित्त में केवल वृत्ति तथा वृत्तिके सस्कारो को रोकने वाले सस्कारो के अतिरिक्त कुछ रह ही नही जाता है। जिसके कारण निरोध परिणाम चलता रहता है।

असम्प्रज्ञात, समाधि की परिपक्व अवस्था है जिसमे निरोध सस्कार के अतिरिक्त कुछ नही बचता। उसके बाद ये निरोध सस्कार स्वय भी नष्ट हो जाते है। जिस प्रकार स्वर्ण के मल को जलाने के लिए शीशे (धातु विशेष) का प्रयोग होता है ठीक उसी प्रकार से चित्त के समस्त सस्कारों को भस्म करने

के लिए निरोध सस्कारो का उपयोग होता है। जिस प्रकार स्वर्ण के मल को जला कर शीशा स्वय भी जलकर समाप्त हो जाता है उसी प्रकार से जिस की ममस्त वृत्तियो तथा सस्कारों को नष्ट करके निरोध सस्कार स्वय भी समाप्त हो जाते हैं। उस स्थिति में योगी का चित्त प्रकृति में लीन हो जाता हे तथा पृष्प अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होकर कैवल्य प्राप्त करता हे। अमम्प्रज्ञात समाधि को अवस्था वाले योगी, जिनके चित्त में निरोध सस्कार शेप रह जाते हैं, अर्थात् जिनका चित्त सस्कार रहित होकर निरुद्ध होता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ये योगी जीवन्मुक्त वा स्थितप्रज्ञ कहलाते हैं। इसके विपरीत विदेह तथा प्रकृतिलीन योगियों के चित्त सस्कार रहित होकर निरुद्ध होते, बल्क उनमें आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधिप्रज्ञाजन्य सस्कार अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधिप्रज्ञाजन्य सस्कार सहित निरुद्ध होते हैं, जो कि अवधि समाप्त होने पर पुन ससार चक्र में लाते हैं अर्थात् मुक्तावस्था को प्राप्त नहीं कराते। सस्कार रहित निरुद्ध चित्त योगी मृत्योपरान्त पुन जन्म नहीं लेते। उनके समस्त साँसारिक वन्धन समाप्त हो जाते हैं।

सचित, प्रारब्ध तथा क्रियमाण रूप से कर्म तीन प्रकार के हैं। सचित कर्म केवल सस्कार रूप से विद्यमान रहते हैं जो कि अनन्त जन्म-जन्मान्तरों से चले आ रहे हैं किन्तु उनके फल भोगने की अविध नहीं आयी। प्रारब्ध कम वे हैं जिनकों भोगने के लिए हमें वर्त्तमान जाति और आयु प्राप्त हुई हैं। क्रियमाण कर्म वे हें जिन्हें वर्त्तमान जीवन में हम स्वेच्छा से सँग्रह करते हैं। इन नवीन कर्मों के द्वारा नवीन सस्कार उत्पन्न होते हैं। क्रियमाण कर्मों में से कुछ कर्म तो सचित कर्मों के साथ मिलकर सुप्त अवस्था को प्राप्त होते हैं जिनका फल कभी अगले जन्मों में उनके उदय होने पर मिलता है। कुछ प्रारब्ध कर्मों से भी मिलकर तुरन्त फल प्रवान करते हैं। जिन योगियों को धर्ममेंघ समाधि के पश्चात पर वैराग्य के द्वारा समस्त वृत्तियों और सस्कारों का निरोध होकर असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है उनके सचित कर्मों के सस्कार तो विवेक- ख्याति के द्वारा दग्धवीज हो जाते हैं तथा क्रियमाण कर्म सस्कार तो उत्पन्न ही नहीं होते। अत पुन जन्म की सम्भावना उनको नहीं रह जाती। यहीं जीवन- मुक्तावस्था है।

निद्रावस्था से समाधि भिन्न है। दोनो अवस्थाओं में मन लीन रहता है किन्तु सुषुप्ति में वह तमस में लीन होता है। जो कि मोक्ष प्रदान करने वाली अवस्था नहीं है। समाधि अवस्था में सब चित्त सत्व में लीन होता है। दूसरे समाधि मोक्ष प्रदान करने वाली अवस्था है अर्थात् मोक्ष का मावन

है । निद्रा को योग मे पञ्च वृत्तियों में से एक वृत्ति कहा गया है । असम्प्रज्ञात समावि वित्त रहित अवस्था है। निद्रा में अज्ञानरूपी तमीगुण को विषय करने बाकी नम प्रधान वित्त रहती है जो कि वृत्ति का अभाव नहीं ह । तमीगुण का आवरण अन्य विषयो को तो प्रकाशित नहीं होने देता किन्तु स्वय प्रकाशित रहता है। असम्प्रज्ञात सनाधि में समस्त वृत्तियों का अभाव हो जाता है। निद्रा के बाद की स्मृति से यह निश्चित हो जाता है कि निद्रा वृत्ति का अभाव नहीं है। यह तमोगुण प्रधान वृत्ति है। निज्ञा वृत्ति से ज्ञान आवृत रहता है। किन्तु अज्ञान का नाश होकर ही समावि अवस्था प्राप्त होती ह। इस सबसे यह मिद्ध हो जाता है कि यह असम्प्रजात समाबि नही है किन्तू इसे राम्प्रजात समाधि के समान प्रतात होने के कारण, सम्प्रजात समाधि क्यों न मान लिया जाव। जिस प्रकार से निद्रा में समस्त वृत्तियों का निरोध नहीं होता उसी प्रकार से सम्प्रज्ञात समाधि मे भी सम्पूर्ण वृत्तियो का निरोब नही होता। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि निद्रा अवस्था मे क्षिप्त तथा विक्षिप्त अवस्थाओं का अभाव होते हुए भी योग विरुद्ध मृढ अवस्था विद्यमान रहती हे जिससे चित्त वृत्तियों के निरोध होने का भान होता है। निद्रा समाप्त होने पर क्षिप्त तथा विक्षिप्त अवस्था पुन आ जाती है। ये तीनो अवस्थाये ही योग विरुद्ध है। इसलिए निद्रा समाधि नहीं कहीं जा सकती। यह तामस वृत्ति होने के कारण सात्त्विक वृत्ति की विरोबिनी वृत्ति है। सम्प्रज्ञात समाधि अवस्था में समस्त वृत्तियों का निरोध भले ही न हो किन्तू चित्ता विश्रद्ध सत्व प्रधान होता है। निद्रा तामसी होने के कारण ही एकाग्र सी प्रतीत होती हुई भी सम्पज्ञात तथा असम्प्रज्ञात दोनो समाधियो से भिन्न है। सुषुष्ति व्यष्टि चित्तो की अवस्था तथा प्रलय समष्टि चित्त ( महतृतत्त्व ) की ( स्पुप्ति ) अवस्था है। इन दोनो अवस्थाओं में ही चित्त तमस् में लीन होता है। जिससे इन दोनो अवस्था से जागने पर चित्त की पूर्ववत् अवस्था हो जाती है। इन दोनो का निरोव आत्यन्तिक नही है। अत ये दोनो ही समाधि अवस्था से भिन्न अवस्थाये है। योग को सब वृत्तियो का निरोध कहा है। निद्रा भी एक वृत्ति होने से योग में इसका भी निरोध होना चाहिए। स्वप्न भावित स्मृतव्य स्मृति की कोटि में आता है। स्मृति पञ्चवृत्तियो मे से एक वृत्ति हे। अत स्वप्न भी एक वृत्ति हुई। जिसमे अयथार्थ पदार्थ का स्मरण होता है। समाबि

१ मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्—२।३।३, ४,

२ पा० यो० सू०---१।१०, योग मनोविज्ञान का ११वाँ अध्याय देखें।

वृत्तिया हे निरोब को कहते हैं। अत स्वप्त को समाधि नहीं कहा जा सकता । स्वप्त में वृत्तियाँ तथा उनके सस्कार बने रहते हैं किन्तु समाधि में वे नष्ट हो जाते हैं। समाधि अवस्या में वृत्तियों तथा सस्कारों का विरोब होता है। स्वप्त त्रिगुणा मक अवस्था है। समाधि गुणों से परे की जवस्था है।

मत्यु अवस्था जीवको वह अवस्था है जिसमे मूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर सिंहन जी र स्थूल गरीर को छोड कर जब तक अन्य नवीन स्थ्ल शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक इन्द्रियों के द्वारा कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं कर सक्ता। यह अवस्था चित्त-वृत्तियो के निरोध की अवस्था नही है। समस्त कर्मागय जीव से सम्बन्धित रहते है अर्थात् ममस्त अनन्त जन्म जन्मान्तरो के कर्मों के सम्कार चित्त में विद्यमान रहते है। केंग्रल अन्तमय कीप अर्थात् वर्त्तमान स्यूल शरीर ही समाप्त हो जाता है। इसके दूसरा शरीर प्राप्त करने तक शरीर की समस्त क्रियाएँ स्थगित रहती है। अपने प्रारब्ध कर्मानुसार जीव पन जन्म बारण करता ह । मृत्यु अवस्या मे जीव का सम्बन्ध सूक्ष्म शरोर तथा कारण शरीर से बना ही रहता है। असम्प्रज्ञात समाबि अवस्था मे इन सब से आत्मा का लगाव अर्थात् सम्बन्ध समाप्त हा जाता है। इमके बाद जन्म का प्रवन ही उपस्थित नही होता। इसमे पञ्चक्लेश सस्कारो सहित नष्ट हो जाते है। मृत्यु अवस्था मे ऐसा नही होता। प्रारब्ध कर्मो को भोग लेने के बाद यह मृन्यु अवस्था आती है। जिसके पूर्व अगले जन्मो मे भोगे जाने वाले प्रारब्ध कर्मी का उदय होता है। निरुद्धावस्था मे समस्त सस्कारो का निरोब हो जाता ह किन्तु मृत्यु अवस्था मे समस्त पूर्व की वृत्तियो के सस्कार विद्यमान रहते हें। निद्रावस्था में शरीर चेष्टा हीन अर्थात निष्क्रिय नही होता किन्त् मृत्यु अवस्था मे शरीर चेष्टाहोन हो जाता है ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु निद्रा, स्वप्न, प्रलय आदि समस्त अवस्थाओं से समाबि भिन्न है।

१ पा० यो० सू०—-१।११, इसी पुस्तक के अध्याय १२ को देराने का कष्ट कीजिए।

२ विशेष विवेचन के लिए हमारा "भारतीय मनोविज्ञान" नामक ग्रन्थ देखने का कष्ट करे।

## अध्याय २१

## चार अवस्थायें

जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, ौतुर्या\*

मानव चित्त की चार अवस्थायें होती है जिनका वर्णन उपनिषदो, योग-वाशिष्ठ आदि ग्रन्थों में प्राप्त होता है। इन चार अवस्थाओं को जाग्रत, स्वप्न, सुषुष्ति तथा तुर्या नाम से पुकारा जाता है। सामान्य सासारिक मानव का चित्त जाग्रत, स्त्रप्न, सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओ वाला होता है। चौथी तुर्या अवस्था कतिपय योगियो के चित्त की ही होती है। अद्वैत वेदान्त मे इन चारो अवस्थाओ का विवेचन बडे सुन्दर ढग से किया गया है। माण्डूक्योपनिषद् में ब्रह्म को चार पादो वाला बताया गया है। उपनिषदो में इन चार अवस्थाओं के विवेचन के द्वारा बड़े सुन्दर और सरल ढग से ब्रह्मा और विश्व की घारणा को समझाने का प्रयत्न किया गया है। ब्रह्मोपनिषद् में भी जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुर्यी अवस्थाओं का वर्णन किया है। इसी प्रकार से यही चार अवस्थाये अथर्व शिखो-पनिषद् मे भी विणित है। प्रपञ्चसारतन्त्र मे तो इनके अतिरिक्त तुर्यातीत अवस्था का भी विवेचन है। इन चारो अवस्थाओ का विवेचन अद्वैत वेदान्त मे किया गया है जिसके द्वारा आत्मा के स्वरूप को समझाने का प्रयत्न किया गया है। आत्मा इन सब अवस्थाओ से भिन्न है। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति ये आत्मा की अवस्थाये नहीं है। आत्मा इन तीनो अवस्थाओं से परे है। योगवाशिष्ठ में चित्त की जाग्रत, स्वप्न, सूष्पित अवस्थाओं के क्रमश घोर, शान्त और मूढ नाम भी बताये गये है। इन तीनो अवस्थाओं से स्वतन्त्र होने पर चित्त शान्त, सत्वरूप

१. माण्डूक्योपनिपद्—आगम प्रकरण, योगवाशिष्ठ और उसके सिद्धान्त—पृष्ट २७४—१२ मै क्या हूँ ? त्रिशिखि ब्राह्मणोपनिषद्—मन्त्रभाग । १० से १४ तक मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्—४।१, छा० उ०—५—१८।२, यो० वा०—४।१९।१५, १६, १७, १८,

<sup>\*</sup> विशद विवेचन के लिए हमारा "भारतीय मनोविज्ञान" नामक ग्रन्थ देखने का कष्ट करे।

मर्वत्र एक और ममान रूप से स्थित रहता है। दन चारो अवस्थाओं को हम एक एक करके वणन करते हैं —

१-जाग्रत-ग्रवस्था - जाग्रन अवस्था वाले ब्रह्म की वैश्वानर कहा गया है। यहाँ ब्रह्म की बारणा ठोक स्पिनोजा के द्रव्य की बारणा के समान है। वैञ्वानर बहुत कुछ नेन्रा-नेचराटा (Natura Naturata) से मिलता-जुलता है। जाग्रत अवस्था वाला ब्रह्म स्थल शरीर के रूप से समझाया गया है। जाग्रत अवस्था में यह ममस्त विज्व के स्थल शरीर के रूप में रहता है। इसको सात अगो वाला बताया गया है। वैश्वानर की सूर्य ऑख हे. वाय प्राण है, आकाश शरीर का मध्य स्थान है और जल मृत्र स्थान है, पथ्वी पैर तथा अग्नि मुख है। यह ब्रह्म के एक रूप का वर्णन वडे सुन्दर ढग से किया गया है। ब्रह्म के अतिग्कित कुछ है ही नहीं। सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म ही मब कुछ है। स्पिनाजा के द्रव्य की धारणा के समान ही उपनिपदों के ब्रह्म की बारणा है। ब्रह्म से बाहर कुछ है ही नहीं। स्थल शरीर के रूप से वह वेञ्वानर कहा गया है। छान्दोग्य उपनिषद् में इस वैश्वानर का वर्णन मिलता है। छान्दोग्य उपनिपद् के अनुमार इम व्यापक वैञ्वानर आत्मा का मिर झुलोक है, आँख सूर्य है, प्राण वायु है, आकाश देह का मध्य भाग है, जल मूत्र स्थान है, पृथ्वी दोनो पैर हे, नक्षस्यल वेदी है तथा शरीर के बाल वेदी पर बिछे हए कुश है। वेदी पर विछे कुशो के समान ही वक्षस्थल पर बाल विछे हुए है। हृदय गार्हपत्य अग्नि है और उनका मन अन्वाहार्यपचन अग्नि है और मख आहवनीय अग्नि है ।

माण्ड्क्य उपनिषद् में वैश्वानर को विश्व के स्थूल विषयों का भोग १९ मुखों से करने वाला बताया है। पञ्चक्रानेन्द्रिय, पञ्चक्रमेन्द्रिय, पञ्चणाण, मन, बुद्धि, अहकार तथा चित्त, ये उन्नीम मुख है जिनके टारा वैश्वानर विश्व के स्थूल विषयों को भोगता है ।

जाग्रत् अवस्था में अनुभव कर्त्ता आत्मा का सम्बन्ध भोनिक जगत् में कार्य करने वाले स्थूल इत्प्रिंद में रहना ह। इसमें नमस्त स्थूल प्रिष्य प्राज्य-अलग सत्तावान् प्रतीत होते हैं ओर नह स्वयं भी अपने को अलग मत्तावान् समझता है। दिक् और काल में कार्य करने वाले समस्त प्राकृतिक नियमों से वह शासित

१-यो॰ वा॰-ई। १२ /१३६, ३७, ३८,

२ छा० उ०-- ।१८।२ ,

३ मा० उ०—आ० प्र० ३,योग० १८

रहता है। जाग्रत् अवस्था मे आत्मा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तथा कारण शरीर से सीमित रहता है। योगवाशिष्ठ के अनुसार स्थूल शरीर के भीतर जीव थातु नामक तत्व के रहने से जिसे तेज और वीर्य भी कहा गया है, शरीर जीवित ग्रहता है। शरीर की किसी भी प्रकार की क्रिया होने पर वह प्राणो के द्वारा क्रिया करने वाले अगो की ओर प्रवाहित होती है। उसी के द्वारा चेतना का भी अनुभव होता है। जानेन्द्रियो के द्वारा जब वह बाहर की तरफ प्रवृत्त होती है तो अपने भीतर बाह्य जगत् का अनुभव करती है। इस तरह से जब इसको ज्ञानेन्द्रियो ओर कर्मेन्द्रियो मे स्थित रहकर बाह्य जगत् का अनुभव प्राप्त होता है तो उस अवस्था को जाग्रत् अवस्था कहते है।

वेदान्त के अनुसार जाग्रत् अवस्था मन की निम्न अवस्था वाले व्यक्तियो की है, जिनका स्यूल दृष्टिकोण होता है। जाग्रत् अवस्था मे चौदह इन्द्रियो, उनके चौदह देवतावो तथा चौदह विषयो, इन बयालिस तत्त्वो का व्यापार चलता है। पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहकार ये चौदह इन्द्रियाँ अध्यात्म कही गयी है। जिनके अलग-अलग चौदह देवता है। श्रोत्रेन्द्रिय का देवता दिशा, स्पर्शेन्द्रिय का वायु, चक्षुन्द्रिय का सूर्य, रसनेन्द्रिय का वरुण, घ्राणेन्द्रिय का अश्विनी कुमार, वाक का अन्ति, हाथ का इन्द्र, पैरो का वामन, गदा का यम, उपस्थ का प्रजापति, मन का चन्द्रमा, बुद्धि का ब्रह्मा, चित्त का वास्देव, तथा अहकार का रुद्र है। इन चौदह देवताओं को अधिदेव कहा है। इन चौदहों इन्द्रियों के चौदह विषय क्रमश शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, वचन, आदान, गमन, मलत्याग, रतिविलास तथा मूत्र विसर्जन, सकल्प-विकल्प, निश्चय. चिन्तन तथा अभिमान अधिभृत कहे गये है। ये अध्यात्म, अधिदेव, अधिभृत नीनो मिलकर त्रिपटी कहे जाते है। इस प्रकार से ज्ञानेन्द्रियो, कर्मेन्द्रियो, तथा अन्त करण की, सब मिलकर, चौदह त्रिपृटियाँ हुई। तीन-तीन पदार्थों की एक-एक त्रिपुटी होती है। इन तीनो पदार्थों में से किसी एक के अभाव मे भी व्यवहार नहीं चल सकता। अत जाग्रत् अवस्था के समस्त व्यवहारों के लिये इन्द्रिय, देवता, तथा विषय इन तीनो का विद्यमान रहना नितान्त आवश्यक है। जिस अवस्था में इस त्रिपुटी का व्यवहार चलता रहता है उसे ही जाग्रत् अवस्था कहते है। आत्मा इस जाग्रत् अवस्था का साक्षी है। यह बात्मा की अवस्था न होकर स्थल देह की अवस्था ह, जिसे उपनिषद और वेदान्त मे अन्नमय कोष कहा

१--यो वा ---४।१९।१५, १६, १७, १९,

गया है। यह अन्नमय कोष आत्मा के ऊपर अन्तिम आवरण है। जिसका विवेचन नेत्तिरीयोपनिपद् की ब्रह्मानन्दवल्ली में बड़े सुन्दर ढग से किया गया है। े

मारूय-योग के अनुसार इस अवस्था मे आत्मा (पुरुष) अज्ञान के कारण अपने को स्थूल शरीर, मन, इन्द्रिय आदि समझ बैठता है तथा अपने को बाह्य विषयो से सम्बन्धित कर लेता है। इस अज्ञान के कारण ही जाग्रत् अवस्था का सारा ज्यवहार चलता है। वस्तुत आत्मा इम अवस्था से परे है।

२-स्वप्नावस्था - माण्ड्क्य उपनिपद् मे ब्रह्म के द्वितीय पाद का वर्णन किया गया है। इस ब्रह्म के रहने का स्थान सूक्ष्म जगत् है। वह सात अगो तथा उन्नीस मुखो के द्वारा सूक्ष्म विषयो को भोगता है। उसका ज्ञान सूक्ष्म विषयो का ज्ञान है। सूक्ष्मरूप में सात लोक उसके अग है और दस इन्द्रियाँ, पञ्चप्राण तथा चार अन्त करण उसके मुख हैं, जिनके द्वारा वह सूक्ष्म जगत् मे स्थित है। इम अवस्था वाले ब्रह्म को हिरण्यगर्भ कहा गया है। हिरण्यगर्भ के भीतर समस्त जड और चेतन विद्यमान रहते ह । वह ज्ञाता, भोक्ता तथा नियन्त्रण कर्ता है। यह पूर्ण ब्रह्म का द्वितीय पाद है। सूक्ष्म जगत् का स्वामी हिरण्यगभ है। समष्टि रूप से यह हिरण्यगर्भ है। व्यष्टि रूप से अलग-अलग सूक्ष्म शरीरो में मम्बन्धित आत्मा वा ब्रह्म तैजस कहा गया है। स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर के व्यापार बन्द हो जाते है। इसमे अग्नि सिर, सूर्य और चन्द्र नेत्र, वायु प्राण, वेद जिह्ना, दिशा श्रीत्रेन्द्रिय, आकाश शरीर का मध्य भाग, पृथ्वी पैर है। मात अगो तथा उन्नीस सुक्ष्म मुखो के द्वारा सुक्ष्म विषयो के भोग करने वाले को ही तैजस कहा है। इस स्वप्नावस्था मे बाह्य जगत् से इन्द्रियो का सम्बन्ध नहीं रहता। इसलिए यह जाग्रत् अवस्था से भिन्न है। यह जाग्रत् अवस्था की स्मृति कही जा सकती है।

पातञ्जल योग-दर्शन में स्वप्न एक वृत्ति है जिसमे जाग्रत् अवस्था के अभाव में अचेतन मन क्रियाशील रहता है। ये मन की रचना है। इसे भावित स्मृतव्य स्मृति कहा है<sup>२</sup>। जाग्रत् अवस्था के अनुभवो के ऊपर ही स्मृति आधारित है। किन्तु स्वप्न के विषय सीघे सीबे अनुभव की स्मृति नहीं होते। उसके विषय

१ इसके विशद् विवेचन के लिए हमारा "भारतीय मनोविज्ञान" नामक ग्रन्थ देखने का कष्ट करे। तैत्तिरीयोपनिषद—२।१,

२. इसी "योग मनोविज्ञान" पुस्तक के १२ वे अध्याय को देखने का कष्ट करें।

तो बहुत तोड-मोड के साथ उपस्थित होते हैं। स्वप्न के विषय कल्पित होते है। स्वप्न स्मृति की स्मृति होती है। स्वप्न मे हमे स्मरण करने का ज्ञान नही होता। चित्त के त्रिगणात्मक होने के कारण स्वप्न भी नात्विक, राजसिक तथा तामसिक भेद से तीन प्रकार के होते है। सात्विक स्वप्न मर्वोत्तम स्वप्न होते है। स्वप्नो की इस अवस्था में सत्व तत्व की प्रधानता होती है। सामान्य रूप से यह (सात्त्विक) स्वप्नावस्था साधारण जनो की नहीं होती, अचानक भले ही कभी प्राप्त हो जाये। राजसिक स्वप्न मे रजोगुण की प्रधानता रहती है। इसके विपय जाग्रत अवस्था से भिन्न अर्थात कुछ बदले हुए होते हैं। तामसिक स्वप्नावस्था निकृष्ट-तम होती है जिसमे हर विषय क्षणिक होता है तथा जागने पर उसकी स्मृति नहीं रह जाती । स्वप्न के विषय वास्तविक और अवास्तविक दोनों ही हो सकते है। योगवाशिष्ठ में स्वप्नावस्था के विवरण में बताया गया है कि जब जीव धात सुष्टित अवस्था मे प्राणो के द्वारा क्षुब्ध होकर चित्त का आकार धारण कर लेती है तथा जिस प्रकार बीज के अपने भीतर वृक्ष का अनुभव करने की कल्पना की जा सकती है जो कि अव्यक्त रूप से उसमे विद्यमान हे, उसी प्रकार वह अपने भीतर ही सारे जगत् को विस्तृत रूप से अनुभव करती है। इसके वायु के द्वारा क्षुब्ब होने पर व्यक्ति आकाश में उडने का, जल से क्षब्ब होने पर जल सम्बन्धी तथा पित्त से क्षब्ध होने पर उष्णता सम्बन्धी स्वप्नो का अनुभव करता है। इस अवस्था मे जीव को उसकी वायनाओं के अनुकुल स्वप्न दीखते है। बाह्य इन्द्रियो की क्रिया के बिना जो ज्ञान अन्दर के क्षुब्ध होने पर ही प्राप्त होता है, उसे स्वप्न कहते है। १

स्वप्नो में जानेन्द्रियों का व्यापार वन्द रहता है। स्वप्नावस्था में भी जाग्रत् अवस्था के समान विषय रहते हें। घोडे, गाडी, रथ, तालाब, कुएँ, निदयाँ आदि बाह्य विषय विद्यमान न होते हुए भी व्यक्ति स्वत इन सब विषयों का निर्माण कर लेता है। सुख दु ख न होते हुए भी सुख-दु ख का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से वहीं स्वय ममस्त विपयों का निर्माता हे। बृहदारण्यक उपनिपद् में इसका बडा सुन्दर वर्णन किया गया है। जाग्रत अवस्था में इन्द्रिय विषय सन्निकर्ष के द्वारा विषयों का प्रत्यक्ष होता है। जाग्रत् अवस्था के समान ही उसको स्वप्न अवस्था में भी विना वास्तविक विषयों तथा इन्द्रिय व्यापार के अनुभव प्राप्त होते हैं। यह आतमा की अवस्था नहीं है। यह सुक्ष्म शरीर की अवस्था

१. यो० वा०-४।१९।२६ से ३३ तक।

२ बृ० उ०-४।३।१०, ११, १२, १३, १४

कत्याण के मौजन्य से प्राप्त

## स्वप्नावस्था चित्रग्



सुषुप्ति श्रवस्था चित्रण



कल्याण के सौजन्य से प्राप्त

हैं। आत्मा तो इसका साक्षी है। मनुष्य थककर जब सोता है तो उसे जाग्रत् अवस्था का कोई अनुभव नहीं होता तथा वह स्वप्न जगत् में प्रवेश करता है जो कि जाग्रत् जगत से बिलकुल भिन्न है। इसमें स्थूल शरीर का व्यापार नहीं होता। स्वप्नावस्था में उसको यह ज्ञान नहीं रहता कि स्वप्नावस्था की सामग्री तथा म्वप्न जगत् का ज्ञान जाग्रत् अवस्था के समान नहीं है। यह तो प्रत्ययों की दुनिया है। इस अवस्था में दिक् काल की व्यवस्था भी जाग्रत अवस्था के समान नहीं होती। स्वप्नावम्था में दिक् काल की व्यवस्था भी जाग्रत अवस्था के समान नहीं होती। स्वप्नावम्था में दिक्, काल अतिशीघ्र परिवर्तित होने रहते हैं। अति अल्प काल में कार्य-कारण के वड़े से वड़े परिवर्तन उपस्थित हो जाते हैं। स्वप्न के व्यक्ति, विषय तथा मम्बन्ध भी अतिशीघ्र परिवर्तित होते रहते हैं। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर का ही व्यापार चलता रहता है।

आवृतिक मनोवैज्ञानिको के मतानुसार यह स्वप्नावस्था मानव की वासनाओ की तृष्ति कराने वालो अवस्था ह । जाग्र त् अवस्था की बहुत-सी अपूर्ण इच्छाओ की तृष्ति इम स्वप्नावस्था मे हो जातो हैं । इस प्रकार स उनके अनुसार यह अतृष्त इच्छाओ की तृष्ति का एक सावन है ।

यह अवस्था सुषुष्ति अवस्था मे भिन्न है। सुपुष्ति अवस्था मे ता चित्त तमस् रूपी अज्ञान मे लीन हो जाता है तथा उसमे अन्य किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रह जाता, किन्तु स्वप्न मे ऐसा नहीं होना। उसमे तो स्वत निर्मित विषयों का ज्ञान होता है इस अवस्था में जीवात्मा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर से सीमित रहता है।

३— सुषुष्त — मानव चित्त की तृतीय अवस्था स्वप्नरहित गहरी निद्रा की अवस्था है। यह स्वप्न तथा जाग्रत् अवस्था दोनो के विषयो से शून्य अवस्था है। सुषुष्ति अवस्था में कोई अनुभव नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। यह अवस्थ है कि इसमें अनुभव, विषय रहित होता है। जागने पर हमें निद्रा की स्मृति होती है। इससे यह विदित होता है कि इस अवस्था में भी कोई अनुभव कर्त्ता विद्यमान रहता है। निद्रा की स्मृति से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अनुभव रहित अवस्था नहीं है।

न्याय-वैशेषिक के अनुसार निद्रा जान रहित अवस्था है। इसमे वृत्ति का अभाव होता है। क्योंकि इसमें मनस् और ज्ञानेन्द्रियाँ क्रियाशील नहीं रहती। इस सुपुष्ति अवस्था में मन के पुरीतत नाडी में प्रवेश करने के कारण उसका ज्ञानेन्द्रियों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता इसिलये यह अवस्था अनुभवरिहत अवस्था हो जाती है। मन और इन्द्रिय के सिन्नकर्ष के बिना ज्ञान सम्भव नहीं। अत

इस अवस्था का न्याय-वैशेषिक ने वृत्तियों के अभाव को अवस्था माना है किन्तु योग इसको ज्ञानाभाव की अवस्था नहीं मानता ।

योग के अनुसार निद्रा एक वृत्ति है। जिसमे अभाव का अनुभव प्राप्त होता है। योग तो स्वरूपावस्थिति को छोड कर सभी अवस्थाओ को वृत्ति मानता है। त्रिगुणात्मक चित्त जब तमोगुण प्रधान होता है तब सत्व और रजस् को अभिभत कर सबको तमरूप अज्ञान से आवृत कर लेता है। ऐसी स्थिति मे चित्त विपयाकार नहीं होता किन्तु अज्ञान रूपी तमीगण की विषय करने वाली तम प्रधान वित विद्यमान रहती है। इस तम प्रधान वृत्ति को निद्रा कहते है। इस अवस्था मे रजोगुण के न्युनमात्रा में रहने से अभाव की प्रतीति बनी रहती है। निद्रा की स्मृति ''मै बहुत सूख पूर्वक सोया'' से स्पष्ट हो जाता है कि निद्रा एक वृत्ति है, वृत्ति का अभाव नहीं है। यह निश्चित है कि इसमें तमस् सत्व और रजस को दबाकर स्वय हो निरन्तर प्रवाहित रहता है। योग मे निद्रा भी सात्विक, राजसिक और तामसिक रूप से तीन प्रकार की कही गई है। मात्विक निद्रा से उठने के उपरान्त सूख पूर्वक सोने की स्मृति होती है। राजसिक निद्रा से उठने के उपरान्त दू ख पूर्वक सोने की स्मृति होती है तथा तामसिक निद्रा से उठने के उपरान्त मृढता पूर्वक सोने को स्मृति होती है। शरीर के अग थके हुए तथा भारी प्रतीत होते हैं। निद्रा वृत्ति का प्रत्यक्ष न होकर स्मृति के द्वारा उसका ज्ञान होता है। निद्रा पे निद्रा के अनिरिक्त और कोई वृत्ति न होते हुए भी इसे समाधि नही कहा जा सकता। क्योकि यह तामिसक है और समाधि सात्विक है। निद्रा चित्त की मढावस्या हे। सूप्पित व्यष्टि चित्तो की अवस्या को कहते है। प्रलय समष्टि चित्त की सुष्टित अवस्या है। निद्रा तथा प्रलय दोनों में ही चित्त तमस् में लीन रहता है। दोनो अवस्थाओं के समाप्त होने पर जाग्रत अवस्था पुन पूर्ववत् उपस्थित हो जाती है।

श्री शकराचार्यजी के अनुसार सुषुप्ति ज्ञान रहित अवस्था है। बुद्धि अपने कारण अविद्या में लीन हो जाती है। इसमें कोई भी वृत्ति वा परिणाम नहीं होता। इस अवस्था में स्थूल वा सूक्ष्म किसी भी शरीर के साथ आत्मा का नादात्म्य नहीं भासता है। जब तक चित्त अविद्या में लीन रहता है, उस काल तक वर्म-अधर्म सुख-दुख प्रदान नहीं करते। जाग्रत् और स्वप्न अवस्था की समस्त क्रियाएँ एक जाती हैं। इस अवस्था में स्थूल तथा सूक्ष्म दोनो शरीरों की क्रियाये एक जाती है। सुषुप्ति और कैवल्य दोनों में बहुत अन्तर है। मोक्ष तो पूर्ण रूपेण

१--हमारे इसी ग्रन्थ के ११ वे अध्याय को देखने का कष्ट करे।

अविद्या की समाप्ति से प्राप्त होता है किन्तु निद्रावस्था मे उसका नाश नहीं होता। निद्रा समाप्त होने पर फिर उसी प्रकार से सब कार्य होने लगते हैं। वेदान्त के अनुमार सुष्पित अवस्था निर्विकल्प समाथि से भी भिन्न हैं। निर्विकल्प समाथि में चित्त निरन्तर ब्रह्म के आकारवाला होता रहता है, किन्तु निद्रा वृत्ति रिह्त अवस्था है। निद्रावस्था में अन्त करण अविद्या में लीन होने के कारण क्यापार रहित होता है। इस अवस्था में बाह्मेन्द्रियाँ और अन्त करण जो कि जाग्रत् और स्वप्न अवस्था में क्रियाशील रहते हैं, अविद्या में लीन हो जाते हैं, किन्तु अविद्या मुष्पित अवस्था में भी विद्यमान रहतो है। उनका साथी आत्मा है। ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को आवृत करने पर भी वह आत्माको छुपा नहीं पाती। जिसके द्वारा इस का (अविद्या) ज्ञान प्राप्त होता है। साक्षी के बिना अविद्या, और आनन्द की भी स्मृति न हो मकती। अविद्या कारण शरीर है, जिसके द्वारा सुपुष्ति अवस्था में मन के अविद्या में लीन होने पर भी आत्मा को अनु भत्र प्राप्त होता ह।

सुपृष्ति अवस्था को वेदान्त में बढ़े सुन्दर दृष्टान्तों के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया गया है। जिनमें से एक दृष्टान्त यह है। बच्चा अपने माथियों के सथ खेलते-खेलते जब बहुत अधिक थक जाता है तो वह माता की गोद में सोकर सुख का अनुभव करता है। उसके बाद जब उसके माथी बच्चे उसे खेलने के लिए बाहर बुलाते हैं तो वह पुन उनके साथ वाहर जाकर खेलता है। यहाँ पर इम दृष्टात को सुपृष्ति अवस्था पर घटाया जा सक्ता है। बुद्धि रूपी बच्चा जब कर्मरूपी साथियों के साथ जाग्रत् स्वप्न रूप वाह्य अवस्थाओं में व्यवहार रूप खेल खेलता है, उस ममय विक्षेप रूप थकावट उपस्थित होने पर कारण शरीर (अज्ञान) रूप माता में रीन होकर मुपृष्ति अवस्था रूप घर में ब्रह्मानन्द का अनुभव करता है। किन्तु जब कम रूप उसके साथी उसे बुलाते हैं ता फिर वह बाहर जाकर जाग्रत् स्वप्न रूप अवस्थाओं में व्यवहार रूप खेल करने लगता है।

योगवािश में भी सुष्पित अवस्था को शरीर आर मन के क्रिया रित होने, हृदय-स्थित जीवधातु के क्षोभ रिहत होकर अपने स्वरूप में स्थित रहने, नथा प्राणों की क्रिया में समता आने को कहा गया है। वायु रिहत स्थान में दीपक के शान्त रहने के समान सुष्पित अवस्था में जीव बातु भी शान्त रहती है। इस अवस्था में जीव धातु ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों की ओर प्रवृत्त न होने से उनमें चेतना का अभाव रहता है तथा इसी कारण से वह बाहर की भोर क्रियाशील नहीं होती। उस समय चेतना जीव में अन्यक्त रूपसे विद्यमान रहती है जिस प्रकार से तिलों में तेल, बरफ में शीतलता और घी में स्निग्धता विद्यमान रहती है। प्राणों की साम्य अवस्था तथा बाह्यज्ञान की उत्पत्ति के नष्ट होने पर जीव सुषुप्ति अवस्था का अनुभव करता है ।

माण्डुक्य उपनिषद् में सुषुप्ति अवस्था को पूर्ण ब्रह्म के तृतीय पाद के रूप से विणित किया गया है। सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त पुरुष न तो किसी भोग की इच्छा ही करता है और न कोई स्वप्न ही देखता है। सुषुप्ति अवस्था के ममान ही विश्व की प्रलय अवस्था ह। विश्व की यह प्रलय अवस्था ही उसकी कारण अवस्था है जिसमें अन्यक्त रूप से समस्त विश्व विद्यमान है। इस कारण अवस्था में स्वप्न और जाग्रत दोनो अवस्थाओं का अभाव हो जाता है। यह कारण अवस्था पूर्ण ब्रह्म के तृतीय पाद प्राज्ञ का शरीर है। जो एक रूप है। जानस्वरूप, आनन्दमय, आनन्द का भोक्ता तथा चेतना रूप मुख वाला है ।

विश्व की इस कारण अवस्था (प्रलय-अवस्था) मे कुछ भी उत्पन्न नही होता। यह ब्रह्म का शरीर है। वेदान्तसार में इस कारण गरीर की आत्मा को जो कि प्रलय अवस्था में आनन्दमय कोष से आवृत है, ईश्वर कहा है और व्यक्ति को प्राज्ञ कहा गया है। ईश्वर चेतना से अविद्या का सम्बन्ध प्रलय अवस्था में होता हैं। इस प्रलय अवस्था को ही जो कि कारण शरीर कहा जाता है आनन्द मय कोष कहा गया है। यह कारण शरीर स्थूल और सूक्ष्म दोनो शरीरों से रहित होता है। सुष्पित अवस्था का वर्णन छान्दोग्य उपनिषद् और बृहदारण्यक उपनिषद् में भी किया गया है।

विभिन्न उपनिषदों में सुषुष्ति अवस्था के विभिन्न सिद्धात बताये गये हैं बृहदारण्यक उपनिषद् में लिखा है कि आकाश में उडन से बाज के थक जाने पर पखों को फैलाकर घोसले की ओर जाने के समान ही यह पुरुष सुषुष्तिस्थान की ओर दौडता है। जहाँ पर न तो कोई भोग की इच्छा करता है और न कोई स्वप्न ही देखता है। इस सुषुष्ति अवस्था में वह किसी विषय में कुछ नहीं जानता। यह सुषुष्ति अवस्था उसके पुरीतत् नाडी में प्रवैश करने पर उत्पन्न होती है। हृदय से निकल कर सम्पूर्ण शरीर में ज्याप्त होने

१ यो० वा०---४।१९।२० से २४ तक,

२ मा० उ०--आ० प्र० ५,

३ व० उ० ४।३।१९,

वाली हिना नाम की बहत्तर हजार नाडियाँ है। बुद्धि के साथ इन नाडियों में से होकर पुरीतन् में प्रवेश कर वह गरीर में बहुत आनन्द पूर्ण अवस्था में बालक, महाराजा वा महान् ब्राह्मण के समान अवस्था की प्राप्त कर शयन करता है । उपनिषदों के अनुमार गाढ निद्रा में आत्मा ब्रह्म के आलिगन पाश में पहुचने के कारण सब प्रकार के ज्ञान स चेतना रहित ही जाती है।

प्रश्नोपनिपद् के अनुसार इन्द्रियों के मनमें लीन होने पर व्यक्ति सुषुष्ति अवस्था को प्राप्त करता ह । जिस प्रकार से सूर्यास्त के समय सूर्य की समस्त किरणे सूर्य में लोटकर सूर्य के साथ एक रूप हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से समस्त इन्द्रियाँ मनमें प्रवेश कर उसके साथ एक रूप हो जाती है। जिसके कारण इस अवस्थामें आत्मा न सुनता, न देखता, न सूघता, न चलता, न स्पर्श करता, न बोलता, न ग्रहण करता, न चलता, न चेष्टा करता, न मलमूत्र विसर्जन करता तथा न सम्भोग करता ह। अर्थात् इस अवस्था में इन्द्रियों के समस्त व्यापार एक जाते है। यहीं सुप्तावस्था ह। जागने पर क्रमश समस्त इन्द्रियों मन से अलग होकर अपने-अपने कार्या में प्रवृत्त होती हे जैसे सूर्य के निकलने पर उसकी किरणें पन सर्वत्र फैल जाती है । जब मन ब्रह्मतेज से आत्रान्त हो जाता हे तब वह कोई स्वप्न नहीं देखता ह तथा उस समय वह गाढ निद्रा वा बानन्द पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है ।

छान्दोग्य उपनिपद में भी सुपृष्ति अवस्था का कारण, आत्मा का नाडी में प्रविष्ट होना बताया गया है। इस अवस्था में वह सुखी होता तथा कोई भी स्वप्न नहीं देखता। दूसरे स्थल पर मन के प्राण में लोन होने से सुपृष्ति अवस्था के प्राप्त होने का वर्णन है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थल पर सुपृष्ति अवस्था को आत्मा के ब्रह्म से मिलने का कारण बताया गया है। इस प्रकार से उपनिषदों में सुपृष्ति अवस्था के विषय में अनेक सिद्धात है।

यह अवस्था आत्मा की नही है। आत्मा तो इस सुषुप्ति वा प्रलय अवस्था का साक्षी है।

४—तुर्या अवस्था — उपर्युक्त तीनो अवस्थाओं के अनुभवों से इस चौथा अवस्था का अनुभव नितान्त भिन्न हैं। यह अवस्था इन तीनो अवस्थाओं से अति उत्कृष्ट अवस्था है। जिसको प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त नहीं करता। अन्य

१. वृ० उ० राशा१९,

२ प्र० उ० ४।२,

३ प्रव उ० ४।६,

तीनो अवस्थायें तो सर्व-साधारण व्यक्तियो को अवस्थाये है। उच्च समाधि अवस्था मे बिना विषय तथा विचार के परमानन्द प्राप्त होता है। यह विषय तथा विचार रहित अवस्था है। यह दिक्, काल, एकत्व, बहुत्व, दैत आदि सब से परे को अवस्था है। यह शुद्ध चेतन अवस्था है जो स्वय आनन्दपूर्ण अवस्था में प्रकाशित होती रहती है। यह अनन्तता, पूर्णता, पूर्ण सन्तोष तथा अनिर्वचनीय मुख की अवस्था है। इस अवस्था में जीव ब्रह्म से तादातम्य प्राप्त करता है। उसका लगाव स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण तीनो शरीरो से नही रह जाता। इसमे आत्मा अपने विशुद्ध रूप मे रहती है। वह स्वरूपावस्थिति को प्राप्त करती है जो कि उसका अन्तिम लक्ष्य है। इस अवस्था मे जीवात्मा को अपने म्बरूप का ज्ञान हो जाता है और वह सार्वभौमिक आत्मा से नादात्म्य स्यापित कर लेती है। इस अवस्था मे उसका तादात्म्य जाग्रत अवस्था के समान स्थल गरीर से नहीं रह जाता और न स्वप्नावस्था की तरह सूक्ष्म शरीर से ही ग्हता है। यही नही उसका तादातम्य सूष्टित अवस्था के ममान कारण शरीर से भी नहीं रह जाता। ये सब तोनो अवस्थाओं में होने वाले तादातम्य अज्ञान के कारण होते हैं। तुर्या अवस्था में अहकार और अस्मिता दोनो ही ममाप्त हो जाती है। यह अवस्था विशद्ध असीमित चेतन अवस्था है। इसमे इन्द्रिय विषय सन्निकर्ष न होने के कारण यह विषय ज्ञान रहित अवस्था है। न तो यह निद्रा के समान अचेतनता की अवस्था है और न इसमे किसी कल्पना का ही उदय होता है। इसमे बाह्य भौतिक जगत का कोई अनुभव नही होता। इस अवस्था मे मन में कोई चाञ्चल्य नही रह जाता अर्थात मन सकल्प-विकल्प रहित हो जाता है। योगवासिष्ठ में इस अवस्था का बड़े सुन्दर ढग से विवेचन मिलता है। अहमाव तथा अनहभाव, सत्ता तथा असत्ता इन दोनो से रहित असक्त, सम और शुद्ध स्थिति को तुर्या अवस्था कहते है। अहकार का त्याग, समता की प्राप्ति तथा चित्त की शान्ति होने पर ही तुर्या अवस्था का अनुभव होता है। इस अवस्था मे जगत् का अनुभव शान्त और लीन हो जाता है।

पातञ्जल-योग दर्शन में समाधि सम्प्रज्ञात और असम्प्रजात भेद से दो प्रकार की होती है। सम्प्रज्ञात समाधि स्वय भी वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दा-नुगत तथा अस्मितानुगन भेद से चार प्रकार की होती है, जिसका विशद विवेचन पूर्व में किया जा चुका है। सम्प्रज्ञात समाबि की प्रथम अवस्था वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि मे, अपनी रुचि के स्थूल विषय पर चित्त की एकाग्र करने से

१. यो॰ वा॰—६ । १२४।२३, २४, २५, २६, २७ और ३६।

# तुरीय ग्रवस्था चित्रण



कल्याण के सौजन्य से प्राप्त

प्राप्त होती है। एकाग्रता का अभ्यास बढने पर जब चित्त सूक्ष्म विषयो तथा सूक्ष्म विषयो पर पहुँच जाता है तो वह विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाथि की अवस्था करलाती है। इस अवस्था में साथक को सूक्ष्म विषय तथा सूक्ष्म इन्द्रियों का सगय विषयंय रहित प्रत्यक्ष होता है। अभ्याम चलते रहने पर साधक मात्विक अहकार का साक्षात्कार करता है। इस अवस्था को आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाथि कहते हैं। इसके बाद अभ्यास के द्वारा पुरुप प्रतिविध्यित चित्त का मशय, विषयंय रहित साक्षात्कार प्राप्त होता है। इस अवस्था को अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था के बाद अभ्यास के द्वारा विवेक ज्ञान प्राप्त होता है जिसके दढ होने पर धर्ममेच समाधि को अवस्था आती ह। इस अवस्था की निवृत्ति भी पर वैराग्य के द्वारा हो जाती है। तब वास्तविक समाधि की अवस्था प्राप्त होती हैं। इसे योग में असम्प्रज्ञात समाधि कहा गया है। इस अवस्था में समस्त चित्त-वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इस अवस्था में अतस्था अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेती है।

वेदान्त के अनुसार निर्विकत्प समाधि अवस्था मे परम सत्ता, परब्रह्म ही केवल विद्यमान रहता है। सब कुछ विशुद्ध चेतना मात्र मे परिवर्तित हो जाता ह। इस समाधि अवस्था में मुक्तावस्था के समान अविद्या और सस्कारों का एर्ण रूप से नाश नहीं होता । इस समाधि अवस्था में स्थायित्व न होने के कारण यह मुक्तावस्था से भिन्न है। समावि अवस्था से व्यक्ति फिर जाग्रत, स्वप्न, मुपुष्ति अवस्थाओं में आ जाता है। जीवन्मुक्तावस्था से भी यह भिन्न है क्योंकि जीवनमुक्तावस्था में व्यक्ति के प्रपञ्चातमक जगत् में रहते हुए भी ब्रह्म से नादात्म्य वा एकता निरन्तर बनी रहनो है। सविकल्प समाधि मे ज्ञाता, जेय और ज्ञान इनका भेद विद्यमान रहता है जो कि निर्विकल्प समाधि मे नही रह जाता । निर्विकल्प समाधि के निरन्तर अ÷याम से साधक स्वरूपावस्थिति प्राप्त कर छेता है। माण्डूक्य उपनिषट् मे भी ब्रह्म के इस चतुर्थ अवस्था का वर्णन किया गया है। इस चतुर्थ अवस्था मे निर्गुण आकार रहित बह्म को परश्रह्म का चतुर्थ पाद कहा गया ् । इसके स्वरूप के विषय मे बताते हुए ये कहा गया हें कि न तो यह अन्दर से जाना जा सकता है न यह बाहर से जाना जा सकता हें, तथा यह अन्दर और बाहर दोनो के द्वारा नही जाना जा सकता है। यह ज्ञानस्वरूप है। यह ज्ञेय-अज्ञेय दोनो नही है। यह न देखा जा सकता है, न इसका व्यवहार किया जा सकता है, न यह ग्राह्म है। यह अचिन्त्य है तथा अवर्णनीय है। इसकी सिद्धि केवल आत्म साक्षात्कार के द्वारा होती है। इसकी

प्रपञ्चात्मक सत्ता नही है। यह शान्त, शिव, तथा अद्वैत रूप है। यह परब्रह्म का चतुर्थ पाद हें, जिसका साक्षात्कार करना चाहिए।

तूरीय आत्मा समस्त दुखो कं निवारण करने की शक्ति रखती है। यह अद्वैत, व्यापक, परिवर्तन रहित है। ब्रह्म के विश्व और तैजस रूप कार्य-कारण नियमो से बद्ध है। प्राज्ञ कारण अवस्था से सीमित है। तुरीय अवस्था में इन दोनो का अभाव है। तुरीय आत्मा स्वतन्त्र हे। प्राज्ञ ओर तुरीय दोनो ही अद्वैत होते हुए भा प्राज्ञ मे अविद्या बीज रूप स विद्यमान रहती है किन्तु वह (अविद्या) नुरोय मे विद्यमान नही रहती। विश्व और तैजस मे स्वप्न रहित सुषुप्ति है। तुरीय आत्मा स्वप्न और सुपुप्ति दोनो से रहित है। स्वप्न का कारण भ्रान्तिपूर्ण लगाव तथा निद्रा का कारण अज्ञान है। इन दोनो के परे की अवस्था तुरीय अवस्था है जिसमे जीव अनादि माया की परिधि से निकलकर अद्वैत रूप अजन्मा, सूषुप्ति रहित, स्त्रप्न रहित आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। यही आत्म-साक्षात्कार की उच्चतम अवस्था तुरीय अवस्था है जिसमे ब्रह्म निर्गुण तथा आनन्दरूप से विद्यमान रहता है। सच तो यह है कि ब्रह्म के ये विभाग केवल समझाने के लिए किये गये है। ब्रह्म का कोई विभाजन नही हो सकता वह तो स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण जगत् मे ज्याप्त है तथा इन तीनो जगत् का नियन्त्रण कर्त्ता है। वह सर्वशक्तिमान, निर्गुण और सगुण दोनो है। वह बुद्धि के परे है। वेदान्त के अनुसार इस समाधि अवस्था मे जीव की ब्रह्म से एकता स्थापित होती है तथा निगुण ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता ह । तुरीय अवस्था मे आत्मा अपने विशुद्ध रूप मे रहती है। समस्त जगत् का कारण आत्मा या ब्रह्म ही है। यह तुरीय अवस्था भेद रहित अवस्था है। इस अवस्था में सब कुछ चेतन में ही लीन हो जाता है। ज्ञाता, ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है।

मूच्छा तथा मृत्यु ग्रवस्था—इन चार अवस्थाओं के अतिरिक्त मृच्छा और मृत्यु ये दो अवस्थाये भी हैं। मूच्छा स्वप्न और जाग्रत् अवस्था से भिन्न है, क्योंकि मूच्छांवस्था ज्ञान जून्य अवस्था है। मूच्छांवस्था सुषुष्ति अवस्था से भी भिन्न है। क्योंकि मूच्छांवस्था ज्ञान ज्ञान ज्ञान किया का चलना तथा आँखों का डरावना रूप हो जाता है। सुषुष्ति अवस्था इन सबसे रहित ह। सुपुष्ति अवस्था से व्यक्ति को जाग्रत् अवस्था में लाया जा सकता है किन्तु मूच्छांवाले व्यक्ति को प्रयत्न करके भी चेतन अवस्था में नहीं लाया जा सकता। निद्रा थकान के द्वारा आती है किन्तु मूच्छां कठोर आधात आदि से उत्पन्न होती

१---मा० उ॰--आ० प्र०।७ ( तुरीय का स्वरूप )

है। अत मूच्छिविस्था निद्रा अवस्था में भिन्न है। योग का, इसको निद्रा अवस्था के अन्नर्गत मानना उचित प्रनीत नहीं होता। म्च्छों अवस्था में मृन्यु को तरह में पूण निप में शरीर के समस्य व्यापार भी समाप्त नहीं होने अत यह मृत्यु अवस्था भी नहीं है। पृत्यु अवस्था जोव की वह अवस्था है जिसमें जब तक जीव अन्य नवीन स्थूछ गरीर को या नहीं करता तब तक स्थूछ शरीर के भमस्त व्यापार वन्द रहते है।

इन सब अवस्थाओं का ज्ञान आतमा को रहता है। आतमा ज्ञाता के रूप से इन सब अवस्थाओं में विद्यमान रहता ह। यह हन सब अवस्थाओं से परे है। वह सुख-दूख जरा मृत्यु सब से परे है।

## अध्याय २२ व्यक्तित्व

व्यक्तित्व शब्द सामान्यरूप से विभिन्न अर्थों मे प्रयुक्त किया गया है। कुछ मनोवैज्ञानिको ने शारीरिक ढाँचे के ऊपर व्यक्तित्व का विभाजन किया है। कुछ ने स्वभाव तथा व्यवहार के ऊपर व्यक्तित्व का विभाजन किया है। जुग साहब ने अन्तर्मखी और बहिमुखी प्रवृत्तियों के ऊपर व्यक्तित्व का विभाजन किया ह। व्यक्तित्व एक ऐसा विषय है कि जिस विषय में अनन्त दृष्टिकोण हो सकते है तथा हर दिष्टकोण मे कुछ न कुछ कहा जा सकता है, किन्तू व्यक्तित्व को पर्ण रूप से अभिन्यक्त करनेवाली परिभाषा मनोवैज्ञानिको के द्वारा इसके अध्ययन के प्रति जागरूक रहते हुए भी अभी तक नहीं दी जा सकी है। क्योंकि व्यक्तित्व शब्द के अन्तर्गत अनन्त विशिष्ट गुणो, व्यवहारो आदि का अनन्त प्रकार से समन्वय निहित है। इसका कोई एक विशिष्ठ स्थायी रूप नही हो सकता क्योंकि इसमे अनन्त प्रकार के परिवर्तन निरन्तर उदय होते रहते है। इस शब्द का सम्बन्ध व्यक्ति के वाह्य जगत् से अनन्त प्रकार के समायोजन से भी है। बिना वाह्य जगत् के समायोजन के व्यक्तित्व का ज्ञान ही असम्भव हो जाता है। इसके अन्तर्गत आध्यात्मिक, मानसिक तथा दैहिक गुणो के समन्वय का परिवतन शील रूप उपस्थित हो जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान अभी तक व्यक्तित्व को इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिये इतने अथक परिश्रम के उपरान्त भी पूर्ण रूप से ठीक ठीक नहीं समझा पाया है। इतना ही नहीं इसके विषय में मनोवैज्ञानिको का पारस्परिक मतभेद भी है। व्यक्तित्व के विषय मे बडी विचित्रता यह है कि निरन्तर परिवर्तनशील होते हुए भी इसमे साथ-साथ स्थायित्व भी है। व्यक्ति मे अनेक परिवर्तन होते रहने पर भी वह बदलता नही हम उसे अन्य नहीं समझते । पाश्चात्य आधुनिक मनोविज्ञान का आधार ठीक न होने के कारण उसका यह ज्ञान भी अन्य ज्ञानों के समान ही अधूरा है। आधुनिक मनोविज्ञान ठीक-ठीक यह नही बता सकता कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न क्यो है ? वह अपना एक विशिष्ठ व्यक्तित्व क्यो रखता है ? भौतिकवाद के ऊपर आधारित

१ विशद् विवेचन के लिए हमारा 'भारतीय मनोविज्ञान' नामक ग्रन्थ देखने 'का कष्ट करे।

अनोविज्ञान व्यक्तित्व क विषय में बहुत से प्रश्नो का उत्तर नहीं दे पाता। उसके अनुमार ता मन्य के साथ-माथ व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनो समाप्त हो जाते ह । किन्तु अनेक ऐस तथ्य तथा अनुभव प्राप्त हुये है जिनसे यह कथन असत्य . मिद्ध होता है। मन्य व्यक्तित्व का अन्त नहीं कर पाती। स्यूल शरीर समाप्त हो जाता है किन्तु समस्त सस्कारो और वासनाओ सहित सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता ह जो मरने के उपरान्त भी दूसरो को प्रभावित करता रहता है। इसके अतिरिक्त वैमे भी यह प्रत्यक्ष दखने में आता है कि बहुत से महान् पुरुषों के मरने के बाद आज भी समार उनमे प्रभावित है। राम, कृष्ण, बुढ, मुहम्मद साहब, गुरुनानक आदि अनेक महान व्यक्ति मर चुके है किन्तु उनका व्यक्तित्व आज भी विद्यमान है। उनके व्यक्तित्व से समाज आज भी प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार इम कथन से यह स्पष्ट हो जाता ह कि व्यक्तित्व मरने पर भी समाप्त नही होता। इस रूप में व्यक्तित्व को हम किसी विशिष्ट परिभाषा की परिधि में बॉयना उचित नही ममझते । तथ्यो की अवहेलना नही की जा सकती । आज पर-मनोविज्ञान के अन्तर्गत अनुसन्धानों के द्वारा जो प्राप्त हुआ है उससे यह निश्चित हो जाता है कि मृत आत्मा किस प्रकार से इस ससार के व्यक्तियो पर अपना अनुभन्न टालनी हें। हेरवार्ड कैरिंगटन (Hereward Carrington) ने जिसने कि इम अध्ययन मे अपना सारा जीवन लगाया, मृत्यूपरान्त व्यक्तित्व को विद्यमान सिद्ध किया है। " मृत्यु के उपरान्त अगर आप व्यक्तित्व को समाप्त मानते हे तो फिर व्यक्तित्व शरीर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ह तथा इन्द्रिय जन्य विषयो की ही सत्ता है। इस भौतिकवाद के आवार पर इन्द्रिय जन्य ज्ञान ही ज्ञान है, इसके अनुसार जब हम स्थूल शरीर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देख पाते तो शरीर से अलग व्यक्तित्व है ही नहीं। इन लोगों की यह धारणा है कि व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले अन्य तत्व जो कि भौतिक शरीर से अलग प्रतीत होते है मस्तिष्क के द्वारा पैदा होते है जो कि शरीर का अङ्ग है। स्थूल शरीर को ही व्यक्तित्व मानना तथा यह कहना कि स्थूल शरीर के नष्ट होने पर व्यक्तित्व भी समाप्त हो जाता है ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से यह कथन कि बिजली के बल्ब फुट जाने वा फ्यूज हो जाने पर बिजली ही नहीं रह जाती तथा उस बल्ब के स्थल पर कोई भी बल्ब नहीं जल सकता। व्यक्तित्व को इस प्रकार की घारणा मूर्खता पूर्ण घारणा है। इस मूर्खता

<sup>1</sup> Para Psychology by Dr Atreya, Chapter VI

<sup>2</sup> The Story of Psychic Science, Page No 323, 324,282,425

पूर्ण धारणा का आधार भोतिकवाद है, जिमके अनुसार इन्द्रिय जन्य ज्ञान द्वारा ज्ञात पदार्थों के अतिरिक्त किमी और पदार्थ की सत्ता ही नहीं है। यही भारतीय मनोविज्ञान का पाञ्चात्य मनोविज्ञान से पायक्य है। जिन सत्ताओं का इन्त्यि के द्वारा साक्षात्कार नहीं हो पाता उनकी सत्ता अपेक्षाकृत अधिक स्थाई है। सत्ता और अनुभव का क्षेत्र इन्द्रिय जन्य ज्ञान के क्षेत्र से कही अधिक है। मृत्यु के उपरान्त व्यक्तित्व विद्यमान रहता है इसके लिये किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती इसको आयुनिक वैज्ञानिक भी मानने लगे है। भ

साख्य योग के अनुसार आत्मा समस्त वासनाओ सहित सूक्ष्म शरीर तथा स्थल शरीर मिलकर व्यक्ति कहलाता है। अत व्यक्ति से केवल स्थूल शरीर का ही सम्बन्ध नहीं है बरिक सूक्ष्म शरीर तथा आत्मा का भी सम्बन्ध है। साँख्य मे आत्मा मक्त और बद्ध के भेद से दो प्रकार की होती है। मुक्त आत्मा शद्ध चेतन स्वरूप है। जिसका अन्य किसी तत्त्व से सम्बन्ध नहीं है। बद्ध जीव शरीर से बंधा हुआ प्रतीत होता है। शरीर भी सूक्ष्म और स्थूल भेद से दो प्रकार के होते है। स्थल गरीर पृथ्वी, जल, तेज, वाय, आकाश इन पाँच तत्वो से निर्मित है। जिसमे पृथ्वी तत्व मुख्य हे। यह स्थूल शरीर मृत्यु काल तक रहता है किन्तु सुक्ष्म शरीर जीव के साथ तब तक सम्बन्धित रहता है तब तक कि उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। साख्य के अनुसार लिङ्ग, अहकार, मन, पञ्चजानेन्द्रिय तथा पञ्चतन्मात्राओं के द्वारा निर्मित हे। साख्य अधिष्ठान शरीर को भी मानता है जो कि पचतन्मात्राओं से उत्पन्न सूक्ष्म तत्वों से निर्मित है। यह अधिष्ठान लिंग शरीर का आधार है। विज्ञानिभक्ष ने इकतालिसवी कारिका के आधार पर इसे सिद्ध किया है। लिंग शरीर बिना आवार के जब नहीं रह सकता तो स्थल शरीर के न रहने पर भी अधिष्ठान शरीर ही लिंग शरीर का आधार रूप होता है। कारिका के अनुसार जिस प्रकार से बिना आधार के चित्त नही रह मकता या बिना किसी पदार्थ के छाया नही रह सकती ठीक उसी प्रकार से लिंग शरीर भी बिना विशेष के नहीं रह सकता। पचमतों को ही विशेष कहा गया है। पचत-मात्राएँ प्रविशेष है। य मुक्ष्म भूत भी विशेष ही है।

<sup>1</sup> Lodge—The Survival of Man Page No 221, Osborn—The Superphysical, 1958 Page 250, Sir A Conon Doyle Survival Page. 104

२ सा० का०---३९,

इन उपर्युक्त शरीरो में से स्यूल शरीर तो मृत्यु के समय समाप्त हो जाता है, उसके पाँचो तत्व विश्व के पाँचो तत्वो मे मिल जाते है। किन्तु सुक्ष्म शरीर मृत्यु पर समाप्त नहीं होता । स्थूल दारीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा लिंग तथा अधिष्ठान शरीर सिहत स्थूल शरीर को छोड देती है। इसलिये सुक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की अपेक्षा स्थाई है किन्तु नित्य नही है क्योंकि मोक्ष के उपरान्त नहीं रह जाता है। अगर यह नित्य हो तो आत्मा मुक्त नही हो सकती। लिग शरीर तथा अधिष्ठान शरीर के साथ आत्मा स्थूल शरीर के नष्ट होने पर उसे छोडकर दूसरी दिनिया मे विचरण करती है। इसीलिये इसे आतिवाहिक शरीर कहते हैं। स्थल शरीर का कारण सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के साथ सस्कार रुप से अनेक जन्मो के कर्माशय विद्यमान रहते हैं। ये वर्म-अवर्म रूप कर्माशय, मन, बृद्धि, अहकार ( अन्त करण ) से जिन्हें योग में चित्त कहा गया है, सम्बन्धित है। सूक्ष्म शरीर की गति में कोई भी रुकावट उपस्थित नहीं हो सकती। सूक्ष्म शरीर कही भी प्रवेश कर सकता है, तथा वह समस्त स्थूल शरीर में व्याप्त रहता है। युक्स शरीर त्रिगुणात्मक प्रकृति की अभिव्यक्ति के प्रारम्भ में ही उरपन्न हो जाता है तथा महाप्रलय अवस्था तक स्थाई रूप से परिवर्तनशील जगत के साथ विद्यमान रहता है। महाप्रलय काल में भी यह बीज रुप से प्रकृति में विद्यमान रहता है तथा सृष्टि काल में पुन आत्मा से सम्बन्धित होकर धर्म अधर्म रुपी कर्मों का भोग भोगता रहता है। भोगो को भोगने के लिये इसे स्यूल शरीर की आवश्यकता पडती है। इसीलिये यह कर्मों का फल भोगने के लिये एक शरीर से दूसरे शरीर को बदलता रहता है। कर्मों का फल भोगने के लिये ही आत्मा सहित सूक्ष्म शरीर उपयुक्त स्थूल शरीरो को धारण करता रहता है।

निष्क्रिय अपरिणामी पुरुष का प्रकृति के इस विकार से कोई सम्बन्ध न होते हुए भी वह अज्ञान के कारण इनसे सबन्धित रहता है। पुरुष के बद्ध होने का कारण अज्ञान ही है अत व्यक्तित्व से अज्ञान को अलग नहीं किया जा सकता। जब तक अज्ञान समाप्त नहीं होता तब तक आत्मा सिन्निकर्ष दोष के कारण अपने को त्रिगुणात्मक आदि समझता हुआ बद्ध बना रहता है। योग के अनुसार अनन्त आत्मायें हैं और उन अनन्त आत्माओं के साथ वासनाओं सिहत अनन्त सूक्ष्म शरीर लगे हुये हैं। इस रूप से व्यक्तित्व की समाप्ति मोक्ष से पूर्व हो ही नहीं सकती। क्योंकि प्रलय कालीन अवस्था में भी व्यक्तित्व अव्यक्त रूप से अर्थात् सुप्तावस्था

१. इसी ग्रन्थ, "योग मनोविज्ञान", के सोलहवें अध्याय को देखते का कष्ट करें।

२ सा का०-४०,

योग० १९

को प्राप्त होकर विद्यमान रहता है जो कि सृष्टि काल मे पुन जाग्रत् अवस्था को प्राप्त होता है। जाग्रत् अवस्था को प्राप्त होकर वह गत्यात्मक रूप धारण कर लेता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्त बद्ध जीव त्रिगुणात्मक प्रकृति से सम्बन्धित होने तथा इन तीनो गुणो के विषम अनुपात के कारण भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले होते है। यही नहीं बल्कि कर्मांचायों की भिन्नता के कारण भी व्यक्तित्व में भिन्नता हो जाती है। कोई भी दो जीव समान व्यक्तित्व वाले नहीं हैं। उनकी वासनाओं तथा अनादि काल के अनन्त जन्मों के सस्कारों में भिन्नता होने के कारण वे सब ही भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले होते हैं। उनका यह व्यक्तित्व निरन्तर परिवर्तनशील होने के कारण मुक्तावस्था काल तक स्थाई होते हुए भी गत्यात्मक है।

पाश्चात्य मनोवैज्ञानिको मे व्यक्तित्व को वशपरम्परा तथा वातावरण के द्वारा प्रभावित होने वाला बताया है। इसमे कुछ विद्वान् वश-परम्परा को ही व्यक्तित्व का प्रधान निर्धारक मानते है। उनका कहना है कि व्यक्तियो मे विभिन्नता वशपरम्परा के कारण है। इसके अतिरिक्त वाट्सन (Watson) जैसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वातावरण को ही व्यक्तित्व का प्रधान निर्धारक मानते है। वर्तमान कालीन मनोवैज्ञानिको के अनुसार वशपरम्परा और वातावरण , ये दोनो ही व्यक्तित्व के निर्धारक है।

साँख्य-योग के अनुसार व्यक्तित्व अनादि काल से चला आ रहा है। उसमें कर्मानुसार परिवर्तन होता चलता है। उन कर्मों के अनुसार ही चित्त पर सस्कार अिकत होते हैं जो कि कुछ तो सस्कार रूप से पड़े रहते हैं तथा कुछ कर्म मृत्यु के समय प्रधानता प्राप्त कर लेते हैं। उन प्रधानता प्राप्त प्रारुष कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति नवीन शरीर धारण करता है। इस प्रकार से प्रारुष कर्मानुसार व्यक्ति जन्म लेता है तथा विशिष्ट भोगों को भोगने के उपयुक्त शरीर को ही वह प्रहण करता है। इस प्रकार से उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन पूर्व जन्मों से ही बहुत कुछ निर्धारित हो जाता है। व्यक्ति प्रारुष कर्मों को भोगने के लिये ही विशिष्ट माता पिता के रजवीर्य के सयोग से एक विशिष्ट घर में जन्म लेता है। उसको कर्मों को भोगने के अनुरूप ही माता पिता, शरीर की बनावट, घर आदि प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से धर्म अधर्म रूप कर्माश्य के द्वारा जाति आयु तथा भोग प्राप्त हीते हैं। इसके अतिरिक्त, मनुष्य में स्वतन्त्र इच्छाशक्ति है जिसके द्वारा वह अनेक प्रकार के कर्म स्वतन्त्र रूप से भी करता है। इन क्रियमाण कर्मों में से कुछ कर्म प्रारुष

कमों से मिश्रित होकर इसी जन्म में फल प्रदान करते हैं, तथा कुछ क्रियमाण कर्म अनेक पूर्व जन्मों के सचित कमों में मिल जाते हैं। इस रूप से हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का अपनी इच्छानुसार विकास कर सकता है। वह क्रियमाण कमों के द्वारा अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाताहै। उत्तरि का ढाँचा, रूप-रग पारिवारिक परिस्थिति, सामाजिक सम्बन्ध तथा आर्थिक अवस्था आदि पाश्चात्य आधुनिक मनोवैज्ञानिको द्वारा कहें गये व्यक्तित्व के समस्त निर्धारिकों को व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से बदल सकता है। वर्तमान जीवन में ही उनमें व्यक्ति स्वय बहुत कुछ परिवर्तन लाता है। अन्त स्नावी प्रन्थियों की क्रियाशीलता तक में व्यक्ति अपनी इच्छा से परिवर्तन ला सकता है। इस तरह से उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व व्यक्ति के द्वारा ही अनन्त जन्मों के कमों के द्वारा परिवर्तित होता आ रहा है तथा इस परिवर्तन में इस जन्म के कमों का भी हाथ है।

साख्य-योग के अनुसार व्यक्तित्व को विकसित करने के लिये विशिष्ट प्रकार के मार्ग है। विकास की चरम अवस्था कैवल्यावस्था है। पुरुषो की सख्या अनन्त होने के कारण अगर ठीक ठीक विचार किया जाय तो कैवल्य प्राप्त हो जाने पर भी उनके भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व रह जाने चाहिए । एक बात अवश्य है कि कैवल्य अवस्था में प्रकृति का सम्बन्ध विच्छेद हो जाने से पुरुष अपने स्वरूप मे अवस्थित हो जाता है किन्तु पुरुष की अनेकता के कारण हर पुरुष मुक्तावस्था में भी दूसरे पुरुषों से भिन्न ही होगा । वेदान्त के अनुसार मुक्तावस्था को प्राप्त कर छेने पर जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर छेता है। उस स्थिति मे उसका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है जब कि साख्य-योग मे उसका अलग अस्तित्व बना रहता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व निरन्तर परिवर्तित होते रहने पर भी जब तक वह मुक्तावस्था को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वेदान्त. सारूय, योग सभी मतो से व्यक्ति का एक विशिष्ट स्थाई व्यक्तित्व बना रहता है। इसमे आत्माये अलग अलग विशिष्ट सूक्ष्म शरीरो से सम्बन्धित रहती है जो सम्बन्ध मोक्ष प्राप्त होने पर ही समाप्त होता है। इन सुक्ष्म शरीरो के साथ घर्मावर्म रूपी कर्माश्य भी रहते है। इस प्रकार से आत्मा, समस्त सस्कारो , सहित सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर सब एक विशिष्ट प्रकार से मिलकर व्यक्तित्व कहलाते है। आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर का यह सम्बन्ध अज्ञान के कारण है। इस अज्ञान की समाप्ति के बिना इससे छटकारा नहीं मिलता।

सूक्ष्म शरीर त्रिगुणात्मक प्रकृति का कार्य होने के कारण त्रिगुणात्मक है। इन त्रिगुणों के विभिन्न अनुपातों के अनुसार ही विभिन्न व्यक्तित्व होते है।

मनोवैज्ञानिको ने व्यक्तित्व के विभाजन विभिन्न दृष्टि कोणो से विभिन्त प्रकार के किये हैं। कुछ मनीवैज्ञानिको ने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को प्रफल्ल, उदास, क्रोघी तथा चचल भेद से चार प्रकार का बताया है। युँग साहब ने अन्तर्मुखी और बहिमुखी दो प्रकार के व्यक्तित्वो का विवेचन किया है। इस अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अध्ययन करने पर पता लगा है कि अधिकतर व्यक्ति न तो पूर्णतया अन्तर्मुखी ही होते है और न पूर्णतया बहिर्मुखी ही होते है। जिनमे अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी दौनो प्रकार की विशेषताये विद्यमान रहती है उन्हे उभयमुखी व्यक्तित्व वाला कहते है। क्रेस्मेर ( Kretschmer ) ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तियों के साइ-क्लोयड ( Cycloid ), सिजोयड (Schizoid) दो विभाग किये हैं। जिनमें से प्रथम मोटे. तथा दूसरे दुबले पतले और लम्बे होते है। पहले मिलनसार बहिर्मुखी प्रवृत्ति के प्रसन्त चित्त, दूसरे भावुक सकोचशील एकान्त प्रिय होते है। क्रेस्मर ( Kretschmer ) ने इनको एक दूसरे प्रकार से भी विभाजित किया है। जिनको अस्थेनिक ( Asthenic ) ऐथेलेटिक ( Athletic ) पिकनिक (Pyknic) तथा डिसप्लास्टिक (Dyeplastic) नास से सम्बोधित किया है। पहले दबले पतले, दूसरे सुडौल सुगठित शरीर वाले, तीसरे मोटे तोद वाले. तथा चौघे इन तीनो से भिन्न होते हैं । पहले भावुक, शान्त, एकान्त प्रियर और बौद्धिक होते हैं। दूसरे समाज में व्यवहार कुशल क्रियाशील व्यक्ति होते हैं। तीसरे प्रसन्न मन तथा मिलनसार होते है । शेल्डन (Sheldon) ने शारीरिक बनावट के आधार पर एन्डोमारिफक (Endomorphic), मेसोमारिफक ( Mesomorphic ) तथा ऐक्टोमारफिक (Ectomorphic) ये तीन भेद किये हैं। पहले मोटे, दूसरे कड़े और भारी शरीर के, तथा तीसरे लम्बी और कोमल हिंद्यो वाले व्यक्ति होते हैं। कैटेल ( Cattell ) बर्नन (Vernon) आदि मनोवैज्ञानिको ने व्यक्तित्व का लक्षणो (traits) के आधार पर विभजन किया है तथा कैटेल (Cattell) १६ मूल गुण (source traits) माने है। भारतीय शास्त्रों में भी व्यक्तित्व के विभाजन बहुत प्रकार से किये गये

भारतीय शास्त्रों में भी व्यक्तित्व के विभाजन बहुत प्रकार से किये गये हैं। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ के आधार पर, वात प्रधान, पित्त प्रधान तथा कफ प्रधान तीन प्रकार के व्यक्ति बताये गये है। आयुर्वेद के हिसाब से भी व्यक्तियों को केवल इन तीन विभागों में ही विभक्त नहीं किया गया है बल्कि वात, पित्त, कफ के न्यूनाधिक अनुपात के अनुसार उनके अनेक भेद हो जाते हैं जिसके अनुसार उनका स्वास्थ्य, बनावट, स्वभाव तथा व्यवहार होता है।

योग में चित्त के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन प्राप्त होता है। क्षिप्त,

मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध के भेद से पाँच प्रकार के चित्त के अनुसार पाँच ही प्रकार के व्यक्ति भी बताये गये हैं। जिनका विवेचन पूर्व में किया जा चुका है।

व्यक्तित्व का विभाजन कर्मों के आधार पर भी किया गया है। शक्ल, कृष्ण, शुक्लकृष्ण तथा अशुक्लअकृष्ण इन चार प्रकार के कर्मों के आधार पर ै चार प्रकार का व्यक्तित्व होता है जिसका विवेचन पूर्व मे किया जा चुका है। वद्ध तथा मुक्त पुरुष के भेद से भी व्यक्तियों का विभाजन किया जा सकता है। बद्ध पुरुषो की तो निकास के अनुसार अनेक श्रेणियाँ हो सकती है। मुक्त पुरुषो की दो श्रेणियाँ होती है, एक जीवन्मुक्त, दूसरा विदेहमुक्त. जिसका विवेचन पूर्व में किया जा चुका है। शास्त्रों में स्वभाव, प्रकृति और कर्म के भेद से व्यक्तियों का विभाजन जाति के रूप से किया गया है। यह जाति विभाजन सचम्च मे व्यक्तित्व विभाजन है। एक विशिष्ट प्रकार का व्यक्तित्व एक विशिष्ट जाति के सदस्यों का होता है। उस जाति विशेष के व्यक्तियों की प्रवृत्ति स्वभाव तथा कर्म सामान्यत निश्चित प्रकार के होते है। इस बात को दृष्टि में रखने के कारण ही जाति विशेष मे पैदा होने वाला व्यक्ति अपने स्वभाव, प्रकृति और कर्मों के अनुसार अन्य जाति का हो जाता था जिसके अनेक उदाहरण हमारे धर्म ग्रन्थो मे मिलते है। वसिष्ठ, वाल्मीकि, पराशर, व्यास ैं आदि अन्य जाति मे जन्म लेकर भी ब्राह्मण हुए। इस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र जाति के रूप से भी व्यक्तित्व के चार विभाजन हो जाते है जिनके स्वभाव, प्रकृति, कर्म उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। है ब्राह्मण 'स्वभाव' से ही सात्विक होता है। मत्य, अहिसा, क्षमा, सन्तोष, परोपकार, सुशीलता, तथा उदारता आदि उसकी प्रकृति में निहित है। क्षत्रिय राजसिक स्वभाव का होता है। उसमे प्रमुख की आकाँक्षा होती है। वह शासन करने का इच्छुक रहता है। युद्ध मे उसकी प्रवृत्ति होती है। इसीलिये इस प्रकार के प्रवृत्ति वाले व्यक्तियो को शासन भार तथा समाज रक्षा का कार्य दिया जाता है। ब्राह्मण के स्वभाव और प्रकृति के अनुरूप ही उन्हें कार्य भी सौपा गया। वैश्य प्रवृत्ति के व्यक्तियो मे धनोपार्जन तथा सग्रह की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। इनका भौतिकवादी दृष्टिकोण होता है। ये अधिक से अधिक विषय भोग के पदार्थों का सग्रह करने 🕯 मे रत रहते है। इसीलिये इन राजस तामस व्यक्तियो को समाज मे धनोपार्जन,

१ इसी पुस्तक ''योग मनोविज्ञान'' के पन्द्रहवे अध्याय को देखने का कष्ट करे।

२ इसी पुस्तक "योग मनोविज्ञान" का १७ वाँ अध्याय देखने का कष्ट करे।

३ गीता-४।१३, १८।४१ से ४५ तक।

कृषि कार्य, व्यापार तथा पशुपालन आदि कार्य सोपा गया। चौथे शूद्र जाति के तामस प्रधान व्यक्ति होते हैं जो आलस्य निद्रा, लोभ, भय, मोह आदि मे प्रवृत्त रहते हैं। निम्न बौद्धिक स्तर होने के कारण ये स्वय अपना मार्ग निश्चित नहीं कर सकते। उनमे उचित अनुचित विवेक नहीं होता अत समाज मे उनको सेवा कार्य सोपा गया है।

व्यक्तित्व के इन उपर्युक्त विभाजनों के अतिरिक्त गीता में अन्य दो प्रकार के विभाजन भी किये गये है जिनमे से एक विभाजन तो गुणो के आधार पर किया गया है। इस विभाजन के अनुसार आसुरी और दैवी सम्पदावाले दो प्रकार के व्यक्ति होते है। दैवी सम्पदा वाले व्यक्तियो का अन्त करण शब होता है। वे भय रहित सात्विक वृत्ति वाले होते है। आत्मोपलब्धि के लिये वे पर्ण रूप से दढ निश्चय वाले होते है। वे सत्य भाषी, क्रोध तथा अभिमान रहित, अनपकारी, दयालु, मृदु, सरल, क्षमाशील, तेजोवान्, शास्त्रविरुद्ध अनुचित कर्मों के प्रति लज्जाशील तथा किसी के प्रति घृणा न करनेवाले होते हैं। आसुरी व्यक्तित्व वाले पाखडी, घमडी, अभिमानी, क्रोधी, कटुमाषी तथा अज्ञानी होते है। र इन दोनो प्रकार के व्यक्तियों में दैवी सम्पदावाले कैवल्य की ओर गतिशील रहते है तथा आसुरी सम्पदा वाले बन्धन को ही प्राप्त करते रहते है।3 आस्री सम्पदा वालो को उचित और अनुचित का विवेक नही होता। उनमे कर्तव्य अकर्तव्य को जानने की शक्ति नहीं होती। वे पवित्रता, उत्तम व्यवहार तथा सत्य रहित होते है। उनका भौतिक वादी दृष्टिकोण होता है। वे ईश्वर को नही मानते है। समस्त विश्व उनके लिये आधार रहित है। वे अपनी तुच्छ बृद्धि से सदैव विश्व के विनाश के लिये ही कार्य करते रहते है। उनकी क्रियाएँ इन्द्रिय सन्त्रिष्ट प्राप्त करने के लिये होती है। उनके सभी कार्य सामान्यत भ्रम, मिथ्याभिमान, अज्ञान तथा दुष्ट विचारो से प्रभावित होते है। वे इन्द्रिय मुखो को ही स्थाई सुख मानकर उन्हे ग्रहण करते है। अपने इन सुखो के लिये वे दूसरो को दुख प्रदान करते, मारते तथा नष्ट करते है। वे सदैव उद्विग्न, चिन्तित व्यथित रहते हुए दु ख और मृत्यु की ओर अग्रसर रहते है। झूठे अभिमान तथा शक्ति आदि के भ्रम के कारण वे अनुचित मार्ग अपनाते है। ऐसे व्यक्ति जो अन्य न्यक्तियो से द्वेष तथा अन्तर्यामी ईश्वर से घृणा करते है निम्नतर जीवन

१ भ० गी०---१६।१, २३,

२, भ० गी०--१६।४;

३. भ० गी०-१६।५

की ओर चलते रहते हैं। उन्हें कभी भी आत्मज्ञान तथा कैवल्य नहीं प्राप्त होता। वे तो निरन्तर जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं।

इस उपर्युक्त विभाजन के अतिरिक्त गीता में साख्य-योग प्रतिपादित त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पर भी व्यक्तित्व का विभाजन किया गया है। सत्व,
रजस्, तमस्, इन तीनो गुणो में से जिस गुण की प्रधानता अन्य दो गुणो की
अपेक्षा होती हैं उसी के द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता हैं। इन
तीनो गुणो का अनुपात भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार का हैं।
इसी कारण से हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हैं। गीता में इन गुणो को
प्रधानता के आधार पर मोटे तौर से व्यक्तित्व को तीन प्रकार का बताया गया
है। गीता में इन व्यक्तित्वों को जानने की विधियाँ भी बताई गई है। व्यक्ति
की श्रद्धा के अनुसार उसके व्यक्तित्व का प्रकार निश्चित होता है। इसके
अनुसार सात्विक, राजसिक तथा तामसिक भेद से व्यक्तित्व तीन प्रकार का
होता है। इन व्यक्तित्वों का ज्ञान प्राप्त करने की विधि का वर्णन नीचे किया
जाता है। एक-एक प्रकार के व्यक्तित्व को लेकर उसके निश्चित करने की
प्रामाणिक प्रणाली बताई गई है।

१ सात्विक-सात्विक व्यक्तियो का सात्विक स्वभाव तथा सात्विक श्रद्धा होती है। वे आस्थावान् तथा ईश्वर भक्त होते है। उन्हें सात्विक भोजन श्रिय होता है जिसके द्वारा आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख आदि की वृद्धि होती है। यह भोजन मन को स्वभाव से ही प्रिय, रसीला, स्निन्ध, अपेक्षाकृत स्थाई ग्रर्थात स्थिर रहने वाला होता है। शरीर में इसका पाचन होने पर यह सात्विक स्वभाव प्रदान करता है। इस प्रकार से श्रद्धा के द्वारा तथा सात्विक प्रकार के भोजन में रुचि के द्वारा सात्विक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को पहचाना जाता है। सात्विक व्यक्तियों को पहचानने की दूसरी विधि यज्ञ की है। सात्विक व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करते हैं। वे केवल कर्त्तव्य भाव से ही यज्ञ करते हैं। वे बिना किसी इच्छा के ईश्वर मे श्रद्धा रखते हुए मनसा, वाचा, कर्मणा तप करते हैं । सात्विक व्यक्ति उचित स्थान पर उचित समय में उचित व्यक्ति को बिना किसी फल की इच्छा के दान देता है। गीता के अनुसार बिना श्रद्धा के कोई भी कर्म पवित्र नहीं कहा जा सकता, तथा वह इस लोक तथा परलोक दोनो के लिये अच्छा नही होता। सारिवक व्यक्तियो के समस्त कर्म लगाव तथा कर्म फलाशा से रहित और शास्त्रों के अनुकूल होते हैं। वे फल की इच्छा को त्याग कर केवल कर्तव्य

के लिये ही कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। वे सफलता, असफलता का ध्यान न रखते हुए पूर्ण उत्साह और धैर्य के साथ अपने कार्य को करते हैं। उनको उचित अनुचित का ज्ञान होता है। वे शुम और अशुम कर्मों को पहचानते हैं। उन्हें बन्धन और मुक्ति का भेद ज्ञात होता है। वे सदैव विवेक-पूर्ण कार्य करते हैं तथा निरन्तर मुक्तावस्था की ओर अग्रसर रहते हैं।

र राजसिक — राजसिक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की राजसिक श्रद्धा होती है। वे यक्ष राक्षसादि को पूजते हैं। उनको राजसिक भोजन प्रिय होता है, जो कि अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, तिक्त, खट्टा, नमकीन, उत्तेजक तथा दाह, दु ख, जिन्ता और रोगों को पैदा करने वाला होता है। वे फल प्राप्ति के प्रलोभन से यज्ञादि करते हैं। उनके तप केवल मान, प्रतिष्ठा आदि के लिये होते हैं। उनका तप, पाखडपूर्ण तथा दिखावटी होता है। वे बदले की मावना से, अपने सासारिक कार्यों को सिद्ध करने, फल की इच्छा तथा क्लेशों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिये दान देते हैं। सात्विक व्यक्ति की तरह से वे हर प्राणी में ईश्वर के दर्शन नहीं करते। इन राजसिक व्यक्तियों के सारे कर्म फल की इच्छा से किये जाते हैं। उनके सभी कार्य दम्म तथा रागयुक्त होते हैं। वे सफलता और विफलता से सुखी और दुखी होते रहते हैं। वे लोलुप, अशुद्ध तथा दूसरों को कष्ट देने वाले होते हैं। वे उचित, अनुचित, धर्म-अधर्म, तथा कर्तव्य-अकर्तव्य के भेद को विकृत बुद्धि होने के कारण ठीक-ठीक नहीं जान पाते।

द तामसिक:—तामसिक व्यक्ति तो पूजा के वास्तिवक स्वरूप से ही अनिमज्ञ होते हैं। वे भूत, प्रेत, पिशाच आदि दुष्ट आत्माओ का पूजन करते हैं। वे अधपका, अपवित्र, बासी, नीरस, दुर्गन्धपूर्ण तथा उच्छिष्ट भोजन करने वाले होते हैं। वे विधिविधान रहित यज्ञ करते हैं। उनका यज्ञ मन्त्रोच्चारण, दक्षिणा, अन्तदान, श्रद्धा आदि से रहित होता है। उनका तप अपने मन, वाणी और शरीर को पीडा पहुँचाकर दूसरों को कष्ट तथा हानि पहुँचाने के लिये होता है। वे तप के द्वारा अपने शरीर आदि को इसलिये कष्ट देते हैं कि उससे दूसरों का अनिष्ट हो। वे बिना श्रद्धा के कुपात्र को ही दान देते हैं। वे अज्ञान तथा श्रम वश्च अपने कर्त्तव्य को छोड बैठते हैं। दूसरे के कष्टो को ध्यान में न रखते हुये उनके समस्त कार्य होते हैं। वे धमण्डी, अपकारी, अज्ञानी, मूर्ख, धोखादेनेवाले तथा विचारहीन होते हैं। उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में ही काय करती है। वे सदैव उल्टा ही सोचते हैं। उनकी घारणा हर विषय के प्रति गलत होती है। वे दुष्ट बुद्धि तथा नीच प्रकृति के होते हैं।

१. भ०गी०--१७१२-२८

इन तीन प्रकार के व्यक्तियों के अतिरिक्त, व्यक्ति की इन तीनों गुणों से परें की स्थिति भी होती हैं जिसे त्रिगुणातीत अवस्था कहते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक हैं किन्तु आत्मा इन तीनों गुणों से परें हैं। आत्मा का बन्धन अज्ञान के कारण हैं। अज्ञान के कारण आत्मा अपने को शरीर, मन, इन्द्रिय आदि समझ बैठती हैं। इस प्रकार प्रकृति की विकृतियों के साथ तादात्म्य सम्बन्ध की प्रतीति के कारण आत्मा सुख-दु ख व मोह को प्राप्त होती हैं। सुख, दु ख एव मोह क्रमश सत्व, रजस् एव तमस् के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। सत्व के कारण सुख, रजस के कारण दु ख, तमस के कारण मोह की उत्पत्ति होती हैं। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि क्रियाशीलता त्रिगुणात्मक प्रकृति के कारण ही हैं और वह स्वय इन गुणों से परें हैं तब उसको विवेक ज्ञान प्राप्त होकर वह त्रिगुणातीत हो जाता है। जन्म-मरण तो केवल अज्ञानी का ही होता है। आत्म-ज्ञान प्राप्त होने पर वह जन्म-मरण तथा वृद्धावस्था के दु खों से छुटकारा पा जाता है।

त्रिगुणातीत — त्रिगुणातीत को त्रिगुण के कार्यों से न तो राग ही होता है, न घृणा ही। आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद उसको सासारिक कार्यों में रत रहते हुए भी उनसे कोई राग नही होता। न तो वह किसी से घृणा करता है और न प्यार। गुण उसे विचलित नहीं कर सकते। उसके लिए सुख-दु ख दोनो समान है। उसके लिए प्रिय-व्यप्त्रय, निन्दा-स्तुति, मान-अपमान, शत्रु-मित्र सब एक समान है। यह जानते हुए कि क्रियाएँ गुणों के द्वारा होती हैं, वह क्रियाओं के फल से उदासीन रहता है। उसे कोई भी क्रोधित तथा उद्विग्न नहीं कर सकता है। समस्त परिवर्तनों के मध्य में वह अप्रभावित रहता है। उसे कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। उसके लिये मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण एक समान हैं। उसकी सारी क्रियाएँ राग-रहित होती है। ऐसे व्यक्ति को ही त्रिगुणातीत कहा जाता है।

इस समस्त विवेचन का निष्कर्ष यह निकलता है कि आत्मा का अज्ञान के कारण अनादि काल से अनेक जन्मजन्मान्तरों के सस्कारों से सम्बन्धित विशिष्ठ सूक्ष्म शरीर जो कि प्रारब्धानुसार नवीन-नवीन स्थूल शरीरों को धारण करता, नूतन-नूतन कर्मों तथा उनके सस्कारों के द्वारा निरन्तर परिवर्त्तित होता हुआ भी कैवल्यावस्था तक समन्वित तथा स्थाई रूप ग्रहण किये रहता है। उसको व्यक्तित्व कहते हैं।

## अध्याय २३ विभूतियाँ १

मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय केवल साधारण मानव की मानसिक अवस्थाओ तथा व्यवहारो तक ही सीमित नही किया जा सकता है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है सामान्य मनुष्य का चित्त मलावरण के कारण सीमित होता है तथा उसके सम्बन्ध से प्राप्त ज्ञान भी उसी के समान सीमित होता है। चित्त आकाश के समान विभु होते हुये भी व्यक्तिगत रूप से वासनाओं के कारण सीमित हो जाता है। इस सीमित चित्तको ही कार्य चित्त कहते है जो कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में उनकी वासनाओं के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। योग के अम्यास से चित्त की सीमा को बढ़ा कर उसे विभु रूप प्रदान किया जाता है जो कि उसका वास्तविक रूप है।

साधक कैवल्य प्राप्त करने के लिये योग मार्ग को साधन के रूप मे अपनाता है। इन योग साधनों का अम्यास करने से चित्त का मल घीरे-घीरे दूर होता चला जाता है। चित्त अम्यास से ज्यो-ज्यों निर्मल होता जाता है त्यो-त्यों व्यक्ति को अदमुत शक्तियाँ प्राप्त होती चली जाती है। इन शक्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना भी मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय है। ये विभूतियाँ काल्पनिक न होकर वास्तविक तथ्य है। अत इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। अम्यास के काल में प्राप्त होने वाली इन विभूतियों के विषय में साधारण व्यक्ति तो कल्पना भी नहीं कर सकते।

योगाम्यास में सबसे पूर्व यम-नियम का पालन करना पडता है। उसके बिना योगाम्यास होना कठिन है। यम-नियम के पालन से ही साधक में योगाम्यास करने की शक्ति उत्पन्न होती है। अहिंसा, सत्य, अस्त्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के भेद से यम पाँच है। नियम भी शौच, सन्तोष, तप, स्वाच्याय, ईश्वर प्रणिधान के भेद से पाँच है।

१ विशव विवेचन के लिये हमारा 'भारतीय मनीविज्ञान' नामक ग्रन्थ देखने का कष्ट करे।

२. इसी ग्रन्थ ''योगमनोविज्ञान'' के १९ वे अध्याय (अष्टाग ग्रोग) की देखने का कष्ट करें।

अहिंसा के अभ्यास के दृढ होने पर ससर्ग में आनेवाले महाहिसक प्रवत्ति के प्राणी भी अपनी हिसक प्रवृत्ति को छोडकर वैर भाव रहित हो जाते है। अहिंसा-निष्ठ योगी जब अपने चित्त मे यह भावना करता है कि उसके पास-पड़ोस मे हिसा न हो तो उसकी उस चित्त की अहिसात्मक तीव्र धारा से सिह. व्याघ्र. भेडिये जैसे जीव भी अपनी हिसात्मक वृत्ति को त्याग देते है। उसकी इच्छा मात्र से अहिसा की भावना सर्वत्र फैल जाती है। ै सत्य का अभ्यास दृढ हो जाने के बाद साधक की वाणी अमोघ हो जाती है। वह मुख से जो वचन निकालता है वे सब सत्य होते हैं। उसके वचन त्रिकाल में सत्य होते हैं। होने वाली बात ही उसके मुखसे निकलती है। अस्त्तेय के दृढ होने पर उसको घन सम्पत्ति आदि स्वत प्राप्त हो जाते है। गुप्त से गुप्त धन भी उसके लिये गुप्त नहीं है। उसको किसी भी भोगसामग्री की कमी नही रह जाती है। ब्रह्मचर्य के दृढ अभ्यास होने पर साधक में अपूर्व शक्ति आ जाती है जिसके कारण उसके किसी कार्य मे बाधा नही उपस्थित होती। अपरिग्रह अम्यास के दृढ होने पर साधक को वर्तमान तथा पूर्व के समस्त जन्मो का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। शौच अभ्यास के दढ होने पर साधक का शरीर से राग तथा ममत्व छट जाता है। आम्यन्तर शौच के द्वारा मन स्वच्छ होकर अन्तर्मुखी प्रवृत्ति वाला हो जाता है जिससे कि एकाग्रता में वृद्धि होकर चित्त आत्म-दर्शन की योग्यता प्राप्त कर लेता है। सन्तोष के दृढ होने पर साधक तुष्णा रहित होकर परम सुख प्राप्त करता है। तप के द्वारा अणिमा, गरिमा, लिघमा, महिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, वाशित्व, ईशित्व. सिद्धियाँ साधक को प्राप्त हो जाती है। इन्द्रियो में दिव्य दर्शन, दिव्य श्रवण तथा दूर श्रवण की अदभत शक्ति प्राप्त हो जाती है। स्वाच्याय अभ्यासी को क्रिषियो, देवताओ, सिद्धों के दर्शन प्राप्त होते हैं। ईश्वर प्रणिधान से समस्त विष्नो का नाश होकर शीघ्र समाधि लाभ होता है ।

आसन के सिद्ध होने पर साधक में कप्ट सिह्ण्णुता आ जाती है। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास आदि द्वन्द्व उसको चचल नहीं कर पाते। वह रोगों से मुक्त हो जाता है। समस्त शारीरिक विकार नष्ट हो जाते हैं । आसन, प्राणायाम की सिद्धि का साधन है।

१. पा० यो० सू०-- २।३४,

र. पा० यो० सू०-- २।३६-४५,

३. पा० यो॰ स्०-रा४६, ४७, ४८ हठयोग प्र० १।२९, ३१, ४७, धे० स० २।८, १०, १९, ३०, ४३, यो॰ मी॰-P. 248, 250, 251, 252, यो॰ मी॰-Vol I NO 2, Page. 62, यो॰ मी॰ Vol. II NO, 4, Page 286

प्राणायाम के द्वारा साधक रोग मुक्त हो जाता है। तथा उसमे चित्त को स्थिर करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। उसकी समस्त नाडियो की शुद्धि हो जाती है?। प्राणायाम के द्वारा चित्त के मल जल कर भस्म हो जाते है?। प्रत्याहार सिद्ध होने पर साधक इन्द्रियो पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेता है ।

धारणा, घ्यान, समाधि तीनो को मिलाकर सयम कहते है। <sup>४</sup> पातजल योग सूत्र के अनुसार सयम के द्वारा अनेक विचित्र शक्तियाँ प्राप्त होती है। विषयो के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम होते हैं। इन तीनो परिणामो में सयम कर लेने से योगी उनका भूत, भविष्य का, साक्षा-त्कारात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेता है ( ३।१६ )। शब्द, अर्थ, ज्ञान की पृथकता मे सयम करने से योगी को समस्त पशु, पक्षी आदि प्राणियो की भाषाओ का ज्ञान हो जाता है (३।१७)। सस्कारो के ऊपर सयम करने से योगी को उन सस्कारो का साक्षात्कार होकर उनसे सम्बन्धित समस्त पूर्व जन्मो का ज्ञान प्राप्त हो जाता है (३।१८)। दूसरो के चित्त पर सयम करने से दूसरो के चित्त का साक्षात्कार प्राप्त कर योगी को सकल्प मात्र से उनके चित्त का ज्ञान प्राप्त हो जाता है (३।१९)। अपने शरीर के रूप में सयम कर छेने से योगी अन्तर्धान हो जाता है। क्यों कि जब योगी अपने शरीर के रूप में सयम करता है तब दूसरो के नेत्र प्रकाश से उसके शरीर का सन्निकर्ष न होने के कारण दूसरे की योगी का सक्षात्कार नहीं होता। इस स्थिति में निकटतम उपस्थित व्यक्तियों को भी योगी दिखाई नहीं पडता है (३।२१) । सोपक्रम तथा निरूपक्रम इन दो प्रकार के कर्मों मे पहला शीघ्र फल प्रदान करने वाला तथा दूसरा विलम्ब से फल प्रदान करने वाला होता है। इन दोनो प्रकार के कमों में सयम करने से योगी मृत्यु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है (३।२२)। मैत्री, कश्णा और मुदिता इन तीन प्रकार की भावनाओं में सयम करने से योगी को मित्रता का बल. करणाबल, तथा मुदिताबल प्राप्त होता है ( ३।२३)। जिस बल मे योगी सयम करता है उसीके बल को वह प्राप्त कर लेता है। अगर हाथी के बल मे

१. इसी ग्रन्थ "योग-मनोविज्ञान" का १९ वाँ अध्याय देखने का कष्ट करे।

२ पा० यो० सू०-- २।४९--- ५३,

३. पा० यो० सू०--- २।५४, ५५,

४. पा० यो० सू०--३१४,

४. पा० यो० सू०---३।१३,

सयम करता है तो उसको हाथी के सदृश्य बल प्राप्त होता है। वायु के बल मे सयम करने से वायु के समान उसे बल प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार के बल मे वह सयम करेगा उसी प्रकार का बल उसे प्राप्त हो जावेगा (३।२४)। जब योगो ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश सूक्ष्म व्यवधान युक्त दूर देश स्थित पदार्थों के ऊपर डालता है तो उस समय उसे उनका प्रत्यक्ष हो जाता है। मन, बुद्धि, अहकार, परमाणु आदि इन्द्रियातीत विषय है। समुद्र के रत्न, खान के खनिज पदार्थ आदि सभी व्यवधान होने के कारण साधारण इन्द्रियो के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किये जाते है। इन्द्रियाँ सीमित शक्ति वाली होने से अति दूर देश की वस्तुओं को वे नहीं देख सकती, किन्तु योगी ज्योतिषमती प्रवृत्ति के प्रकाश को सयम के द्वारा इन पर डालकर इन सब का प्रत्यक्ष कर लेता है (३।२५)। सूर्य में सयम करने से योगी को चौदहो भूवनो का सविस्तार प्रत्यक्ष होता है (३।२६)। चन्द्रमा मे सयम करने से योगी को समस्त तारा गणो की स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है (३।२७)। ध्रुव तारे मे सयम करने से समस्त तारा गणो की गति का ज्ञान हो जाता है (३।२८)। नाभिचक्र में जिससे कि नाडियों के द्वारा समस्त शारीरिक अग सम्बन्धित है सयम करने से शरीर स्थित घातुओ (त्वचा, रक्त, मॉस, चर्बी, नाडी, हड्डी, वीर्य ) तथा दोषो ( वात, पित्त, कफ ) का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है (३।२९)। कण्ठ कूप में सयम करने से भूख, प्यास से छूटकारा प्राप्त हो जाता है (३।३०)। कुर्म नाडि में सयम करने से चित्त और शरीर में स्थिरता प्राप्त होती है (३।३१)। ब्रह्मरन्ध्र की प्रकाश वाली ज्योति में जिसे मुर्घा ज्योति कहते हैं सयम करने से सामान्य प्राणियों के द्वारा आकाश और पृथ्वी के मध्य में विचरने वाले अदृश्य सिद्धो के दर्शन प्राप्त होते हैं (३।३२)। अन्तिम ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी बिना सयम के ही भूत, भविष्य, वर्तमान त्रिकाल-उपस्थित पदार्थी का ज्ञान प्राप्त कर लेता है (३।३३)। हृदय में सयम करने से समस्त वृत्तियो सहित चित्त का साक्षात्कार होता है (३।३४)। चित्त मे प्रतिबिम्बित पुरुष की द्रष्टा पुरुष स्वरूप विषयक वृत्ति अर्थात् पौरुषेय वृत्ति मे सयम करने से योगी को पुरुष का ज्ञान प्राप्त होता है (३।३५)। उपर्युक्त सयम के अम्यास से पुरुष ज्ञान से पुर्व प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ती ये छः सिबियाँ प्राप्त होती हैं। अतीन्द्रिय, छिपी हुई दूरस्थ, भूत तथा भविष्य की

१. इसका विशव विवेचन हमारे "भारतीय-मनोविज्ञान" नामक प्रन्थ में देखने का कष्ट करें।

वस्तुओं के प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रातिभ कहते है। दिव्य तथा दूर के शब्द सुनन की शक्ति श्रावण, दिव्य स्पर्श की शक्ति वेदना, दिव्य रूप देखने की योग्यता आदर्श, दिव्य रस का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता आस्वाद तथा दिव्य गध सुँघने की शक्ति को वार्ता कहते है। ये छहो, सिद्धियाँ परुष ज्ञान के लिये स्वार्थ प्रत्यय में किये गये सयम से परुष ज्ञान के पर्व उत्पन्न होती है (३।३६)। सयम के अभ्यास से जब योगी निष्काम कर्म करने लगता है तब शरीर से चित्त का बन्धन शिथिल पड जाता है और वह नाडियो में सयम करके उनमें विचरण करने के मार्ग का साक्षात्कार करके अपने शरीर से सक्स शरीर को निकालकर अन्य के शरोर मे प्रविष्ट करने की शक्ति प्राप्त कर छेता है (३।३८)। उदान वायु में सयम करने से योगी का शरीर बहुत हल्का हो जाता है जिससे वह पानी पर पृथ्वी पर के समान चलने लगता है। कीचड तथा काटो के द्वारा व्यथित नहीं होता और मरणोपरान्त उर्धगति को प्राप्त होता है (३।३९)। समान वायु में सयम करके उसकी जीतने से योगी का शरीर अग्नि के सद्दय देदीप्यमान हो उठता है (३।४०)। श्रोत्रेन्द्रिय तथा आकाश के सम्बन्ध का सयम द्वारा प्रत्यक्ष कर लेने के बाद योगी सूक्ष्मातिसूक्ष्म तथा दूरस्थ शब्दों को सुन्ने की शक्ति प्राप्त कर लेता है (३।४१)। जब योगी अम्याम के द्वारा बिना कल्पना के ही मन को शरीर के बाहर यथार्थ रूप से स्थिर करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है (जिसे महा विदेह कहा गया है) तो चित्त के प्रकाश के आवरण अविद्यादि पचक्लेशो का नाश हो जाता है तथा उसमे इच्छानुसार विचरण की शक्ति पैदा हो जाती है (३।४३)। शरीर तथा आकाश के सम्बन्ध में सयम करने से आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है (३।४२)। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश इन पाँची भूतो की स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय तथा अर्थवत्व इन पाँचो अवस्थाओं में सयम करने से योगी जनका प्रत्यक्ष कर पाँचो भूतो पर अधिकार प्राप्त कर लेता है जिसके द्वारा अणिमा (लघु-रूप ), लिंघमा ( हल्का शरीर होना ), महिमा ( शरीर को विशाल कर छेना), गरिमा ( शरीर को भारी करने की शक्ति), प्राप्ति ( मन चाहे पदार्थ को प्राप्त करने की शक्ति), प्राकाम्य (बिना किसी अडचन के इच्छा पूर्ण होना ), विशत्व ( पाँचो भूतो तथा तत्सम्बन्धित पदार्थी का वश में होना ), ईिंगित्व ( समस्त भूतो तथा तत्सम्बन्धी पदार्थी के उत्पत्ति विनाश की सामर्थ्य ) सिंद्धियाँ प्राप्त होती है (३।४५)। एकादश इन्द्रियो की ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व इन पाच अवस्थाओं में सयम करने से इन्द्रिय जय प्राप्त होता है जिससे मन के समान गति, स्थूल शरीर के बिना ही विषयो को ग्रहण करने

की शक्ति तथा प्रकृति के ऊपर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है (३।४७, ४८)। बुद्धि और पुरुष के भिन्नता मात्र का ज्ञान प्राप्त होने से योगी सर्वज्ञ हो जाता है (३।४९)। विवेक ख्याति से वैराग्य होने पर समस्त दोषो का बीज नष्ट हो जाता है जिसके फलस्वरूप कैवल्य प्राप्त होता है (३।५०)। क्षण तथा उसके क्रम में सयम करने से विवेक ज्ञान उदय होता है जो कि ससार सागर से पार लगाने वाला है तथा जिसके द्वारा योगी समस्त विषयो को सब प्रकार से बिना क्रम के जान लेता है। यह ज्ञान की पराकाष्टा है (३।५२, ५३, ५४)।

शरीर, इन्द्रियो और चित्त में परिवर्तन के द्वारा विलक्षण शक्ति के उदय होने को ही सिद्धि कहते है। ये सिद्धियाँ जन्म औषघि, मन्त्र, तप और समाधि इन पाँच तरह से प्राप्त होने के कारण पाँच प्रकार की होती है। जन्म से ही शक्ति लेकर पैदा होने वाले कपिल आदि महर्षि हुए है। वे पर्व जन्म मे प्राप्त स्थित के कारण इस जन्म मे उस योग्यता को लेकर पैदा होते है। इनका चित्त पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव के कारण जन्म से ही योग्यता लेकर पैदा होता है। औषधियों के द्वारा भी चित्त में विलक्षण परिणाम उत्पन्न होते हैं। औषधियों से स्थल समाधि भी उत्पन्न हो जाती है तथा इन्द्रिय निरपेक्ष ज्ञान भी औषिषयों के द्वारा प्राप्त होता है १। औषिषयों के द्वारा चित्त मे विलक्षण परिवर्तन देखने मे आये है। इसके अतिरिक्त मन्त्रों के द्वारा भी सिद्धि प्राप्त होती है। विधिवतु मन्त्र अनुष्ठान से चित्त में विलक्षण प्रकार की शक्ति उदय हो जाती है। तप के द्वारा भी शरीर इन्द्रिय तथा चित्त निर्मल होकर विलक्षण शक्ति प्राप्त करते है। समाबियों के द्वारा प्राप्त सिद्धियों का वर्णन तो पूर्व में किया ही जा चुका है। समाधि के द्वारा प्राप्त चित्त ही कैवत्य प्रदान करने वाला होता है। अन्य प्रकार से जो सिद्धियाँ प्राप्त होती है उनका कारण पूर्व जन्म का समाधि अभ्यास ही है। जन्म औषधि आदि तो केवल निमित्त मात्र हैं।

उपर्युक्त साधनों से जो भी सिद्धियाँ प्राप्त होती है वे सब उन साधनो द्वारा चित्त के प्रभावित होने से ही होती हैं। चित्त के आवरण ज्यों ज्यों हटतें जाते हैं त्यो-त्यो सिद्धियाँ प्राप्त होती जाती हैं। चाहे वह किसी भी साधन से हो। सृष्टि के ऊपर सयम करने में बहुत से व्यक्तित्व का उदय व्यक्ति करता हैं।

योगवासिष्ठ में भी मन की अदभुत शक्तियों का वर्णन किया गया है। मनकों वसिष्ठ ने सर्वशक्ति सम्पन्न बताया है। वह सब कुछ कर सकता है। जिस प्रकार

<sup>?</sup> Ds. J. B, Rhine. Extra Sensory Perception P. 222.

की भावना वह अपने भीतर करता है वैसा ही बन जाता है ? । सिद्धियो का वर्णन तो पर्व मे किया ही जा चुका है। समाधि के द्वारा यह ससार को उत्पन्न करने वाला मन ही स्वतन्त्रता पूर्वक शरीर की रचना करता है। मन का ही रूपान्तर सब अवस्थाये हैर। मन के अनुरूप ही विषय प्राप्त होते है। मन के दढ़ निश्चय को कोई नहीं हटा सकता। मन के अनुकुल ही मनुष्य की गति होती है। दू ख-सुख, बन्धन और मुक्ति सब चित्त के ही आधीन है। मन के द्वारा जीव की परिस्थितियाँ रची जाती है। मन के द्वारा ही दुख-सुख प्राप्त होते है। आधि-व्याधियो की उत्पत्ति का कारण मन ही है। मन के द्वारा ही इनसे निवृत्ति भी प्राप्त होती है। मन के शान्त होने पर सब तरफ शान्ति दिखाई देती है। मन के कारण ही जीव सासारिक बन्धनो मे फसा हुआ है। मन की शुद्धि प्राप्त होने पर बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। अशुद्ध मन शक्ति हीन होता है। शुद्ध मन के ही द्वारा दूसरों के मन का ज्ञान प्राप्त हो सकता है तथा सूक्ष्म लोको में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से अम्यास के द्वारा साधक मन को शुद्ध करके उसकी विशुद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है जिससे कि उपर्युक्त शक्तियाँ वा सिद्धियाँ जिन्हे विभृति कहा जाता है. प्राप्त होती है। ये विभृतियाँ योगी के लिये उत्तम नही कही गई है। क्योंकि इनके द्वारा साधक के पतन होने की सम्भावना रहती है बल्कि इनको प्राप्त करने पर व्यक्ति को आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करने मे बहुत बाधाएँ उपस्थित होती है। किन्तु साधारण व्यक्तियों के लिये ये सिद्धियाँ बहत ही विलक्षण हैं। कूछ भी हो ये सब विभूतियाँ भी मन की शक्ति होने के कारण योग मनोविज्ञान के अध्यनन का विषय है। पारचात्य आधुनिक मनोविज्ञान इनके ज्ञानसे लगभग वचित सा है। अत योग-मनोविज्ञान का क्षेत्र आधुनिक मनोविज्ञान से अपेक्षाकृत अत्यधिक विस्तृत है जिसके अन्तर्गत इन समस्त विभित्यों का अध्ययन किया जाता है। आज आधुनिक मनोविज्ञान में पर-मनोविज्ञान के अन्वेषणो ने मनोविज्ञान के क्षेत्रों में बहुत बड़ी हलचल मचारक्खी है। परा-मनोविद्या ने पूर्वजन्म, मन की अलौकिक शक्ति तथा अभौतिक शक्ति का प्रतिपादन अपने अन्देषणों के आधार पर किया है। हमे पूर्ण आशा होती है कि मनोवैज्ञानिक इन अन्वेषणो पर व्यान देकर मनोविज्ञान के क्षेत्र तथा उसके अध्ययन मे परिवर्तन लाकर उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति को अपनाकर उसका सही-सही ज्ञान प्राप्त करेंगे।

१ यो० वा०-- ३।९१।४, १६, १८, ५२, १७,

२. यो॰ वा॰—दै।११४।१७, दै।७।११, ६।१३९।१, ३।११०।४६; इ।१०३।१४, ३।४।७९, ३।४०।२९

#### अध्याय २४

## कैवल्य

अविद्या के कारण चित्त के साथ पुरुष का सम्बन्ध अनादि काल से चला भा रहा है जिसके कारण पुरुष बुद्धि से अपना तादात्म्य स्थापित करके बन्धन को प्राप्त होता है। यह बन्बन ही समस्त दू खो का कारण है। चित्त त्रिगुणात्मक है। उसके साथ परुष का सयोग होने से पुरुष अपने आप को कर्ता समझकर सुख-द् ख और मोह को प्राप्त होता रहता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि . अगर यह सम्बन्ध अनादि काल से चला आ रहा है तो यह सम्बन्ध तथा उसके द्वारा उत्पन्न वासना भ्रादि के अनादि तथा अनन्त होने तथा उनका उच्छेद असम्भव होने के कारण जन्म मरण आदि ससार की समाप्ति होना भी असम्भव ही है। वासनाओ का कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश पचक्लेश है। वासनाओं से ही जाति, आयु और भाग की उत्पत्ति होती है। अत जाति. आयु और भोग ये वासनाओं के फल है। वासनाये चित्त के आश्रित रहती है। अत चित्त वासनाओं का आश्रय कहलाता है। इन्द्रियों के विषय शब्दादि वासनाओं के आलम्बन है। अनादि और अनन्त वासनाये हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन पर आधारित है। जब तक ये चारो रहेगे तब तक वासना भी रहेगी, और जब तक वासनाये रहेगी तब तक जन्म-मरण आदि से छुटकारा प्राप्त नही हो सकता। इस रूप से वासनाओं का नाश उपर्युक्त अविद्यादि चारों के नाश होने से ही होगा जिसके फलस्वरूप जन्म-मरण आदि ससार चक्र से छुटकारा प्राप्त हो जायेगा। यह प्रवाह रूप से अन। दि होने के कारण, उसके कारण हेत आदि के नाश होने से उसका नाश होना भी निश्चित है। जो स्वरूप से ही अनादि है उसका नाश नही होता जैसे पुरूष स्वरूप से ही अनादि है अत उसका नष्ट होना असम्भव है। किन्तु जो प्रवाह रूप से अनादि होता है उसका आविर्भाव किसी कारण से होता है। अत उसके कारण का अभाव हो जाने से उसका भी अभाव हो जाता है। अभाव होने का तात्पर्य यहाँ अत्यन्ताभाव से नहीं है, बल्कि कार्य का कारण मे लीन होने से है। र विवेक ज्ञान

१ यो सू --- ४।११,

२ यो० सू०--४।१२,

योग० २०

द्वारा अविद्या के नष्ट होने पर आत्मा और बुद्धि का सम्बन्ध समाप्त हो जाता है। चित्त अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाता है और पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इसे ही कैवल्य कहते हैं। अविवेक के कारण प्रकृति और पुरुष का सयोग होता है, जो कि विवेक-ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है। विवेक के द्वारा अविवेक समाप्त हो जाता है और अविवेक के समाप्त होने पर जन्म-मरण रूप बन्धन की समाप्ति हो जाती है। इसे ही मोक्ष कहते है। इस अवस्था में गुण अपने कारण में लीन हो जाती है अर्थात् चित्रशक्ति पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यही कैवल्य प्राप्ति है। सत्य तो यह है कि पुरुष स्वभावत ही नित्य मुक्त है। बन्धन की प्रतीति उसमें अविवेक के कारण होती है।

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब पुरुष निर्मुण, अपरिणामी, निष्क्रिय है तो फिर उसका मोक्ष किस प्रकार होगा वियोक 'मोक्ष' मुच् धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ मोचना अर्थात् बन्धन-विच्छेर है। पुरुप तो कभी बन्धन को प्राप्त ही नहीं होता। बन्धन वासना, क्लेश कर्माशयों को कहा जाता है। वासना-सस्कार जन्मजन्मान्तर से चले आ रहे है। अविद्यादि पञ्चक्लेश, सञ्चित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म, इन सब से उत्पन्न होने वाले धर्माधर्म आशय को बन्धन कहते है। धर्माधर्म रूप बन्धन प्रकृति के धर्म है। अत उस बन्धन का सम्बन्ध पुरुष से न होकर प्रकृति से है। अत बन्धन से मुक्ति भी प्रकृति की ही होनी चाहिए, पुरुष की नहीं। पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति का क्रियाशील होना समझ में नहीं आता।

साख्य-कारिका में ईश्वर कृष्ण ने भी कहा है कि सचमुच में ससरण, बन्धन तथा मोक्ष पृष्ण का नहीं होता है। बन्धन, ससरण एवं मोक्ष तो अनेक पृष्णों के आश्रय से रहने वाली प्रकृति का ही होता है । प्रकृति के बन्धन, ससरण एवं मोक्ष को पृष्ण में आरोपित कर पृष्ण का बन्धन, ससरण और मोक्ष कहा जाता है। वस्तुत पृष्ण का बुद्धि के साथ तादात्म्य का अध्यास होने के कारण ही पृष्ण, प्रकृति के बन्धन और मोक्ष का अपना बन्धन और मोक्ष समझता है। जब पृष्ण का प्रतिबिम्ब प्रकृति में पडता है तो उस समय विम्ब और प्रतिबिम्ब में तादात्म्य होने के कारण बन्धन, मोक्ष तथा ससार जो कि प्रकृति के धर्म है, द

१ यो• सू•--४।३४,

२. सा**॰ का॰**—६२,

वे सब पुरुष मे भासने लगते हैं। इस प्रकार से प्रकृति के धर्मों का पुरुष मे भामना ही पुरुष को बन्धन की प्रतीति प्रदान करता है। चित्त त्रिगणात्मक होने के कारण उसमे ज्ञान को आवृत करने वाला तमस् भी विद्यमान रहता है। रजस् के द्वारा उसमे चञ्चलता भी विद्यमान रहती है जिसके कारण उसमे प्रतिबिम्बित पुरुष भी चञ्चल प्रतीत होता है। वह इन तीनो गणो के प्रभाव से सुख दू ख और मोह को प्राप्त होता रहता है। चित्त के चञ्चलता रहित होने तथा तमस् के आवरण के अति मूक्ष्म हो जाने पर चित्त मे पुरुष स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होने लगता है जिसके फलस्वरूप भेद ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। समस्त वासनाओं का कारण अज्ञान है। जब तक यह अविद्या नहीं समाप्त होती तब तक ये समस्त प्रकृति के कार्य पुरुष मे प्रतीत होते रहते है। जब पञ्चक्लेश बीज-रूप वासना सहित विवेक ख्याति द्वारा भस्म हो जाते है तब उनमे अपने कार्य क्लेशो के उत्पन्न करने की शक्ति नही रह जाती है। विवेक ख्याति का प्रवाह निरन्तर चलते रहने पर यह अवस्था प्राप्त हो जाती है। विभिन्न व्यक्तियों के चित्त में सत्व, रजस् और तमस् विभिन्न अनुपातों में विद्यमान रहते हैं। योग मे चित्त को शुद्ध करने का मार्ग बताया गया है। उसका वर्णन पूर्व के अध्यायों में हो चुका है। जब चित्त पुरुष के समान शुद्ध हो जाता है तभी कैवल्य प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चित्त से रजस और तमस् का मैल इस हद तक हट जावे कि वह पुरुष और चित्त का भेद दिखाकर तथा गुणो के परिणामो का यथार्थ ज्ञान प्रदान कर पुरुष को अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने योग्य बना दे। पुरुष चित्त मे आत्माध्यास के कारण चित्त के परिणामो को अपने परिणाम समझकर द ख-सुख और मोह को प्राप्त होता है। उसका पुरुष और चित्त के भेद ज्ञान से सर्वदा के लिए अभाव हो जाता है। इसे ही कैवल्य कहते है । जब त्रिगुणात्मक चित्त अपने कारण प्रकृति मे लीन हो जाता है तथा आत्मा का उससे पूर्ण रूप से सम्बन्ध विच्छेद होकर वह अपने स्वरूप मे अवस्थित हो जाता है तो उसे ही पुरुष की मुक्ति कहा जाता है। इस अवस्था में पुरुष प्रकृति सम्बन्धी सभी व्यापारो से निवृत्त होकर दु खो से ऐकान्तिक और आत्यान्तिक निवृत्ति प्राप्त कर लेता है। जब आत्मा विवेक ज्ञान रूपी वृत्ति को भी चित्त की वृत्ति समझ कर परवैराग्य के द्वारा उसका निरोध कर देता है तो उसे कैवल्य प्राप्त होता है। जब तक समस्त वृत्तियो का निरोध नही होता तब तक कैवल्य प्राप्त नही होता। इसका विशद विवेचन समाधि

१ यो• सू०- ३।५५।

वाले अध्याय में किया जा चुका है। धर्ममेघ समाधि के द्वारा योगी समस्त क्लेश कर्मो तथा कर्माशयों का जड सहित नाश करके पर-वैराग्य के द्वारा सर्ववृत्ति निरोध की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ऐमा होने पर वह अपने जीवन काल में ही मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है। धर्ममेघ समाधि से क्लेश तथा कर्मों की निवृत्ति होकर गुणों का आवरण हट जाने से अपरमित ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा पर-वैराग्य उत्पन्न होता है और फिर उस पुरुष के लिए गुण प्रवृत्त नहीं होते । जब पुरुष का भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, तब इन गुणों के लिए और कोई कार्य शेष नहीं रह जाता और ये गुण उस पुरुष के लिए अपना परिणाम क्रम समाप्त करके प्रकृति में लीन हो जाते है। इस अवस्था में पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस स्थित को ही विदेह कैवल्य कहते है। इस स्थित तक पहुँ चने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न मार्गों का विवेचन योग के अनुसार किया जा चुका है।

अमृतिविन्दूपिनषद् ने मन को ही बन्धन और मोक्ष का कारण माना है। जब वह विषयों में रत रहता है तो वह बन्धन प्रदान करता है और जब वह विषयों से प्रभावित नहीं होता तो वह मुक्ति की ओर ले चलता है। इसलिए अमृतिविन्दूपिनषद् में मनोऽवरोध को ही मोक्ष का उपाय बताया है। र

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् में ज्ञान के द्वारा ही तुरन्त मुक्ति प्राप्त होना बताया है। योग के अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के द्वारा योगाभ्यास में विकास होता है। जो योगी, योग और ज्ञान दोनों को समान रूप में सदेव लेकर चलते है वे नष्ट नहीं होते। है

ध्यानिबन्दूपनिषद् में कुण्डिलिनी शक्ति के जागृत होने पर मोक्ष द्वार का भैदन होना बताया गया है। श्री पाशुपतब्रह्मोपनिषद् में मोक्ष के लिए हस आत्मिविद्या ही को बताया गया है शा जो हस को ही परमात्मा जानते हैं वे अमरत्व प्राप्त करते हैं। मोक्ष उन्हीं व्यक्यिों को प्राप्त होता है जो अन्तर के हस तथा प्रणव हस दोनों को एक जानकर उस पर ध्यान करते हैं। ब्रह्मविद्योपनिषद् में बन्धन

यो० सू०—४। २९, ३०, ३१, ३२,

२ अमृतबिन्दूपनिषद्—१ से ५ तक,

३ त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्, मन्त्रभाग—१९,

४ व्यानबिन्दूपनिषद्—६५ से ६९ तक,

५, पाशुपतत्रह्योपनिषद्—पूर्व काण्ड—२४, २६।

और मोक्ष के कारण का निरूपण किया गया है । मण्डल ब्राह्मणोपनिषद् में ब्रह्म में अनुसन्धान करने से कैवल्य की प्राप्ति बताई गई है। घ्याता, ध्यान और ध्येय के अलग-अलग ज्ञान की समाप्ति जब ब्रह्म के जानने वाले को हो जाती हैं तब उसको कैवल्य प्राप्त होता है। वह बिना लहरों के ज्ञान्त समुद्र तथा बिना वायु के दीपक की स्थिर ज्योति के समान स्थिर हो जाता है । समस्त इच्छाओं को त्याग कर ब्रह्म में ध्यान केन्द्रित करने से मुक्तावस्था का प्राप्त होना बताया गया है। इस उपनिषद् में भी मन को ही बन्धन और मोक्ष का कारण माना गया है।

योगचूडामण्युउपनिषद् में कुण्डिलिनी के द्वारा मोक्ष के द्वार का भेदन बताया गया है। योगिशिखोपिनिषद् में भी मुक्ति के विषय में विवेचन किया गया है। इन्होने योग को ही मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग बताया है। आधार ब्रह्म में प्राण आदि के विलय करने से मोक्ष प्राप्ति बताई गई है । वाराहोपिनिषद् में भगवद्भिक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का होना बताया गया है। अतमा को शुद्ध चैतन्य रूप कहा गया है। वह न तो बद्ध है न मुक्त। जन्म और मृत्यु के चक्र का कारण केवल चित्ता है।

कैवल्य का तात्पर्य सबसे अलग होकर एकाकी रूप से स्थिर रहने का नहीं हैं। यह तो प्रकृति से विमुख होने को ही प्रदर्शित करता हैं। यह प्रकृति से अलग होना, अविद्या के द्वारा प्रदान की गई समस्त सीमाओं को पार कर जाता है। ज्यो-ज्यो हम कैवल्य की ओर चलते हैं त्यो-त्यो हमारे ज्ञान की सीमा बढती जाती है तथा चेतना का आवरण घटता जाता है। इस प्रकार से अन्त में कैवल्य

- १. ब्रह्मविद्योपनिषद्—१६ से २१ तक;
- २ मण्डलबाह्मणोपनिषद्---२, ३, १,
- ३ मण्डलब्राह्मणोपनिषद्--२, ३, ६, ७,
- ४ योगचूडामण्युपनिषद्—३६—४४,
- प्रयोगशिखोपनिषद्— १।१, २, ३, २४, से २७ तक, ५२ से ५८ तक; १३८-१४०, १४३, १४४,
- ६ योगशिखोपनिषद्—६।२२-३२, ४४-५८, ५९,
- ७ वाराहोपनिषद्--१।१५, १६, ३।११, १२, १३, १४,
- ८ वाराहोपनिषद्—र।२३ से ३१ तक,
- ९ वाराहोपनिषद्—३।२०-२३।

की अवस्था प्राप्त हो जाती है, जिसमे प्रकृति से पूर्णरूप से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान के द्वारा सब आवरण क्षीण हो जाते है। विवेक-ज्ञान के परिपक्त होने पर व्युत्थान सस्कार नष्ट होकर अन्य प्रत्ययो को उत्पन्न नही करते। जिस प्रकार से विवेक ज्ञान से जल जाने पर अविद्यादि क्लेश उस अवस्था मे उत्पन्न होते हुए भी दूसरे सस्कारो को पैदा नहीं कर सकते ठीक उसी प्रकार से अभ्यास के द्वारा परिपक्व विवेक-ज्ञान से जले हुए व्युत्यान सस्कार उस अवस्था मे जदभत होते हए भी दूसरे प्रत्यय को पैदा नही कर सकते। ये विवेक-ज्ञान के सस्कार समस्त सस्कारों को समाप्त करके केवल चित्त की कार्य करने के सामर्थ्य तक ही विद्यमान रहते हैं। उसके बाद स्वय ही नष्ट हो जाते है। ये क्लेश, कर्म. वासना, कर्माशय ही जाति, आयु और भोग को उत्पन्न करते हैं। अत उनके नष्ट होने पर जन्म-मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से जन्म-मरण के चक्र से छटने पर योगी जीवन्मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्लेश, कर्मों और वासनाओं के नष्ट होने पर चित्त समस्त मलावरणों से रहित हो जाता है। समस्त मलावरणों से रहित होने के कारण असीमित ज्ञान के प्रकाश में समस्त ज्ञेय-वस्तु का स्वत ज्ञान हो जाता है। जैसे सूर्य के ऊपर से बादलो का आवरण हट जाने से समस्त विश्व के घट पटादि विषय स्वत प्रकट हो जाते हे , उसी प्रकार चित्त से मलावरण हट जाने पर कुछ भी अज्ञात नही रह जाता । र धर्ममेघ समाधि की अवस्था मे योगी को प्रकृति, महत्, अहकार, पञ्च-तन्मात्राओ, एकादशङ्ग्द्रियो, पञ्चमहाभूतो, पुरुष, जीवात्मा और पुरुष विशेष ईश्वर इन सबका साक्षात्कार हो जाता है । ऐसे योगी का चित्त अनन्त चित्त कहा जाता है। इस योगी के अनन्त चित्त को ही कैवल्य चित्त कहते है। इस चित्त वाले योगी का पूर्नजन्म नहीं होता क्योंकि कारण के समुल नष्ट होने पर कार्य की उत्पत्ति असम्भव है । अत वह जीवन्युक्त कहा जाता है, इसलिए धर्ममेघ समाधि के द्वारा क्लेश, कर्म, वासना, कर्माशयों के नष्ट होने पर जन्म-मरण असम्भव है। धर्ममेघ समाधि के प्राप्त होने पर तीनो गणो के द्वारा परुष के लिए भोग ओर अपवर्ग रूपी प्रयोजन समाप्त हो जाते है। वे फिर उसके लिए क्रियाशील नही होते । इसलिए ऐमे योगी को फिर शरीर धारण नही करना पडता । विवेक-ज्ञान के परिपक्व होने पर समस्त सचित कर्म दग्धबीज हो जाते है। अत वे नवीन र् शरीर को भोगार्थ उत्पन्न नहीं कर सकते । योगी फलोत्पादक क्रियमाण कर्मों की

१ योग-मनोविज्ञान-अ० २० में देखने का कष्ठ करे।

२. पातञ्जलयोग-सूत्र-४।३१।

तो उत्पत्ति हो नही होने देता। वह तो नितान्त निष्काम कर्म ही करता रहता है। अत सचित तथा क्रियमाण दोनो कर्मों से अप्रभावित रहता है। ऐसे जीवन्मुक्त योगी के प्रारब्ध कर्म ज्ञानाग्नि से न जलने के कारण शेष रह जाते हैं, जिन्हें भोगे बिना उसको छुटकारा प्राप्त नहीं होता। इसलिए इन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए उसका जीवन चलता रहता है। इन प्रारब्ध कर्मों के भोग समाप्त हो जाने पर पुरुष के भोग का कार्य समाप्त हो जाता है और त्रिगुण अपने कार्य को बन्द कर देते है। तब मृत्यूपरान्त उस योगी को विदेह मुक्ति प्राप्त होती है और वह पुरुष दु खो से ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति प्राप्त कर कैवल्य पद प्राप्त करता है। उसके सूक्ष्म, स्थूल तथा कारण तीनो शरीर नष्ट हो जाते है। यही उसकी कैवल्यावस्था है।

योगवासिष्ठ के अनुसार इच्छाओं के समाप्त होने पर जब चित्त क्षीण हो जाता है तो उस अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। वासना रहित होकर स्थित होने का नाम निर्वाण है। इस अवस्था में मन की समस्त क्रियाएँ शान्त हो जाती है। सकल्प विकल्प रहित आत्मस्थिति का नाम मोक्ष है। जब मिश्याज्ञान से उत्पन्न अहभाव रूपी अज्ञान ग्रन्थि समाप्त हो जाती है तो मोक्ष का अनुभव होता है। र

मोक्ष दो प्रकार का माना गया है। एक सदेह और दूसरा विदेह। शरीर के नष्ट होने से पूर्व की अवस्था जिसमें केवल प्रारब्ध कर्मों का भोग ही शेष रह जाता है जीवन्मुक्तावस्था कहलाती हे। जब शरीर के नष्ट होने पर पून जन्म होने की सम्भावना नहीं रह जाती तो उस स्थित को विदेह मुक्त कहते है। यह स्थित वासना के निर्बीज होने पर ही आती है। सुप्तावस्था में रहने वाली वासना भी अन्य जन्मों को उत्पन्न करती है। वासना लेश-मात्र से भी रहने पर दुंख को ही प्रदान करने वाली होती है। इसीलिए जड अवस्था जिसमें कि वासना सुप्तावस्था में रहती है, मुक्तावस्था से नितान्त भिन्न है। मुक्तावस्था तो वासनाओं के दग्धबीज होने पर ही प्राप्त होती है। योगवासिष्ठ ने तो बन्धन और मोक्ष दोनों को ही मिथ्या कहा है। बन्धन और मोक्ष का मोह अज्ञानियों को ही सताता है, ज्ञानियों को नहीं। ये तो दोनों ही अज्ञानियों के द्वारा की गई मिथ्या कल्पनाये है। वास्तव में न तो बन्धन है और न मोक्ष।

१ साख्य-कारिका---६६, ६७, ६८,

२ योगवासिष्ठ—५।७३।३६, ६।४२।५१, ६।३८।३२, ३।११२।८, ५।१३ ।८०, ६।३७।३३, ३।२१।११, ६।२०।१७,

३ योगवासिष्ठ --- ३।१००।३७, ३९, ४०, ४२।

अविद्या के नष्ट होने पर फिर उससे सम्बन्ध नहीं रह जाता। योगवासिष्ठ में बड़े सुन्दर ढग से इसका वर्णन किया गया है। जिस प्रकार मृगतृष्णा का ज्ञान हो जाने पर प्यासा भी उसका शिकार नहीं होता, उसी प्रकार से अविद्या भी व्यक्त होने पर ज्ञानी को आकर्षित नहीं कर सकती। उस मोक्षावस्था में पहुँच कर परमतृष्ति का अनुभव होता है। तब उसको समझ में आता है कि न तो मैं बद्ध हूँ और न मुझे मोक्ष की इच्छा ही है। अज्ञान के दूर होने पर न बन्धन है और न मोक्ष।

## जीवनमुक्त

जीवन्मुक्त ससार के समस्त व्यवहारों को करते हुए भी शान्त रहता है। उसके सभी कार्य इच्छा एव सकल्प रहित होते है। न उसके लिए कुछ हेय है और न उपादेय । वह वासनाओं से विषयों का भोग नहीं करता । वह बाह्यरूप से सभी कार्य उचित रूप से करते हुए दिखलाई देने पर भी भीतर से पूर्ण रूप से शान्त रहता है। उसे न तो जीवन की चाह है और न मौत का भय। वह प्राप्त वस्तु की अवहेलना नही करता और न अप्राप्त वस्तु की इच्छा ही करता है। उसे न तो उद्देग होता हे और न आनन्द। अवसर के अनुसार उसके समस्त व्यवहार अनासक्त भाव से होते रहते हैं। जवानों में जवान, दू खियों में दू खी, बालकों में बालक, बृद्धों में बृद्ध जैसे उसके व्यवहार चलते रहते है। उसके लिए भोग और त्याग दोनो समान है। वह सदा हो समभाव में स्थित रहता है। उसमें कभी अहभाव का उदय नहीं होता। वह किसी भी कार्य में लिप्त न होते हुए भी अपने सब कार्यों का ठीक-ठीक सम्पादन करता रहता है। वह जीता हुआ भी मुरदे के समान रहता है। उसको न आपत्तियाँ दूखी कर सकती है और न उसकी महान् से महान् सुख प्रसन्न ही कर सकता है। उसके भीतर मै और मेरे का भाव समाप्त हो जाता है। वह निस्सगत्व और निर्मोहत्व को प्राप्त कर छेता है। देखने में सब कुछ चाहनेवाला होते हुए भी वह कुछ भी नही चाहता। हर काम में लिप्त दिखाई देता हुआ भी वह सभी कार्यों से विरक्त होता है। उसके लिए न तो कुछ त्याज्य ही है और न कुछ प्राप्त करने योग्य। निन्दास्तृति उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रखती। उसकी न तो किसी से राग है न किसी से द्वेष। वह समस्त कर्मों के बन्धनो से रहित है। ससार के समस्त व्यवहार करता हुआ भी समाधिस्य ही रहता है। जीव-मुक्त अपने सारे व्यवहार प्राप्त अवस्था

१ योगवाशिष्ठ--५।७४।२०, ७५. ८३, ८४

के अनुसार करता है। बाह्य व्यवहार में उसको अज्ञानियों से भिन्न नहीं जाना जा सकता। वह समस्त त्रिलोकी को भी तृण के समान समझता है। उसकों कोई आपत्ति विचलित नहीं कर सकती। ससार के किसी भी व्यवहार से वह अज्ञान्त नहीं हो सकता। उसकी समस्त क्रियाएँ वासना रहित होती है। तेंजों-बिन्दूपनिषद् में जीवन्मुक्त के विषय में विवेचन किया गया है। जीवन्मुक्त अहकार रहित हो जाता है। वह निरन्तर अपने चेतनवस्था में ही अवस्थित रहता है। मन, बुद्धि, अहकार, इन्द्रियादि को वह किसी भी काल में अपना नहीं समझता। काम, क्रोब, लोभ, भ्रम आदि उसकों नहीं सताते।

ध्यानिवन्दूपिनिषद् में भी जीवन्मुक्त के लक्षणों का वर्णन हैं। योगकुण्डल्यु-पिनिषद् में भी जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त के विषय में विवेचन किया गया हैं। योगिशिखोपिनिषद् में जीवन्मुक्त को सिद्धियों से सम्बन्धित किया गया है। उ वराहोपिनिषद् में भी जीवन्मुक्त का विवेचन किया गया है। दु ख-सुख में जीवन्मुक्त एक समान ही रहता है। वह जागते हुए भी सोता रहता हैं। जो सासरिक व्यक्ति की तरह राग, देष, भय आदि से प्रेरित होकर कार्य करता हुआ भी जनसे अप्रभावित रहता है। अहकार उसको नहीं सताता। उसके मन को कोई उद्धिग्न नहीं कर सकता। समस्त भोगों को भोगते हुए भी वह अभोक्ता ही बना रहता है। ध

जीवन्मुक्त सासारिक समस्तभोगों को कमों के द्वारा बिना किसी आवश्यकता वा वासना के प्राप्त करता रहता है। वह कमों की फलाशा से कभी भी प्रभावित न होते हुवे सदैव प्रसन्न बना रहता है। उसका अपना कोई स्वार्थ रह ही नहीं जाता। सामाजिक हित ही उसका हित होता है। वह किसी के भी द्वारा शासित नहीं होता। वह स्वाभाविक रूप से ही नैतिक होता है। उससे उचित काय स्वाभाविक रूप से ही होते रहते हैं। उसके व्यवहार आदर्श होते हैं। वह अत्यविक व्यस्त रहते हुए भी भीतर से शान्त बना रहता है। वह सबका मित्र है तथा सबके लिए समान रूप से प्रिय है। उसके लिए बृद्धावस्था,

१ तेजोविन्दूपनिषद् ४।१--३२,

२ घ्यानविन्दूपनिषद् ८६-९०,

३ योगकुन्डल्युपनिषद् ३।३३--३५,

४. योगशिखोपनिषद् १५७---१६०,

५ वाराहोनिपद् ४।१।२।२१—३०७।

मृत्यु, दुख, गरीबी, राज्य, धन तथा जवानी आदि सब एक समान है। मन, प्राण, इन्द्रिय और शरीर पर उसका पूर्ण नियन्त्रण रहता है। उसी का जीवन वास्तिविक जीवन है। उसी का वास्तिविक रूप में सब से सुखी जीवन है। जीवन्मुक्त को ही पूर्णस्वस्थ कहा जा सकता है।

## विदेहमुक्त

प्रारब्ध भोगो के समाप्त हो जाने पर तथा शरीर के अन्त हो जाने पर जीवन्मक्त. विदेह मुक्त हो जाता है। विदेहमुक्त का उदय और अन्त नही है। न वह सत् है, न असत् और न सदसत् तथा उभयात्मक। सब रूप उसी के हैं। वह ससार चक्र से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। विदेह मक्त के विषय में योगवासिष्ठकार ने भी बड़ा सुन्दर विवेचन किया है। मुक्त पुरुष न कही जाता है न आता। वह पूर्ण स्वतन्त्र है। सचमुच मे उसकी अवस्था अनिर्वचनीय है। तेजोविन्दूपनिपद् मे विदेह मुक्त का विवेचन बडे सुन्दर ढग से किया गया है। ३ वह सदैव के लिए गुणो के घेरे से बाहर निकल जाता है। नादिवन्द्रपनिषद् में भी विदेह मुक्त का विवेचन मिलता है। ४ योग मे विदेहमुक्ति वह परम अवस्था है जिसमे प्रकृति पुरुप के सम्बन्ध का ऐकान्तिक और आत्यान्तिक निरोध हो जाता है और पुरुप समस्त 📞 भ्रमो से रहित होकर अपने स्वरूप मे प्रतिष्ठित हो जाता है। इस विदेहावस्था मे सचित, क्रियमाण और प्रारब्ध किसी भी कर्म के सस्कार शेप नहीं रह जाते। योगी के समस्त प्रयत्न इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही है। यही परम लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति योगाभ्यास के द्वारा पातञ्जल योग-दर्शन में बताई गई है। इस अवस्था मे पहुँचने पर सब भोगो की निवृत्ति हो चुकती है। उसके लिए कुछ शेष रह ही नही जाता। यह विदेह मुक्ति की अवस्था अभ्यास के द्वारा समस्त वृत्तियो का निरोध होकर असम्प्रज्ञात समाधि के दढ हो जाने पर ही प्राप्त होती है। सम्पूर्ण योगशास्त्र का मार्ग केवल इस अवस्था तक पहुँचाने के लिए ही है।

<sup>1</sup> Thesis—"Yoga as a system for Physical mental and Spiritual Health"—Chapter II (Concept of Health)

२. योगवासिष्ठ ३।९।१४---२५,

३ तेजोबिन्दूपनिषद् ४।३३---८९,

४ नादबिन्दूपनिषद् ५१--- ५६.

## अध्याय २५

## मनोविज्ञान का तुलनात्मक परिचय

बड़े खेद की बात है कि भारतीय मनोविज्ञान के ऊपर कोई व्यवस्थित अध्ययन अभी तक दार्शनिकों ने वा अन्य विद्वानों ने नहीं किया। अध्ययन का यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय होते हुए भी विद्वानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हुआ। आज तो विश्व के कुछ मनोवैज्ञानिक इस बात को मानने लगे हैं कि भारतीय दार्शनिको द्वारा प्रदान किये गये मनोवैज्ञानिक विचार, आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान की कमी के पूरक है। अतः भारतीय विद्वानों के लिये इचर ध्यान देना अति आवश्यक है। और भारतीय विचारको द्वारा प्रदत्त मनोविज्ञान को पूर्णह्नप से प्रकाश में लाने का प्रयत्न होना चाहिये।

पारचात्य मनोविज्ञान आज विकसित तथा प्रयोगात्मक रूप धारण कर चुका है, तथा प्रयोगात्मक पद्धति के द्वारा अत्यधिक उन्नत हो चुका है । ऐसी विकसित तथा विकासोन्मुख स्थिति में भी पाश्चात्य मनोविज्ञान के द्वारा हमको मन की परी शक्तियो का ज्ञान अभी तक नही हुआ। आज मनोविज्ञान पूर्ण रूप से एक स्वतन्त्र विज्ञान हो गया हे। वह वैज्ञानिक पद्धतियो द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर रहा हे तथा उसका विकास भी वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर ही हो रहा है। विज्ञान अनुभव के ऊपर आधारित है, जो इन्द्रियजन्य ज्ञान तक ही सोमित है। केवल इन्द्रियजन्य ज्ञान सम्पूर्ण मन के वास्तविक रूप को व्यक्त करने मे सफल नही हो सकता। इस पद्धित से हमको अनेक बातो का पता भी नही लग सकता। यह निश्चित है कि आज विज्ञान के द्वारा ऐसे-ऐसे यत्रो का निर्माण हो चुका है कि जिनसे हमारी इन्द्रियों की शक्ति हजारोगुनी बढ चुकी है। साधारण इन्द्रियों के द्वारा जो अनुभव हमें नहीं प्राप्त हो सकते थे. यत्री की सहायता से आज उनसे बहुत अधिक प्राप्त हो रहे है। हमारी सूनने, देखने तथा अन्य इन्द्रियो की शक्ति हजारोगुनी बढ गई है, किन्तु विज्ञान के इस प्रकार से विकसित होने पर भी हम उस ज्ञान तक ही अपने को सीमित रखकर मन के वास्तविक रूप को नही जान सके। पाश्चात्य मनोविज्ञान के विकास तथा उसके अन्वेपणी पर सन्देह नहीं किया जा सकता। आज हमारे शरीर के ऊपर अन्त स्रावी पिण्डो की रस-प्रक्रिया के प्रभाव का अध्ययन, मस्तिष्क के विभिन्न विभागो की क्रियाओ. बृहत-मस्तिष्कीय-बल्क (Cerebral cortex) के

विभिन्न क्षेत्रो, ज्ञानवाही क्षेत्र (Sensory areas), गतिवाही क्षेत्र (Motor areas), साहचर्य क्षेत्र (Association areas) आदि की क्रियाओं के स्थान-निरूपण तथा मस्तिष्क को प्रभावित करके इच्छानुसार विचारो, उद्देगों और अवस्थाओं में परिवर्तन करने का ज्ञान हमें आधुनिक मनोविज्ञान ने प्रदान किया है। इतना ही नहीं, इससे कही अधिक ज्ञान पाश्चात्य मनोविज्ञान ने प्राप्त किया है। किन्तु, फिर भी वह सब ज्ञान सीमित तथा अपूर्ण ही है। मन की सम्पूर्ण शक्तियों का ज्ञान केवल इन्द्रिय अनुभव के ही आवार पर नहीं हो सकता।

जिन अन्य विशेष साधनो द्वारा भारतीय मनोविज्ञान हमे मन तथा आत्मा के सम्बन्ध का ज्ञान प्रदान करता है, उन्हें अवैज्ञानिक कह कर उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकतो। योगाम्यास से प्राप्त शक्तिया भ्रम नहीं है, वे तो अनुभव सिद्ध हैं। अत योगाम्यास से प्राप्त अनुभवों का तिरस्कार नहीं किया जा सकता है। योग में कोई रहस्य तथा विचित्रता नहीं है, जैसा कि साथारणतया समझा जाता है। योग-मनोविज्ञान तथा अन्य भारतीय मनोविज्ञान भी निरीक्षण तथा परीक्षण की वैज्ञानिक पद्धित पर आधारित है। ठीक अन्य विज्ञानों की तरह प्रयोगात्मक पद्धित का ही प्रयोग योग में भी होता है। किन्तु, वह केवल इन्द्रियजन्य अनुभव तक ही सीमित नहीं है। वह आत्मगत तथा अपरोक्ष अनुभूति का भी प्रयोग ज्ञान-प्राप्ति के साधन के रूप में करता है। आत्मगत तथा अपरोक्ष अनुभूति को अवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है। वह पूणतया वैज्ञानिक है। अपितु हम कह सकते हैं कि हमारे सभी भारतीय दर्शन पूण रूप से वैज्ञानिक और व्यवहारिक है।

पाश्चात्य मनोविज्ञान के इतिहास की ओर ध्यान देने से हमे जात होगा कि यह वैज्ञानिक रूप इसको बहुत ही थोडे दिनो से प्राप्त हुआ है। सत्रहवी शताब्दी तक इसका कोई विशिष्ट रूप नही था। इसकी प्रगति तथा एक विशेष मार्गोन्मुख होना अन्य विज्ञानों में नवचेतना व प्रगति आने के साथ हो हुआ है। कुछ वैज्ञानिक अन्वेषणों के आधार पर इसमें प्रगति हुई। शरीर शास्त्र के अन्वेषणों का प्रभाव इसके कपर बहुत पडा क्योंकि इन दोनों का अत्यधिक घनिष्ट सम्बन्ध है, और दोनों की समस्यायें तथा पद्धतियाँ भी बहुत कुछ मिलतो जुलती सी हैं। इसी कारण से शरीर विज्ञान की प्रयोगात्मक पद्धति (Experimental Method) के प्रचलन से प्ररेणा प्राप्त कर मनोविज्ञान भी प्रयोगात्मक बना। सर्व प्रथम १८८९ में वुण्ड्ट (Wundt) (१८३२-१९२०) में लीपजिग

विश्वविद्यालय ( जर्मनी ) मे एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की और मनोविज्ञान को एक स्वतन्त्र विज्ञान की ओर विकसित करने का श्रेय प्राप्त किया। इसीलिये इन्हे आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। १९ वी शताब्दी के इस जर्मन मनोवैज्ञानिक द्वारा मनोविज्ञान का अत्यधिक विकास हुआ। इनके शिष्य-वर्ग ने विश्व के हर कोने मे प्रयोगशालाये स्थापित की । किन्तु वुण्ड्ट, टिचनर ( Titchener ) आदि के यहाँ मनकी केवल चेतन अवस्था का ही अध्ययन होता रहा। उस समय अनेकानेक मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, और वे सभी किसी न किसी प्रकार से मन के केवल चेतन तत्वों के अध्ययन तक ही सीमित रहे। मन की अचेतन तथा अतिचेतन (Superconscious) अवस्थाओं से वे सर्वदा अनिभन्न रहे। उनके सारे निरीक्षण केवल चेतना तक ही सीमित थे। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाट्सन आदि ने अपने आपको केवल बाह्य व्यवहार तक ही सीमित रक्खा। चिकित्सा-शास्त्र मे जब औषिधयो के द्वारा बहुत से रोगो का निवारण चिकित्सक न कर सके तो उन रोगो का निवारण करने के लिये उनका कारण जानने का प्रयत्न किया गया । फायड ( Freud ) ने इस अन्वेषण मे अचेतन मन के विषय मे बहत ज्ञान प्राप्त किया। उनके अनुसार यदि मन का विभाजन किया जाय तो चेतन मन बहत ही कम महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारी सारी क्रियाएँ तथा सारा जीवन ही फायड के अनुसार अचेतन मन (Unconscious mind ) से शासित है।

इस प्रकार से आवृतिक मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल अचेतन मन और चेतन मन तक ही सीमित है। लेकिन हमारे मन की कुछ ऐसी वास्तविक शिक्तयाँ तथा तथ्य है, जिनको हम आधृतिक मनोविज्ञान के द्वारा नहीं समझा सकते। बीसवी शताब्दी का विकसित मनोविज्ञान भी मन के सब पहलुओं का ठीक-ठीक विवेचन नहीं कर सकता। उसका ता अध्ययन केवल मानव के अत्यन्त सीमित व्यवहारों वा मानसिक प्रक्रियाओं का है, मन के वास्तविक रूप का ज्ञान आधृतिक मनोविज्ञान के अध्ययन का विपय नहीं है। भले ही आज उसका क्षेत्र अत्यिषक विस्तृत हो चुका हो। उसके अन्तर्गत मनोविज्ञान के आवारभूत सिद्धान्त, सामान्य प्रौढ मानव के सामान्य व्यवहार व मानसिक क्रियाएँ, असामान्य व्यवहार तथा असामान्य क्रियाये, बाल व्यवहार तथा पशु-व्यवहार, सामाजिक-व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहारिक भिन्नतायें, शरीर शास्त्रीय ज्ञान तथा चिकित्सा-शास्त्र, शिक्षा-शास्त्र, उद्योग-धन्धे, अपराध, सुरक्षा विभाग आदि आते है। फिर भी इसका क्षेत्र सीमित तथा अपूर्ण ही है।

इसका मुख्य कारण भौतिकवाद के ऊपर आशिरत विज्ञानों की पद्धित का ही अपनाया जाना है। भौतिकवाद के द्वारा आज बहुत सी घटनाये तथा समस्याये समझाई नहीं जा सकती। अनेकानेक ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं, जिनका हल, भौतिकवाद के ऊपर आशिरत होने के कारण, मनोविज्ञान नहीं दे सकता। भौतिकवाद, जिसके ऊपर आज सव विज्ञान आधारित है, स्वय ही सतोषजनक नहीं है। उमकी स्वय की अनेकानेक श्रुटियाँ हे जो उसके खोखलेपन को प्रदिश्ति करती है। वह सतोषजनक दार्शिनक सिद्धान्त कभी नहीं माना जा सकता। भौतिकवाद के प्रकृति नामक तत्व का अनुभव न होने के कारण, उसे काल्पनिक कहना ही उचित होगा। हमारा केवल इन्द्रियजन्य ज्ञान हो सम्पूर्ण ज्ञान नहीं है। उसके अतिरिक्त अन्य और भी ज्ञान (मनोजन्य ज्ञान, प्रज्ञाजन्य ज्ञान, और समाधिजन्य ज्ञान) है, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

भारतीय मनोविज्ञान और पाश्चात्य मनोविज्ञान मे यही अन्तर है कि भारतीय मनोविज्ञान भौतिकवाद के ऊपर आवारित नही है। वह केवल प्रकृति तत्वों को ही नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त अन्य चेतन जीवो (पुरुपो, आत्माओ) तथा ईश्वर (पुरुष विशेष, परमात्मा) को भी मानता है। अत दोनों में महान् अन्तर पाया जाता है। इस भेद के कारण ही पाश्चात्य मनोविज्ञान के प्रारम्भ होने से भी बहुतकाल पूर्व ही, भारत ने मन के सम्पूर्ण पहलुओ का वैज्ञानिक और व्यवहारात्मक ज्ञान प्राप्त कर लिया था जिसकी आज का पाश्चात्य मनोविज्ञान अपने में कभी महसूस कर रहा है। मला उस भौतिकवाद के आधार पर जो केवल दृश्य पदार्थों का ही अध्ययन करता है और उन्हीं को वास्तविक समझ कर दृष्टा के विषय में विचार न करके उसकी अवहेलना करता है, हम सम्पूर्ण मन के यथार्थ ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? द्रष्टा के बिना पदार्थ कैसे? बहुत से उच्च कोटि के दार्शनिकों ने दृश्य पदार्थों की सत्ता को वेवल मन की ही कृतियाँ माना है जैसे विज्ञानवादी (बौद्ध) तथा बर्कले आदि ने केवल मन और उमकी कियाग्रों की ही सत्ता को माना है तथा उसे अकाट्य युक्तियों द्वारा सिद्ध किया है।

आधुनिक मनोविज्ञान सर्वेदना, उद्वेग, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना विचार स्मृति आदि मानसिक प्रक्रियाओ तथा उनको उत्पन्न करनेवाले भौतिक कारण तथा शारीरिक अवस्थाओ का ही अध्ययन करता है। आत्मा व मन का अध्ययन वह नही करता। वह मस्तिष्क के कार्य से भिन्न आत्मा व मन का अस्तित्व नही मानता। हमको जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है, वह सब ज्ञानेन्द्रियो से

सम्बन्धित नाडियो द्वारा बाह्य जगत् की उत्तेजनाओं के प्रभावों के मस्तिष्क के विशिष्ट केन्द्रो मे पहुँचने से पाप्त होता है। वह मानसिक भावो और विचारो को मस्तिप्क के भौतिक तत्त्वो की गतियो, प्रगतियो, क्रियाओ और प्रतिक्रियाओ के रूप मे जानता है । वह सर्वेदनाओं को मन्तिष्क बल्क (Cerebral cortex) की क्रिया मानता है। उसके अनुसार दृष्टि सवेदना में मस्तिष्क-बल्क का दृष्टि-क्षेत्र क्रियाशील होता है। श्रवण सवेदना मे श्रवण क्षेत्र क्रियाशील होता है। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न सवेदनाओं में विभिन्न मस्तिष्कीय-बल्क क्षेत्र क्रिया-शील होते है। अत हमारी सारी सवेदनायें तथा ज्ञान मस्तिष्क-बल्क की क्रिया-शीलता पर ही आधारित है, जिसकी क्रियाये यात्रिक रूप से चलती रहती है। इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक ज्ञान के लिये, शरीर-विज्ञान का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। उसमे भी स्नायु-मण्डल के ज्ञान के बिना मनोविज्ञान का अध्ययन होना अति कठिन हैं। ऐसो स्थिति मे आधुनिक मनोविज्ञान हमे चेतना तथा मन की शक्तियों के विषय में कुछ भी नहीं बता सकता। मस्तिष्क की यात्रिक क्रियाओं के द्वारा चेतना की उत्पत्ति, जो कि आधुनिक मनोविज्ञान के द्वारा बताई गई है, किस प्रकार से मानी जा सकती है ? आधुनिक मनोविज्ञान यह नहीं समझा पाता कि मानसिक अवस्थाये, भौतिक क्रियाओं तथा स्पदनों से बिल्कल ही अलग है। मन और शरीर एक नहीं माने जा सकते। शरीर का ही अग होने के नाते मस्तिष्क मन से नितान्त भिन्न है। मन या आत्मा सबका द्रष्टा है। वह स्वयप्रकाश है, शरीर और देश दोनो का द्रष्टा है। वह देश-कालातीत सत्तावान् है। मस्तिष्क शरीर का अग है अत जड तत्व है जिसमे वस्तुओ के पारस्परिक समझने की शक्ति तथा सुख-दुख का अनुभव भी नही होता है, जो कि मन व आत्मा के द्वारा होता है। चेतना और मस्तिष्क के भौतिक स्पदन एक नही माने जा सकते, भले ही उनमे सम्बन्ध हो। शरीर और मस्तिष्क के विकार से मानसिक क्रियायें विकृत वा समाप्त हो सकती हैं, अथवा मस्तिष्क स्पःनो से चेतना जाग्रत हो सकती है, किन्तु दोनो ( मन और शरीर को ) एक नहीं कहा जा सकता। पाश्चात्य मनोविज्ञान का अध्ययन. व्यक्तियों की नाडियों तथा मस्तिष्क केन्द्रों आदि तक ही सीमित है। किन्त क्या सचमुच मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र इन्ही तक सीमित रहना चाहिये ? मन तथा चेतन सत्ता के अध्ययन के बिना उसका ज्ञान अधूरा ही माना जायेगा।

अनेक विचित्र अद्भुत तथ्य और घटनाओं को हम मन की शक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त किये बिना और आत्मा के स्वरूप को समझे बिना नही समझा सकते। मन, बुद्धि और आत्मा को देखने के लिये किसी नवीन यत्र का निर्माण नहीं हो पाया है। और न इस आधुनिक मनोवैज्ञािक पद्धित के द्वारा इनका ज्ञान प्राप्त ही होसकेगा। प्रथम तो पाञ्चात्य मनोविज्ञािन हमें, ज्ञान क्या है? यही नहीं बता सकता। ज्ञाता के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। किन्तु ज्ञाना को पाञ्चात्य मनोविज्ञान में अध्ययन का विषय ही नहीं माना जाता। मले ही साधारण व्यक्तियों को, साधारण इन्द्रिय जन्य अनुभव द्वारा, ज्ञाता का प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु अनुमान के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त होता है। उसके विना ज्ञान ही निरर्थक हो जाता है। योगाभ्यास में योगो सम्पूर्ण अभ्यास आत्मसाक्षात्कार के लिये ही करता है। उसकी पद्धित बिल्कुल क्रियात्मक, तथा प्रयोगात्मक हे। जिन सूक्ष्म विषयों को किसी भी यन्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष करने में वैज्ञानिक असफल रहे हैं, उनका प्रत्यक्ष योगी अपने अभ्यास के द्वारा करता है। ज्यो-ज्यो अभ्यास बढता जाता है त्यो-त्यो उसको सूक्ष्मतर विषयों का प्रत्यक्ष होता चला जाता है। अभ्यास से वह मन की शक्तियों को विकसित करता है जिनका ज्ञान पाश्चात्य मनोविज्ञान को वैज्ञानिक पद्धित के द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता।

साख्य योग में चित्त (मन) का स्थान आत्मा से भिन्न है। चित्त (प्रकृति) का विकास चेतन सत्ता के सनिधान के बिना नहीं हो सकता। अचेतन तत्व बिना आत्मा के प्रकाश के प्रकाशित नहीं हो सकते। सूक्ष्म से स्थल की ओर विकास होता है, अर्थात अति सुक्ष्म प्रकृति से महत्तत्व की अभिव्यक्ति होती ह । उम महत्तत्व वा बुद्धि से जिसे चित्त भी कहा जाता है, अहकार की अभिव्यक्ति होती है। सत्व प्रधान अहकार से मन, पच ज्ञानेन्द्रियो और पच कर्मेन्द्रियो की अभिव्यक्ति होती है। तमस् प्रधान अहकार से पच तन्मात्राओ, तथा उन पच तन्मात्राओं से पच महाभूतों की अभिन्यक्ति होती है। इन पच महाभतों की ही अभिव्यक्ति यह सम्पूर्ण दृश्य स्थूल जगत है। इन पच महाभूतो से, उनका कारण. पचतन्मात्राये सूक्ष्म है। सावारण व्यक्तियो को इनका प्रत्यक्ष नही होता है। उनके लिए ये अनुमान के विषय हैं। इनका प्रत्यक्ष तो केवल योगियो को ही होता है। पच तन्मात्रा, मन, इन्द्रिय आदि से अहकार सूक्ष्म होता है। अहकार से बद्धि, और बुद्धि से प्रकृति अधिक सूक्ष्म है। अत योग के अनुसार मस्तिष्क शरीर का अग होने के कारण स्थूल है। मन बहुत सूक्ष्म है। चित्त ( बुद्धि ) अत्यधिक सूक्ष्म है। कही-कही योग मे अन्त करण, बुद्धि, अहकार और मन सबको चिल्ल कहा है। यह चित्त जड होते हुये भी चेतन सत्ता के प्रकाश से प्रकाशित होकर ही ज्ञान प्रदान करता है। बिना चेतन सत्ता के ज्ञान हो ही नहीं सकता। भला जड पदार्थ में ज्ञान कहा? चेतन सत्ता ही सम्पूर्ण ज्ञान का आधार है। उसकी

भूलना, जिसके बिना ज्ञान ही असम्भव है, वास्तविक लक्ष्य से मनोविज्ञान को दूर हटा देना है।

पाश्चात्य मनोविज्ञान तो केवल स्थूल शरीर (नाडिया, मस्तिष्क, ज्ञानेन्द्रिया आदि) तक ही सीमित है। उसमे तो योग के अनुसार चित्त जैसे सक्ष्म जड तत्व का भी विवेचन नही है। भला जिस चित्त के ऊपर मस्तिष्क की सब क्रियाओ का होना निर्भर है अगर उसी का विवेचन मनोविज्ञान नही करता तो वह यथार्थरूप मे मानसिक क्रियाओ का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ? बिना मन के मानसिक क्रियाये कैसी ? केवल इतना ही नही बल्कि यह चित्त वा मन भी भारतीय विचार के अनुसार प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण जड तत्व है, जो स्वय अचेतन होने के कारण बिना चेतन-सत्ता के प्रकाश के ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। पाश्चात्य मनोविज्ञान की सबसे बडी भल मनोविज्ञान के अर्न्तगत मन और आत्मा को अध्ययन का विषय न मानना है। मन और आत्मा का विवेचन किये बिना मनोविज्ञान का अध्ययन व्यर्थ सा है। इन्द्रियाँ भी मन के सयोग के बिना ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती। विषय इन्द्रियसन्निकर्ष होने पर भी अगर मन का सयोग नहीं होता तो हमें विषय-ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मन ही इन्द्रियो द्वारा प्राप्त सामग्री को अर्थ प्रदान करता है। चित्त जब तक विषयाकार नही होता, तब तक ज्ञान का प्रश्न ही नही उठता। किन्तु चित्त के विषयाकार हो जाने पर भी अगर उस चित्त में चेतन सत्ता (आत्मा) प्रतिबिम्बित नही होती, तो ज्ञान प्राप्त नही होता। चेतन सत्ता के प्रकाश के बिना तो सब कुछ निरर्थक है, क्योंकि चित्त तो जड है। यह ठीक है कि बिना इन्द्रियो तथा मस्तिष्क के साधारण रूप से बाह्य विषयो का ज्ञान नही होता। किन्तु केवल इन्द्रियाँ और मस्तिष्क ज्ञान का साधारण कारण होते हुये भी हमे ज्ञान प्रदान नही कर सकते। क्या बिना चित्त के आत्मा से प्रकाशित हुये ज्ञान प्राप्त हो सकता है ? योग मनोविज्ञान तो हमे यहाँ तक बताता है कि मन की शक्तियाँ इतनी अद्भत है कि बिना इन्द्रियों के भी विषयज्ञान प्राप्त हो सकता है। भूत, भविष्य, वर्तमान के सब विषय और घटनाये मन की सीमा के अन्तर्गत है। उस मन ( चित्त वा अन्त करण ) और चेतन सत्ता के अध्ययन की अवहेलना करके, केवल नाडियो, मस्तिष्क तथा ज्ञानेन्द्रियो तक ही मनोविज्ञान के अध्ययन की सीमित रखना महान् भूल है। वास्तविक शक्ति-केन्द्र तो चेतन ही है। चित्त भी उसी के द्वारा प्रकाशित होकर चेतनसम प्रतीत होता है, अन्यथा जड प्रकृति का परिणाम होने से वह जड़ ही है। यह तो ठीक ही है कि चित्त, ज्ञान का ऐसा योग० २१

मुख्य साधन होने के कारण कि जिसके बिना ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता, मनोविज्ञान के अध्ययन का अति आवश्यक विषय है, किन्तु बिना चेतन सत्ता के केवल इसका अध्ययन कुछ अर्थ नहीं रखता। अत चित्त और आत्मा दोनो ही मनोविज्ञान के अध्ययन के विषय है, जिन्हें आज के पश्चात्य मनोविज्ञान ने तत्व-दर्शन का विषय कहकर अपने अध्ययन का विषय नहीं माना है।

हमें बाह्य जगतु का ज्ञान इन्द्रिय-विषय सन्निकर्ष के द्वारा होता है। यह पाश्चात्य मनोविज्ञान तथा भारतीय मनोविज्ञान दोनो को मान्य है। किन्तु अगर मन का सयोग नहीं होता तो इन्द्रिय विषय सन्निकर्ष होने पर भी हमे विषय का ज्ञान प्राप्त नही हो सकता। उस मन वा चित्त का भारत मे उचित विवेचन किया गया है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मन को मस्तिष्क की क्रिया ही माना गया है। जैसा कि पूर्व मे बताया जा चुका है, मन मस्तिष्क की क्रिया मात्र नहीं है। मन वा चित्त विभु होने के कारण सर्वव्यापक है और समस्त जगत मन का विषय है। मानसिक क्रियाओं को एक प्रकार की प्राकृतिक गति सचलन समझना महान् भूल है। चेतना और मस्तिष्क के भौतिक स्पदनो मे घनिष्ठ सम्बन्ध होने पर भी उन दोनो को एक नहीं माना जा सकता। न उनमें कार्य-कारण सम्बन्ध ही स्थापित किया जा सकता है। दोनो के परस्पर प्रभावित , होने पर भी दोनो को एक कहना उचित नहीं। दूसरे, अपने व्यापार के लिये वस्तुये एक दूसरे पर, बिना उनमें कोई कार्य-कारण सम्बन्ध के भी आधारित रह सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि आधारित विषय अपने आधार विषय का कार्य हो, अथवा उससे उत्पन्न हो। ठीक इसी प्रकार का मन और शरीर का सम्बन्ध है। बिना शरीर (मस्तिष्क, नाडिया, ज्ञानेन्द्रियाँ आदि) के मन बाह्य जगत मे अगर कोई कार्य सम्पादित नही कर सकता, अथित अपने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन के लिये शरीर पर ही अवलम्बित रहता है, तो इसका यह तात्पर्य नही है कि वह शरीर का कार्य है, अथवा उससे उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार का सोचना ठीक ऐसा ही है जैसे दीपक के प्रकाश से पदाार्थों के दीखने पर उससे यह तात्पर्य निकाले कि दीपक के प्रकाश ने हमारे देखने की शक्ति को उत्पन्न किया है। ऐसी घारणा ठीक नही है। इस घारणा का मुख्य कारण मनोविज्ञान का प्राकृतिक विज्ञानो की नकल करना ही है। यह ठीक है कि साधारणतया सामान्य व्यक्तियो का मन मस्तिष्क तथा स्नायुमण्डल के द्वारा कियाशील होता है। किन्तु, जिस प्रकार से किसी स्थान में विद्युत सम्बन्धी प्रकाश बादि सब विषय, विजली के तारो तथा अन्य विजली सम्बन्धी सामग्रियो

के द्वारा प्राप्त होते हैं, किन्तु वह तार तथा अन्य तत्सम्बन्धी सामग्री विद्युत नहीं कहें जा सकते, ठीक उसी प्रकार से हम नाडियो और मस्तिष्क को मन नहीं कह सकते। वे दोनो परस्पर भिन्न है। उनको एक मानना वा एक से दूसरे की उत्पत्ति बताना उचित नहीं है।

पाइचात्य मनोविज्ञान अपनी आज की ज्ञान की विकसित स्थिति में भी केवल चेतन और अचेतन मन तक ही सीमित है, जैसा पूर्व मे बताया जा चुका है। कुछ मनोवैज्ञानिक सम्प्रदायो (schools) को छोडकर अन्य सभी मनो-वैज्ञानिक यह मानने लगे है कि हमारी चेतनावस्था भी बहत कुछ अचेतन मन से शासित है। यह अचेतन मन बहुत ही शक्तिशाली है। वह हमारी चेतन प्रवृत्तियो को निश्चित करता है। उसकी शक्ति को हम सामान्य रूप से नही जान पाते हैं, किन्तू यह प्रमाणित है कि वह हमारे व्यवहारों को प्रभावित करता रहता है। आज इस अचेतन मन का अध्ययन आध्निक पाश्चात्य मनो-विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख विषय बन गया है। चिकित्सक चिकित्सा-क्षेत्र मे मनोवैज्ञानिक अध्ययन को अत्यधिक महत्व देने लगे है। इसके बिना चिकित्सा-शास्त्र का अध्ययन आज अपूर्ण माना जाने लगा है। हर शारीरिक रोग के मानसिक कारण बताये जाने लगे हैं। अर्थात् रोगो के मूल में मानसिक विकार समझे जाने लगे है। जिन्हे दूर किये बिना, रोग से छुटकारा नहीं मिल सकता। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख मनोवैज्ञानिक, फायड, युग, तथा एडलर आदि ने बताया है कि व्यक्ति के अचेतन मन में ऐसी भावना-ग्रन्थियाँ घर कर लेती हैं जिनके कारण व्यक्ति रोगी हो जाता है। रोग का बाह्य उपचार व्यक्ति को रोग से मुक्त नहीं कर पाता। उसके लिये तो अचेतन भावना-प्रन्थियो का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक हो जाता है। उसके समाप्त होने पर रोग स्वय भी समाप्त हो जाता है। मानसिक सघर्ष, हताशा (Frustration), गलत समायोजन ( Mal-adjustment ), अथवा मानसिक सत्ललन की कमी से व्यक्ति के स्नायुमण्डल मे विकृति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण उसकी बहत से रोग घेर लेते हैं। स्नायुमण्डल हमारे जीवन तथा हमारी आरोग्यता मे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्नायुमण्डल के ऊपर हमारी सम्पूर्ण शारीरिक क्रियाये आधारित है और यह स्नायुमण्डल जरा सी भी मानसिक विकृति से प्रभावित हो जाता है। अत हमारे बहुत से रोगो के वास्तविक कारण अज्ञात मानसिक भावना-ग्रन्थिया होती है। जैसे पेट के रोग तथा पेट से सम्बन्धित बहुत से रोग, हृदय धड़कन, आदि.। फायड के कथानुसार सब मानसिक रोगो का मुख्य कारण

आन्तरिक सघर्ष (Conflict) तथा दमन (Repression) है। दमन की हुई इच्छाये अचेतन मन की सामग्री बन जाती है। दमन के कारण ही भावना-ग्रन्थियाँ बनतो है जो कि मानसिक रोग का रूप ग्रहण कर लेती है। एडलर के अनुसार आत्मस्थापन (Self-assertion) की मूल प्रवृत्ति की सतुष्टि न होने के कारण हीनत्व-प्रन्थ (Inferiority complex) बन जाती है जिससे जीवन का समायोजन बिगड जाता है। अन्ततोगत्वा उसके दारा मानसिक रोगो की उत्पत्ति होती है। जाने ( Janet ) ने मानसिक विच्छेद ( Mental dissociation ) का कारण शक्ति की कमी को माना है। इसी के द्वारा कभी-कभी बहु-व्यक्तित्व ( Multiple-personality ) की उत्पत्ति होती है। युग ( Jung ) के अनुसार हमारे मानसिक रोगो का कारण प्राकृतिक इच्छाओ की अपूर्ति है। वातावरण से असामजस्य व्यक्तित्व मे असतूलन कर देता है जिसके कारण सभी भावना-ग्रन्थियाँ मन को दुर्बल और सम्पूर्ण विचार भाव व्यवहारो को असम्बद्ध कर देती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अनेक रोगों से आक्रान्त हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते है कि सभी मनो-विश्लेषणवादियों की खोजों से यह पता चलता है कि पागलपन, मनोदौर्बल्य ( Psycho neurosis ), मनोविक्षेप (Psychoses) आदि का कारण मानसिक असत्ष्रि, सघर्ष, और हताशा है।

इस प्रकार से चिकित्सको ने चिकित्सा-क्षेत्र मे मनोविज्ञान का प्रयोग करना प्रारम्भ किया, जिससे (Psycho-sometic Medicine) नामक स्वतन्त्र विज्ञान का विकास हुआ जिसके द्वारा स्नायविक दुर्वलता (Neurasthema), कल्पनाग्रह (Obsession), हठप्रवृत्ति (Compulsion), भीतिरोग (Phobia), चिन्ता रोग (Anxiety-neurosis), उन्माद (Hysteria), स्थिर-भ्रमरोग (Paranoia), असामयिक मनोह्रास (Dementia Præcox), आदि का उपचार होने लगा है।

फायड, युग आदि मनोविश्लेषणवादियों के इस अचेतन मन की धारणा से भारतीय मनोवैज्ञानिक बहुत कुछ सहमत है। अचेतन मन सचमुच में उस हिम-शिला-खण्ड (Ice-berg) के जल में डूबे हुये भाग के समान है जो दृष्टिगीचर भाग से प्रायः नौगुना अधिक होता है और जिसका अनुमान हम दृष्ट हिम-शिलाभाग से नहीं लगा सकते। हम चेतन मन से अचेतन मन के विस्तार का अनुमान नहीं कर सकते। यह अचेतन मन हमारी बहुत सी क्रियाओं से प्रमाणित होता है, और हमें अदृश्यरूप से प्रभावित करता रहता है। व्यक्ति उन अदृष्ट

प्रभावों को भले ही न समझ पाये या उनके प्रति सामान्य व्यक्तियों का ध्यान भी न जा पाये, किन्तु उसकी सत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्यों कि हमारा प्रत्येक व्यवहार उससे प्रभावित होता रहता है। भारतीय मनोवैज्ञानिक इसे सस्कार-स्कन्ध कहते है। योग दर्शन में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीन प्रकार के सस्कार (Dispositions) बताये गये है। सस्कार पूर्व जन्मों के भी होते हैं जिन्हें वासना (Predisposition) कहा जाता है। इनका विशेष विवरण आगे किया जायेगा।

व्यक्ति के कार्य कौनसी अभिप्रेरक शक्ति पर निर्भर है, इस बात का गहन अध्ययन मनोवैज्ञानिको द्वारा किया गया है । फायड (Freud) ने इस मानसिक शक्ति को जिसके द्वारा क्रियाओं को प्रेरणा और गति प्राप्त होती है Libido (कामशक्ति) कहा है। उनके अनुसार हमारी प्रत्येक मानसिक क्रिया लिबिडो के ही द्वारा सचालित होती है। हमारी प्रत्येक क्रिया की यही Libido उत्तरदायी है, जिसके दमन करने से अनेक मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। युग ( Jung ) के अनुसार लिबिडो ( Libido ) एक मानसिक शक्ति है जो हमारी प्रत्येक मानसिक क्रिया का संचालन करती है। वह असाधारण शक्ति अनेक भिन्न-भिन्न दिशाओं में बहती है, जिसके प्रवाह की दिशा पर व्यक्ति का व्यक्तित्व परिस्फुटित होता है। एडलर ने इसे आत्मस्थापन की प्रवृत्ति (Instinct of Self-assertion) कहा है। व्यक्ति की समस्त क्रियाये इस आत्मस्थापन की प्रवृत्ति को सतुष्टि पर आघारित है । भारतीय मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि मनुष्य में बहुतसी मूल प्रवृत्तियाँ होती हे किन्तु वे फायड के और एडलर के इस मत से सहमत नहीं है, क्योंकि वे न तो कामशक्ति को और न आत्म स्थापन की प्रवृत्ति को ही अत्यविक महत्वपूर्ण मूल प्रवृत्ति मानते हैं। मनुष्य का व्यवहार और क्रियाये केवल इन्ही के द्वारा नही समझाये जा सकते। और न वे इस बात को मानने के लिये तैयार है कि मानव मे विनाश की मूलभूत प्रवृत्ति ( Death-instinct ) है जैसा कि बाद में फायड ने माना है।

बीसवी शताब्दी के प्रयोजनवादियों ने प्राणों के प्रयोजन को मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय माना है। विलियम मेकडूगल (१८७१-१९३८) इस सम्प्रदाय के जन्मदाता थे। उनका कथन है कि मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार प्रयोजनपूर्ण हैं, और यह प्रयोजन मूल प्रवृत्तियों के द्वारा निश्चित होता है जो कि व्यक्ति को किसी एक ध्येय की पूर्ति के लिये क्रिया करने के लिये प्रेरित करता है।

अत इनके अनुसार हमारे सब व्यवहार प्रयोजनपूर्ण है। डाक्टर विलियम मेकडूगल, मनोविश्लेषणवादी फायड और एडलर की प्रेरक शक्ति के विषय में, भिन्न मत रखते हैं। वे मनुष्य की चेतन और अचेतन (Sub-conscious) क्रियाओं को निश्चितरूप से प्रयोजनपूर्ण मानते हुए भी काम-शक्ति (Libido) या आत्मस्थापन प्रवृत्ति (Instinct of Self assertion) को ही पूर्ण प्रेरक नहीं मानते, उनके अनुसार हर चेतन क्रिया के पिछे कोई न कोई प्रयोजन है।

ब्यवहारवादी सम्प्रदाय जिनके जन्मदाता अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जे॰ बी॰ वाट्सन है, मानव को यन्त्रवत् मानते हैं। चेतन का अस्तित्व उनके यहाँ भ्रम मात्र है। उनके अनुसार मनोविज्ञान का विषय केवल प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करना हे। वाट्सन ने कहा है कि मनोविज्ञान को हम अन्त प्रेक्षण पद्धित के आधार पर कभी भी वैज्ञानिक नहीं बना सकते। व्यवहारवादियों ने केवल मनोविश्लेषणवादियों के अचेतन मन के अध्ययन का ही खण्डन नहीं किया है, बिल्क उन्होंने चेतन सत्ता माननेवाले सभी मनोवैज्ञानिक सम्प्रदायों का खण्डन किया है। वे अन्त निरीक्षणात्मक पद्धित के द्वारा प्राप्त ज्ञान को यथार्थ ज्ञान मानने के लिये तेयार नहीं होते। उनके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार के प्रितिशण और परीक्षण के आधार पर ही वैज्ञानिक यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमारा सम्पूर्ण व्यक्तित्व अधिकाश वातावरण पर आधारित है। इस सम्प्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय व्यवहार तक ही सीमित है।

बीसवी शताब्दी मे जर्मनी का अवयवीवाद सम्प्रदाय, जिसके मुख्य प्रवृत्तंकों में से डाक्टर मैक्स वरदीमर (Max Werthermer), कर्ट कौफका (Kurt Koffka) बुल्फगैग केहलर (Wolfgang Kohler), चेतना का पूर्णता के रूप में अवयवी करता है। उनके अनुसार अलग-अलग अवयवी के मिलने से अवयवी का ज्ञान नहीं होता। चेतना सम्पूर्ण इकाई है, वह अलग अलग मूलप्रवृत्ति व प्रत्यक्षों के सयोग से प्राप्त नहीं होती। अवयवीवाद के इस प्रकार से समग्र मन अध्ययन का विषय होने पर भी वह हमें मन की सब अवस्थाओं के विषय में पूर्णरूप से समझा नहीं पाता है। चित्त की चार अवस्थाएँ होती है — रे — जाप्रत, रे — स्वप्त, रे — सुष्पित, तथा ४ — तुर्या। स्वप्त तथा सुष्पित तो अचेतनावस्था के भीतर आ जाती है। अत पादचात्य मनो-विज्ञान के शब्दों में हम इन चारो अवस्थाओं को तीन अवस्थाओं के रूप में कह

सकते है —१—चेतन (Conscious), २—अचेतन (Unconscious) २—अतिचेतन (Supra-conscious)

इन सब सम्प्रदायों के विषय में जानने से यह प्रतीत होता है कि पाश्चात्य मनोविज्ञान का कोई भी सम्प्रदाय अभी तक मन के सम्पूर्ण रूप का, भारतीय मनोवैज्ञानिकों की तरह से विवेचन नहीं कर पाया है। इन सब सम्प्रदायों की वैज्ञानिक पद्धित भी, जिनके ऊपर ये आधारित है, हमको अधूरे निर्णयों तक ही ले जाकर छोड़ देती है। किसी भी निरीक्षण या प्रयोग के द्वारा अभी तक हम मन की अति-चेतनावस्था (Supra-Conscious State of Mind) तथा इन्द्रिय निरपेक्ष प्रत्यक्षीकरण (Extra Sensory Perception) को नहीं समझ पाये है। इसका मुख्य कारण मनोविज्ञान को अपने को शुद्ध विज्ञान बनाने के चक्कर में वास्तविक तथा अपनी विशिष्ट पद्धित को छोड़कर, दूसरों की पद्धित का सहारा लेकर चलना है। मनोविज्ञान स्वय एक शास्त्र है, जिसको अपने पैरो पर खड़ा होकर, स्वतन्त्र मार्ग बनाकर, उसपर चलना चाहिये। दूसरे विज्ञानों के ऊपर आश्रित होकर उसके सहारे चलने का परिणाम आज हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इसी कारण से आज के मनोविज्ञान के द्वारा हम बहुतसी घटनाओं को नहीं समझ पाये है।

हमारा सारा ज्ञान इन्द्रिय बिषय-सिन्नकर्ष के आधार पर माना जाता है, किन्तु ज्ञान सम्बन्धी कुछ ऐसी विचित्र घटनाएँ हैं जो इन्द्रियातीन तथा देशकाल से भी परे की हैं। एक व्यक्ति के मानसिक विचार और भाव अत्यधिक दूरी पर रहनेवाले व्यक्ति के द्वारा व्यक्त किये जा सकते हैं। भिन्न-भिन्न देश काल में एक मानसिक घटना को ठोक उसी स्वरूप में अनुभव किया जा सकता है। आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के द्वारा हम इन घटनाओं को नहीं समझ सकते। आधुनिक मनोविज्ञान तो इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष किये गये विषयों के ज्ञान को ही समझा सकता है। इसके अनुसार मन की सारी क्रियाये दिक् काल में इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभव पर आधारित है, अर्थात् हमारा सम्पूर्ण ज्ञान देश काल-सापेक्ष-इन्द्रिय-अनुभव तक ही सीमित है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने दो प्रकार के अलग-अलग अनुभव माने हैं। एक तो इन्द्रिय प्रत्यक्ष (Sensory-Perception)। पहिले के नियम दूसरे पर लागू नहीं होते। एक देश-काल सापेक्ष है तथा दूसरा देश-काल निरपेक्ष, जो सामान्य बुद्धि से परे होता है। सार्विक और मीमासकों को छोडकर अन्य सभी भारतीय दार्शनिक इन्द्रिय-

निरपेक्ष-प्रत्यक्ष को मानते हैं। पातजल योग में व्यान के निरन्तर अभ्यास से व्यक्ति समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस अभ्यास के द्वारा उसे सूक्ष्म अतिन्द्रयं विषयो का प्रत्यक्ष होने लगता है। चित्त की वृत्तियो का भी प्रत्यक्ष होने लगता है। चित्त की वित्तयों को रोकना ही योग है, ''योगश्चित्तवृत्ति-निरोध "। पातजल योग के अनुसार हमारी सामान्य मानसिक क्रियाओं का निरोध किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की सभी वित्तयो का निरोध किया जा सकता है। योगाम्यास से बहुत सी विचित्र शक्तियाँ स्वत प्राप्त होती है। मन की इन शक्तियों को सिद्धियाँ कहा गया है। ये सिद्धियाँ योग के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति में बाधक मानी गई है । योग का ज्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर दु खो से ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति प्राप्त करना है। बिना विवेक ज्ञान के आत्म-साक्षात्कार प्राप्त नही होता। अत विवेक ज्ञान के बिना दुखों से ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति प्राप्त नहीं हो सकती। उस विवेक ज्ञान की अवस्था तक पहुँचने में योगी को ये सिद्धियाँ बहुत विष्नकारक होती है। सामान्य व्यक्ति के मन की स्थित शुद्ध चित्त के स्वरूप को व्यक्त नहीं कर सकती। शुद्ध चित्त का ज्ञान सयम ( घारणा, घ्यान, समाधि ) के द्वारा प्राप्त होता है। योगी को अति दूरस्थ वा किसी भी व्यक्ति के मानसिक विचारों का ज्ञान हो जाता है, अर्थात् दूसरे के 🖫 मन मे प्रविष्ट होने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।

योग-दर्शन के अनुसार चित्त व्यापक है। वह आकाश के समान विभु है। इसी को 'कारण-चित्त' कहा गया है। जीव अनन्त है, अत हर एक जीव से सम्बन्धित चित्त भी अनन्त हुये। हर एक जीव से सम्बन्धित चित्त को 'कार्य-चित्त' कहा है। इस प्रकार से चित्त के दो रूप हुए 'कारण-चित्त' और 'कार्य-चित्त'। 'कार्य-चित्त', 'कारण-चित्त' की तरह, विभु नहीं है। वह शरीरानुकूल फैलता और सिकुडता प्रतीत होता है। चित्त तो आकाश के समान विभु होते हुये भी, वासनाओं के कारण सीमित है। अज्ञान के कारण सीमित चित्त में विषयों की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। अत इस 'कार्य-चित्त' को 'कारण-चित्त' में ही परिवर्तित करना असली ध्येय है। उस अवस्था में चित्त स्वच्छ दर्पण के समान भूत, भविष्य, वर्तमान तीनो काल तथा समस्त देशों के विषयों का एक साथ ज्ञान प्रदान करने में समर्थ होता है। योगी को अभ्यास की अवस्था में इन्द्रियातीत-विषयों का ज्ञान इसी कारण से प्राप्त हो जाता है। जिन सूक्ष्म विषयों का साधारण व्यक्ति प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, उन सब विषयों का प्रत्यक्ष योगी को होता है। उसे तो देश-काल निरपेक्ष विषयों का भी

प्रत्यक्ष होता है। दूरस्थ दृश्यों को देखना, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचाना, जिन शब्दों को साधारण इन्द्रिया ग्रहण नहीं कर सकती, उनको सुनना, सकल्प के द्वारा विश्व की भौतिक घटनाओं में परिवर्तन पैदा करना, विचार मात्र से रोगी को रोग से निवृत्त करना, आदि आदि अद्भुत शक्तिया योगी को प्राप्त हो जाती है।

जैन दर्शन के अनुसार आत्मा स्वत अनन्त ज्ञानवाली होती है। उसके लिये देश-काल की कोई सीमा नही होती। भूत, वर्तमान और भविष्य, समीप और दूर सब समान है। कर्म-पुद्गल के आवरण के द्वारा उसकी यह अनन्त ज्ञान की शक्ति सीमित हो जाती है। इस कर्म पुद्गल के पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाने पर ही उसमे अनन्त ज्ञान की शक्ति प्रादर्भत होती है। ज्यो-ज्यो जीव का यह कर्म-पुद्गलरूपी आवरण हटता जाता है, त्यो-त्यो उसकी ज्ञान-शक्ति विकसित होती जाती है। और सामान्य व्यक्ति के ज्ञान से उसमें बहत भेद आता चला जाता है। जैनदर्शन के अनुसार कर्म-पुद्गल से आच्छादित सामान्य-जीवो का प्रत्यक्ष इन्द्रिय-मन सापेक्ष होता है, अर्थात् मन और इन्द्रियो के द्वारा हमे विषयो का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार का ज्ञान आत्मा को बिना किसी बाह्य इन्द्रियादि साधनो के, स्वय होता है। इसी कारण से जैन मनोविज्ञान ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार के ज्ञान माने है। प्रत्यक्ष ज्ञान आत्म-सापेक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान इन्द्रिय-मन सापेक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान स्वय आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। वह अन्य किसी साघन पर आधारित नही होता। परोक्ष ज्ञान की प्राप्ति इन्द्रिय-मन के द्वारा होती है। अन्य दर्शनो से जैन-दर्शन की विचार-धारा भिन्त है। वैसे तो अपरोक्ष ज्ञान के भी इन्होने दो भेद किये है। साम-यवहारिक-प्रत्यक्ष और पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान । इन्द्रिय और मन के द्वारा प्राप्त होने के कारण साम्व्यवहारिक प्रत्यक्ष को पूर्णतया अपरोक्ष नहीं माना जा सकता। पारमाथिक अपरोक्ष ज्ञान के भी दो भेद है १-केवल ज्ञान और २-विकल ज्ञान। केवल ज्ञान तो केवल केवली को ही होता है अर्थात जिनके ज्ञान के सम्पूर्ण बाधक कर्म आत्मा से दूर हो जाते है, उन मुक्त जीवो को ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। इस अवस्था मे जीव सर्वज्ञ होता है, अनन्त-ज्ञानरूप हो जाता है। उस समय जीवात्मा पूर्णरूप से सब विषयो का विशुद्ध रूप मे देश-काल-निरपेक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। विकल-ज्ञान के भी दो स्तर है-१-अवधि, २-मन प्रयय ज्ञान । जब कर्म बन्धन का कुछ भाग नष्ट हो जाता है तो उस मनुष्य को सूक्ष्म अत्यन्त दूरस्य और अस्पष्ट वस्तुओ को जान लेने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसकी सीमा या अविध होती है। इसीलिये इसे अविध ज्ञान कहा जाता है। जो व्यक्ति राग-द्वेष आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है, और जिसके कर्म बन्धन का अधिक भाग नष्ट हो चुका होता है, उसको दूसरो के मन मे प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके कारण वह दूसरे व्यक्तियों के भूत एवं वर्तमान विचारों को जान सकता है। इसको मन प्रयय ज्ञान कहते है।

इस तरह से भारतीय मनोविज्ञान मे ज्ञान इन्द्रिय-निरपेक्ष तथा इन्द्रिय मन -सापेक्ष दोनो ही प्रकार का माना गया है। किन्तु पाश्चात्य मनोविज्ञान भौतिक विज्ञानो पर आधारित होने के कारण केवल इन्द्रिय सापेक्ष-ज्ञान को ही मानता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान की यह कमी उसकी वस्तुनिष्ठ पद्धति के कारण है। मानसिक अवस्थाओं के ज्ञान को प्राप्त करने के लिये विशुद्ध वस्तुनिष्ठ पद्धति अनुपयक्त है। इनके ( मानसिक अवस्थाओं के ) ज्ञान के लिए तो आत्मनिष्ठ तथा सहजज्ञानात्मक पद्धति ही उपयुक्त होती है। मन के आन्तरिक रूप को हमें बाह्यनिरीक्षणात्मक पद्धति तथा प्रयोगात्मक पद्धति ठीक-ठीक नही बताती। अगर वैज्ञानिक यह कहे कि भारतीय मनोवैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान यथार्थ . नहीं माना जाना चाहिए, तो उनका यह कहना उचित नहीं है। भारतीय मनोविज्ञान को मन के अनुभवों के ज्ञान पर आधारित होने के कारण अनुभव-मुलक तो मानना ही पडेगा, भले ही वह पाश्चात्य मनोविज्ञान की तरह से प्रयोगात्मक न हो । यदि सच देखा जाय तो एक विशिष्ट प्रकार से योग तो पूर्ण रूप से प्रयोगात्मक ही है। हर व्यक्ति योगाभ्यास के द्वारा ठीक दूसरे अभ्यासी के अनुभवों के समान ही अनुभव प्राप्त कर सकता है तो मला उन अनुभवों को मानने से इनकार कैसे किया जा सकता है ? भारतीय मनीवैज्ञानिको का विश्वास है कि व्यक्तिगत मानसिक विकास के द्वारा मनोवैज्ञानिक तथ्यो की सत्यता प्रमाणित की जा सकती है। योग-मनोविज्ञान में केवल मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना ही नही होता बल्कि मनकी शक्ति को विकसित करने का मार्ग भी बताया गया हे जो पाश्चात्य मनोविज्ञान की सीमा के बाहर की बात है, क्योंकि यह तो अब तक मन के समग्र स्वरूप का बास्तविक ज्ञान भी नही प्राप्त कर सका। भारतीय मनोविज्ञान के अन्तर्गत विचारो, उद्देगो और सकल्पो का नियन्त्रित शिक्षण भी आ जाता है। जब एक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान की यथार्थता अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी प्राप्त करके सिद्ध की जा सकती

है तो वह वैज्ञानिक ही हुआ। भारतीय मनोवैज्ञानिक आत्मनिष्ठ तथा सहजज्ञान-वादी होते हुए भी वैज्ञानिक, व्यावहारिक और गतिशील है।

आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान को बहुत से मनोवैज्ञानिक स्थिर मानसिक प्रिक्रियाओं का विज्ञान नहीं कहते। वे तो उसे गत्यात्मक बताते हैं। भारतीय मनोविज्ञान तो उससे भी कही अधिक गत्यात्मक है, क्योंकि वह व्यक्ति के मन को नियन्त्रित शिक्षण देकर उसकी सब अव्यक्त शक्तियों को विकसित करके उनकी अभिव्यक्ति कराता है। वह मन को व्यवस्थित मानसिक अभ्यास के द्वारा इतना शक्तिशाली बना देता है कि जिससे वह दूसरे व्यक्तियों को मानसिक प्रक्रियाओं, उद्देगों, विचारों तथा सकल्पों को भी समन्वित करने तथा उनके मन को विकसित करने में सहायक होता है।

सब मानसिक अवस्थाये आपस में सम्बद्ध है, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उनका अध्ययन तो समग्रता के समन्वित रूप मे ही दिया जा सकता है। सच तो यह है कि उन्हे अलग-अलग करके ठीक-ठीक समझना कठिन ही नही, असभव है। विज्ञान की विश्लेषणात्मक पद्धति की यही सबसे बडी कमी है। इसी कारण से आधुनिक मनोविज्ञान हमें मन के वास्तविक रूप को प्रदान नहीं कर पाता है। भारतीय मनोवैज्ञानिक ने मन का अस्तित्व नाडियो तथा शरीर से भिन्न और स्वतन्त्र माना है। किन्तु उसके साथ साथ उन्हें इस बात का पुरा ज्ञान है कि हमारे विचार, उद्वेगो को उत्पन्न करके क्रिया प्रदान करते है, अत उन्हें हम अलग नहीं कर सकते, न किसी किया को ही विचार तथा भावना से अलग कर सकते है। इसी प्रकार से मानसिक उद्देग तथा क्रिया को विचार से भिन्न नही किया जा सकता। इसी कारण भारतीय मनोवैज्ञानिक मन की समग्रता के रूप में अध्ययन करता है। उनके अनुसार मन का विकास होता है और वे उसका विकसित करने का मार्ग भी बतलाते है, और मन की अतिचेतन अवस्था (Supra-Conscious State) को ही मन का पूर्ण विकसित रूप बतलाते है। इसी विकास-प्रक्रिया में वे सस्कारो (Unconscious) का भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अचेतन (सस्कारो) का चेतन से अलग अध्ययन नहीं हो सकता। भारतीय मनोविज्ञान प्रारम्भ से ही व्यावहारिक है। उपनिषदो, भगवद्गीता, योगवासिष्ठ, साख्य, जैन-दर्शन, वेदान्त आदि सब मे व्यावहारिक मनोविज्ञान है। मन को शक्तिशाली बनाने, विकसित करने के तरीके बौद्धो ने भी बताये है। पातजल योगदर्शन ने, जो कि साख्य की दाशनिक विचारधारा पर आधारित है, एक व्यवस्थित व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक ज्ञान

प्रदान किया है। अतिमानस तथा असामान्य मन एक नही है, दोनो की क्रियायें नितान्त भिन्न है। असामान्य मन की क्रियाओं से सामान्य मन का ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसा करने की भूल फायड आदि विद्वानों ने की है। भारत में मनोविज्ञान का मुख्य घ्येय अतिमानस की अवस्था तक पहुचना है। समाधि प्राप्त करना है। योग के अनुसार सयम ( धारणा, ध्यान, समाधि ) के द्वारा अतिमानव स्थिति मे पहुँचकर व्यक्ति आत्मसत्ता के दर्शन प्राप्त करता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान आध्यात्मिक अनुभृतियो को अवैज्ञानिक तथा गलत कहता है। किन्तु यह उसके समझने की भूल है। योग द्वारा मन के पूर्ण प्रकाशित होने पर विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात् आत्मा और चित्त की भिन्नता का ज्ञान प्राप्त होता है। समाधि की अवस्था में योगी को मन का समग्रता के रूप में ज्ञान होता है। वह उसके पूर्णरूप को जान जाता है। उसकी वह अवस्था हो जाती है जिसमे मन स्नायुमण्डल से स्वतन्त्र होकर क्रियाशील होता है। हमे केवल स्नाय-मण्डल के द्वारा ही मन की अवस्थाओं का ज्ञान नहीं होता, मन स्वच्छ दर्पण के समान हो जाता है जिसमे त्रिकाल के सम्पूर्ण विषयो का स्पष्टतम प्रत्यक्ष होता है। अनेक घ्यान आदिक तरीको से मन स्वच्छ तथा पूर्ण प्रकाशित होकर अन्य विषयो को भी प्रकाशित करता है। भारतीय मनोविज्ञान तो जीवन का विज्ञान है, वह पूर्णरूपेण व्यावहारिक है। योग-मनोविज्ञान की अपनी विशेषतायें है तथा भारतीय मनोविज्ञान के क्षेत्र में उसका अपना अलग स्थान है।

बीसवी शताब्दी के विज्ञान की प्रगति उसे प्रकृतिवाद से दूर छे जा रही है। आज के भौतिक विज्ञान का श्रद्ध्ययन स्वय प्रकृतिवाद का विरोधी होता जा रहा है। सर आँछीवर छाज, सर आर्थर एडिंगटन, सर जेम्सजीन्स, आदि अति उच्च कोटि के भौतिक वैज्ञानिकों की रचनाओं से उपर्युक्त कथन की पृष्टि हो जाती है। महान् उच्चकोटि के वैज्ञानिक भी, सृष्टि के पीछे किसी आध्यात्मिक सत्ता व सत्ताओं के मानने के छिये बाध्य हो गये है। जैसा कि सर आर्थर एडिंगटन ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ऑन दि नेचर आफ दि फिजिकल वर्ल्ड' (On the Nature of the Physical World) में कहा है कि "किसी अज्ञात किया कलाप में कोई अज्ञात कारण प्रवृत्त हो रहा है जिसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। हमें किसी ऐसे मूल तत्त्व का भौतिक जगत् में सामना करना पड रहा है, जो इससे (भौतिक जगत् से) परे का पदार्थ है"। इसी प्रकार से ड्रीश (जर्मनी), हाल्डेन (इगल्डेड) आदि प्रमुख प्राणि-शास्त्रकों का मत है कि भौतिक और रासायनिक नियमों से हम चेतन अवस्थाओं तथा जीवन की

क्रियाओं को ठीक-ठीक नहीं समझा सकते। उनको समझने के लिए हमें आध्यात्मिक और जीवन-सम्बन्धी हो कितपय नवीन नियमों की रचना करनी पड़ेगी। उपर्युक्त विचारों से यह स्पष्ट हैं कि आज वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि इस सारे भौतिक जगत् के पीछे कोई आध्यात्मिक चेतन सत्ता है। फिर भला मनोविज्ञान कहाँ तक भौतिकवाद के ऊपर आधारित रहकर सब मानसिक समस्याओं को सुलझा सकता?

बहत से अलौकिक तथ्यो तथा घटनाओं को समझने के लिये, जो कठिनाइयाँ उपस्थित होती है, उन्हे दृष्टि मे रखते हुये बहुत से वैज्ञानिको को उन अलौकिक तथ्यो तथा घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्त हई, जिसके फलस्वरूप एक नवीन प्रकार के विज्ञान की गवेषणा प्रारम्भ हुई। इस नवीन विज्ञान का नाम 'अलौकिक घटना विज्ञान' (Psychical Research) है। इसकी उत्पत्ति सन् १८८२ ई० में इगलैंड में हुई। इसका उद्देश्य अलौकिक घटनाओं का अध्ययन था। इन घटनाओं के अन्तर्गत एक मन का दूसरे मन के ऊपर प्रभाव का अध्ययन, मरने के बाद मृत आत्माओं के स्थानो पर प्रभाव का अध्ययन जादि । इस सस्या (Society for Psychical Research) के द्वारा पूर्ण वैज्ञानिक रूप से खोज हो रही है। इस विज्ञान के साहित्य का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ससार तथा मानव जीवन की बहत सी ऐसी घटनाये है जिन्हे भौतिकवाद के द्वारा समझाया नही जा सकता है। इस विषय पर Thirty Years of Psychical Research by Richet, Story of Psychic Science by Carrington, The Psychic World, and Laboratory Investigations in the Psychic Phenomena by Carrington, Science and Psychic Phenomena by Tyrrell, Personality of Man by Tyrrell, Extra Sensory Perception, New Frontiers of Mind. The Reach of Mind, by Dr J B Rhine, Psychical Research by Driesch, An Introduction to Para Psychology by Dr B L Atreya आदि पुस्तको का अध्ययन करने से इस अलौकिक घटना-विज्ञान के विषय मे तथा उसकी गवेपणाओं के विषय मे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पेरिस विश्वविद्यालय के शरीरविज्ञान के प्रोफेसर रिशे ( Richet ) ने अपने ३० वर्ष के यथार्थ निरीक्षण और कठिन परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मानव में बहुत सी

ऐसी अद्भुत शक्तियाँ है जैसे क्रिप्टोस्थिसया (Cryptaesthesia) अर्थात् अदृष्ट पदार्थों को बिना चक्षु-इन्द्रिय के देखा जाना टेलीकाइनेसिस (Telekinesis) प्रत्यक्ष रूपसे स्थिर विषयों में गित उत्पन्न होना एक्टो-प्लास्म (Ecto-plasm) वाह्यजीव रस (वाह्य प्रोटो-प्लाज्म) शून्य में से भिन्न-भिन्न जीवित आकारों का ( जैसे हाथों, शरीर तथा अन्य विषयों का ) दिखाई देना, पूर्व-सूचनायें (Promonitions) आदि।

रिशे के उपर्यक्त वैज्ञानिक निर्णयो (Thirty Years of Psychic Research पष्ठ ५९९) के अतिरिक्त विलियम मैक्ड्गल ने Telepathy (मन प्रयय) और Clairvoyance (दिव्यदृष्टि) को प्रमाणिक रूप से माना है (Religion and Science of Life पृष्ठ ९०)। जर्मन प्राणि-शास्त्रज्ञ प्रो॰ हेस डीश (Hans Driesch) ने अलौकिक घटना विज्ञान (Psychical Research) के विषय में बताया है कि उसका(Psychical Research का) अध्ययन ठीक मार्ग पर चल रहा है। उन्होने Telepathy, (मन प्रयय) Psychometry (मनोमिति), भविष्यवाणी को स्वीकार किया है। डा॰ जे॰ बी॰ राइन ( Dr J B. Rhine ) ने इन्द्रिय-निरपेक्ष-प्रत्यक्ष ( Extra Sensory Perception ) को वास्तविक तथ्य के रूप में स्थापित कर दिया है, जो पूर्णरूपेण प्रयोगात्मक भी है, जिसके ऊपर बहुत से प्रयोग डा॰ राइन की प्रयोगशाला में किये जा रहे हैं। टेलीपेथी (Telepathy) और क्लैरवाएन्स (Clairvoyance) अर्थात् मन प्रयय और दिव्य-दृष्टि के अत्यधिक उदाहरण प्राप्त होने से तथा इस अलौकिक-घटना-विज्ञान की खोजो से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि मन अद्भुत शक्तियो वाला है, और वह बिना किसी वाह्य साधन के भी अद्भत प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आज जो सुक्ष्मशारीर या एस्ट्ल बॉडी (Astral Body) के नाम से पुकारा जाता है, उसके विषय में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजे हो रही है। पेरिस के डा॰ रोकस ( Dr. Rochas ) इस खोज के प्रमुख जन्मदाता है। एम हेक्टर डरविल ( M. Hector Durville ), डा॰ बरडक ( Dr Baraduc ), डा॰ जालबर्ग फान जेल्स्ट ( Dr Zaalberg van Zelst ), ओलीवर फोक्स ( Oliver Fox ) आदि लोगो ने भी इस विषय मे महत्वपूर्ण खोजे की है। इस विषय पर भी बहुत सी पुस्तके लिखी गई है। इन विद्वानों की खोजों से यह निष्कर्ष निकला है कि बिना एस्ट्रल बॉडी ( Astral Body ) या सूक्ष्मशरीर के अस्तित्व के

बहुत से तथ्यों को नहीं समझा जा सकता। कैरिग्टन (Carrington) ने अपनी पुस्तक Story of Psychic Science के पृष्ठ २८२ पर लिखा है कि मानव स्थूल शरीर से भिन्न एक एस्ट्रल बॉडी (सूक्ष्मशरीर) भी होती है जो स्थूल शरीर से जीवित अवस्था में भी आवश्यकतानुसार अलग हो सकती है। मृत्यु के उपरान्त तो यह एस्ट्रल बॉडी (Astral Body) सदा के लिये अलग हो ही जाती है। किन्तु इस एस्ट्रल बॉडी (Astral Body) को आत्मा की सज्ञा नही दी जा सकती। यह तो आत्मा का उसी प्रकार से आधार है जिस प्रकार से स्थूल शरीर। पाश्चात्य विद्वानों की एस्ट्रल बॉडी (Astral Body) की धारणा से बहुत कुछ समानता रखती है।

डा॰ एमिल कू (Dr Emile Coue) अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि निर्देशन से रक्त-नालियों के फट जाने से रक्त स्नाव तक रक जाता है, कब्ज, लकवा, ट्यूमर आदि ठीक हो जाते हैं। डा॰ ई॰ ले॰ बैक (Dr E Le Bec) की 'Medical Proofs of the Miraculous' में बताया गया है कि ऐसा रोग जिन्हें चिकित्सक और शल्य-चिकित्सक तक भी ठीक नहीं कर सके निर्देशन, प्रार्थना आदि से ठीक हो गये हैं। इस सम्बन्ध में इस प्रकार के अनेक वैज्ञानिक अध्ययन किये गये हैं।

अब यह विज्ञान ( परा मनोविद्या ) बडी तेजी से विकसित हो रहा है और मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में यह विकसित हो रहा है। बहुत दिनो तक इसको वैज्ञानिक मनोविज्ञान ने अवैज्ञानिक कह कर मान्यता प्रदान नहीं की, किन्तु आज प्रयोगशालाओं में इस पर अनेक प्रकार से, प्रयोगात्मक रूप से, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न देशों में इस पर प्रयोगशालाओं में प्रयोग किये जा रहे हैं। जिनके द्वारा अलौकिक घटनाओं के तथ्यों की यथार्थता सिद्ध की जा रही है। अमेरिका में डा॰ जे॰ बी॰ राइन के द्वारा बहुत महत्त्वपूर्ण खों हुई हैं, जिनकी अवहेलना आज का आधुनिक मनोविज्ञान भी नहीं कर पाता है। अत अलौकिक घटना-विज्ञान को आज मनोविज्ञान की ही एक शाखा के रूप में माना जाने लगा है, जिसे परा-मनोविद्या ( Para Psychology ) कहते हैं। इसकी खोंजों से यह सिद्ध हो गया है कि सारा विश्व तथा मानव-जीवन आध्यात्मक-शक्तिपूर्ण हैं। शरीरनिरपेक्ष मन के द्वारा अनेक अलौकिक क्रियाओं का सम्पादन होता है, मरने पर ही समाप्ति नहीं हो जाती, इन्द्रियों के बिना भी देश-काल निरपेक्ष जान होता है। इन खोंजों के द्वारा सिद्ध तथ्यों ने

सब वैज्ञानिको को जगा दिया है, और उन्हें इसके विषय में सोचने और विचारने के लिये बाध्य कर दिया है। मनोविज्ञान के विषय-क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहा है।

आज की वैज्ञानिक पद्धित के द्वारा अत्यधिक ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी हमें जो ज्ञान योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त हो सकता है, वह वैज्ञानिक ज्ञान की अपेक्षा बहुत अधिक गहरा है। योगी को सारे विश्व का ज्ञान स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाता है, और साथ ही साथ अनेक अद्भुत शिक्तयाँ भी योगी को प्राप्त हो जाती है। जिन-जिन विषयो पर योगी लोग अनुभव के आधार पर जो-जो लिख गये हैं वह आज के वैज्ञानिकों को चिक्तत किये हुये हैं, क्योंकि उनमें से बहुत से तथ्यों की जानकारी वैज्ञानिकों को भी हो रही है। अभी तक अलौकिक घटना विज्ञान भी उन्हें ठीक-ठीक नहीं जान पा रहा है। अनेक यौगिक तथ्यों तथा घटनाओं से वह अनभिज्ञ है और शायद सदा हो रहे। फिर भी अलोकिक घटना शास्त्र ने बडी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें की है।

आत्म-उपलब्धि प्राप्त करने के मार्ग को ही योग कहते है। उस मार्ग पर चलने से आत्मोपलब्धि प्राप्त होने से पूर्व ही, योगी को अनेक शक्तियाँ प्राप्त होने लगती है, जिनमे बहुतसी ऐसी शक्तियाँ है, जो अभी तक अलौकिक-घटना-विज्ञान को भी ज्ञात नही है। पातजल योग-सूत्र के तीसरे अध्याय (विभूति पाद) के १६ से ४९ सूत्र तक इन शक्तियों का वर्णन किया गया है जो निम्नलिखित है —

१-योगी को तीनो परिणामो ( धर्म-परिणाम, लक्ष्मण-परिणाम, अवस्था-परिणाम ) मे सयम ( धारणा, ध्यान, समाधि ) कर लेने से उनका प्रत्यक्ष होकर भूत और भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। (१६ वा सूत्र)

२—योगी को शब्द, अर्थ और ज्ञान, इनके विभाग को समझ कर उसमें सयम कर छेने से समस्त जीवो की वाणी को समझने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। (१७ वाँ सूत्र)

३—योगी को सस्कारों में सयम कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त होता हैं। (१८ वा सूत्र)

४—योगी को दूसरो के चित्त का ज्ञान (Telepathy) होता है। (१९ वा सूत्र)

५--योगी को अन्तर्घान होने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। (२१ वां सूत्र)

- ६--योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ( २२ वाँ सूत्र )
- ७—जिन-जिन पशुओं के बलों में सयम किया जाता है, उन-उन पशुओं का बल प्राप्त हो जाता है। जैसे हाथी और सिंह आदि के समान बल की प्राप्त होती है। (२४ वाँ सूत्र)
- ८—योगी को सूक्ष्म, छिपे हुये, तथा दूर देश में स्थित विषयो का ज्ञान (Clairvoyance) होता है। (२५ वा सूत्र)
- ९— सूर्य में सयम करने से चौदहों भुवनों का ज्ञान योगी को प्राप्त होता है। (२६ वा सूत्र)
- १०—चन्द्रमा मे सयम करने से योगी को समस्त तारागणो की स्थिति का ज्ञान हो जाता है (२७ वा सूत्र)
- ११—ध्रुव तारे में सयम करने से योगी को समस्त तारो की गित का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। (२८ वा सूत्र)
- १२—नाभि-चक्र मे सयम कर छेने से योगी को सम्पूर्ण शरीर सगठन का ज्ञान (X-Ray Clairvoyance) प्राप्त हो जाता है ( २९ वा सूत्र )
- १३—कठ-कूप में सयम कर छेने से योगी भूख, प्यास को जीत छेता है। , (३० वा सुत्र)
  - १४—कूर्माकर-नाडी में सयम कर लेने से चित्त और शरीर स्थिरता को प्राप्त होते है। (३१ वा सूत्र)
  - १५— ब्रह्म-रध्न की ज्योति में सयम कर लेने से योगी को सिद्धों के दर्शन प्राप्त होते हैं। (३३ वा सूत्र)
- १६—साधक को अदृष्ट, सूक्ष्म, दूरस्थ, भूत, वर्त्तमान, और भविष्य के पदार्थी का प्रत्यक्ष होता है। वह दिग्य शब्द सुनता है, दिग्य स्पर्श करता है, दिग्य रूप को देखता है, दिग्य रस का स्वाद लेता है, दिग्य गन्ध का अनुभव प्राप्त करता है। (३६ वा सूत्र)
- १७—योगी को दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त होती है। वह जीवित या मृत किसी भी शरीर में प्रवेश करने के लिए समर्थ होता है। (३८ वा सूत्र)
- १८— उदान वायु पर विजय प्राप्त कर छेने से योगी का शरीर अत्यन्त हल्का हो जाता है जिससे वह पानी और कीचड पर आसानी से चल सकता है तथा ऊर्ध्वगित की प्राप्त होता है। (३९ वा सूत्र)

१९—समान वायुको जीतने से योगी अग्नि के समान दीप्तिमान् हो जाता है। (४० वा सूत्र)

२०—योगी को सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द सुनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसकी श्रोत्र-इन्द्रिय अलौकिक हो जाने से वह हर स्थान के शब्द सुनने की शक्ति रखता है। (४१ वा सूत्र)

२१—शरीर आकाश और हल्की वस्तु में सयम कर लेने से योगी को आकाश-गमन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। (४२ वा सूत्र)

२२—योगी को भूतो (पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश) की पाचो प्रकार की अवस्थाओ (स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्) में सयम कर छेने से इन पाँचो भूतो पर विजय प्राप्त हो जाती है। (४४ वाँ सूत्र)

२३—भूतो पर विजय प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप अणिमा, लिंघमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, विशत्व और ईशित्व ये भाठ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। (४५ वा सूत्र)

२४---योगी को रूप-लावण्य और बल तथा वस्त्र के समान दृढ शरीर के समस्त अगो का सगठन प्राप्त होता है। (४६ वा सूत्र)

२५—योगियो को मन सिहत इन्द्रियो की पाँचो अवस्था में सयम कर लेने से - मन तथा समस्त इन्द्रियो पर विजय प्राप्त होती है। (४७ वा सूत्र)

२६—मन और इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर लेने से योगी में मन के समान गति, विषयो का बिना शरीर साधन के अनुभव प्राप्त करने की शक्ति, तथा प्रकृति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाने की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। (४८ वाँ सूत्र)

२७-सबीज समाधिस्थ योगी सर्वज्ञ हो जाता है। (४९ वा सूत्र)

अलौकिक अवस्था तथा यौगिक प्रत्यक्ष को अन्य भारतीय दर्शनो ने भी माना है, जैसा कि हम पूर्व में बता चुके है, जैन दर्शन मे अवधि ज्ञान (Clairvoyance) मनः प्रयय (Telepathy) और सर्वज्ञत्व (Omniscience) का वर्णन किया गया है। योगवासिष्ठ में तो मन मे सृष्टि-रचने तक की शक्ति बताई गई है। इस तरह से चित्त की अद्भुत शक्तियों का वर्णन समस्त भारतीय दर्शनों में मिलता है।

पातजल-योग-दर्शन मे आत्म-ज्ञान प्राप्त करने के लिये मन को प्रारम्भ में स्थूल विषयो पर इन्द्रियो द्वारा एकाग्र किया जाता है। ये स्थूल विषय सूर्य,

चन्द्र, शरीर, देव-मूर्ति आदि कोई भी हो सकते हैं। वित्त को स्थूल पदार्थों पर इस प्रकार एकाग्र करके निरन्तर अम्यास द्वारा उसके वास्तविक स्वरूप को सम्पूर्ण विषयो सहित, जिनको पूर्व मे न तो कभी देखा, न सूना, और जिनका अनुमान ही किया, सशय विपर्यय रहित प्रत्यक्ष करने की अवस्था को वितर्कानुगत-सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस स्थूल विषय की भावना का अभ्यास कर लेने के बाद वह जब पच-तन्मात्राओ तथा ग्रहणरूप शक्तिमात्र इन्द्रियो को उनके वास्तिवक रूप में, सम्पूर्ण विषयो सहित, सशय-विपर्यय रहित प्रत्यक्ष कर लेता है, तब इस प्रत्यक्ष करने की अवस्था को विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहते है। इसके निरन्तर अम्यास से जब एकाग्रता इतनी बढ जाती है कि अहकार का सम्पूर्ण विषयो सहित प्रत्यक्ष होता है तो उस स्थिति को आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसके बाद अम्यास के बढ जाने पर वह अवस्था आ जाती है जिसमे अस्मिता का साक्षात्कार होता है। उस अवस्था को अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। अस्मिता पुरुष से प्रतिबिम्बित चित्त है। चित्त प्रकृति का प्रथम विकार या परिणाम है। इस अवस्था मे अस्मिता में ही आत्म-अध्यास बना रहता है। प्रकृति-पुरुष भेद-ज्ञान रूप विवेक-स्थाति, उच्चतम सात्विक वृत्ति होते हुये भी है तो वृत्ति हो है। अत इसका भी निरोध होना अति आवश्यक है। इस वृत्ति का निरोध परम वैराग्य द्वारा होता है। इसके निरोध के बाद की अवस्था ही असम्प्रज्ञात समाधि है। इसे निर्बीज समाधि भी कहते है। इससे पूर्व की चारो समाधियाँ सालम्ब और सबीज समाधियाँ है। असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था ही निरूद्धावस्था है। इस अवस्था में केवल निरोध परिणाम ही रह जाता है। जैसे स्फटिक के पास रक्खे हुये लाल फूल को लाली स्फटिक में भासती है तथा एकता का भास होता है वैसे ही चित्त और पुरुष के सन्निधान से उनकी एकता के भ्रम के कारण ही जीव दु'खी, सुखी आदि होता रहता है। अत चिल के प्रकृति में लीन होते ही पुरुष स्वरूपावस्थिति को प्राप्त होता है तथा उसकी समस्त वृत्तियों का अभाव हो जाता है, क्योंकि वृत्तियौं तो चित्त की होती हैं, चित्त के न रहने पर उनका अभाव निश्चित ही है।

इस स्थिति को ही कैवल्य कहते हैं, जो कि योगी को योगाम्यास के द्वारा प्राप्त होती है। इस अवस्था मे जीव को दुखों से ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान का लक्ष्य कैवल्य प्राप्त करना कभी नहीं रहा है, न उसने कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये ज्ञान ही प्राप्त किया है। उसका ज्ञान तो केवल मानसिक प्रक्रियाये क्या है, इस तक ही सीमित है। केवल इन तथ्यों का ही ज्ञान प्राप्त करना तथा उन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने तक ही उसका क्षेत्र सीमित है।

अलौकिक घटना विज्ञान में भी वास्तविक तथ्यो तथा घटनाओं का ही अध्ययन किया जा रहा है। मन की उन शक्तियो का अध्ययन परा मनोविद्या ( Para-Psychology ) वाले कर रहे है, जो घटनाओ और तथ्यो के रूप में उन्हें प्राप्त है। मन को विकसित करने का साधन ये लोग भी नहीं खोज रहे है। वास्तविक तथ्यो से बाहर इनकी पहुच नही है। किन्तु योग यह बतलाता है कि अभ्यास द्वारा व्यक्ति किन-किन अवस्थाओ को प्राप्त कर लेता है। जैन सिद्धान्त के अनुसार तो प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर हो सकता है। जीवात्मा उनके यहाँ अनन्त-ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य वाला है। किन्तु वह अनादि काल से कर्म-बन्धन से लिप्त होने के कारण अल्पज्ञ है। कर्म-पुद्गलो के आवरण के दूर होने पर वह सर्वज्ञ हो जाता है। हर एक जीव इनके यहाँ घातिक कर्मों को नष्ट करने के बाद ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है. जिसको इन्होने केवली कहा है। इसी प्रकार से सब भारतीय दर्शनो मे उस उच्चतम मुक्तावस्था को प्राप्त करने के साधन बताये गये हैं। उन साबनो के द्वारा व्यक्ति अन्तिम लक्ष्यकी प्राप्ति करता है। अत भारतीय मनोविज्ञान के अन्तर्गत मन को विकसित करने के अर्थात् उसे पूर्ण-शक्तिवान् बनाने के साधन था जाते है। इन साधनों के द्वारा जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक विकास करना चाहे कर सकता है। अत भारतीय मनोविज्ञान पूर्णत प्रयोगात्मक है। जो अनुभव एक व्यक्ति की अवस्था-विशेष में साधन-विशेष के द्वारा प्राप्त होते हैं, वे ही अनुभव दूसरे व्यक्ति को भी उसी अवस्था और साधन के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। अनुभवो का तिरस्कार विज्ञान, दर्शन तथा घर्म कोई भी नहीं कर सकता। वे अनुभव वास्तविक तथ्य है। मनोविज्ञान उन मानसिक तथ्यो के अध्ययन को कैसे छोड सकता है ? अत उनका अध्ययन भी मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र के अन्तर्गत ही हो जाता है, जिससे आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान विचत है। इस प्रकार से आज का मनोविज्ञान अधूरा ही है। उसे समाधिजन्य अनुभवी का ज्ञान नहीं हैं। भले ही परा-मनोविद्या में टैलीपैथी ( Telepathy ) और

क्लेरवोएन्स (Clairvoyance), अर्थात् मन प्रयय, दिव्य-दृष्टि, इन्द्रिय-निरपेक्ष शक्तियो का अध्ययन है, किन्तु इनकी तुल्ना हम समाधि अवस्था से नहीं कर सकते। समाधि अति-मानस अवस्था है, जो साधनविशेष के द्वारा प्राप्त होती है, जिसका वर्णन पूर्ण रूप से उपयुक्त स्थान पर किया जा चुका है।

उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त, सबसे बडी विशेषता भारतीय मनोविज्ञान की यह है कि वह चेतन सत्ता के अध्ययन को ही मुख्यता प्रदान करता है। आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान की सबसे बडी भूल यही है कि वह चेतना के आधार (आत्मा) को ही भूल गया है। जड पदार्थों में भला ज्ञान कहाँ? चेतन सत्ता के बिना तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। आत्मा के बिना ज्ञान असम्भव ही है। पाश्चात्य मनोविज्ञान इस भूल के कारण अपने लक्ष्य से दूर अन्यत्र पहुंच गया है। यह सत्य है कि साधारणतया इन्द्रियाँ ही हमारे विषय ज्ञान के साधन है, किन्तु बिना मन के सहयोग के इन्द्रियाँ भी हमे विषय ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती। मन ही इन्द्रियों द्वारा प्राप्त सामग्रो को अर्थ प्रदान करता है। चित्त के विषयाकार हुये बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता और चित्त आत्मा की सत्ता के द्वारा प्रकाशित हुये बिना, विषयाकार होने पर भी ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। अत चेतन सत्ता का अध्ययन मनोविज्ञान का मुख्य विषय होना चाहिये, जो आधुनिक पाश्चात्य मनीविज्ञान के अध्ययन का विषय नहीं है।

आज का वैज्ञानिक जगत् जिन कितपय, अद्भुत तथ्यो से प्रभावित और आश्चर्यान्वित हो रहा है, वे तो योग मार्ग पर चलने में प्राप्त होने वाली शिक्तयाँ है, जिन्हे लक्ष्य प्राप्ति में बाधक माना गया है। इनके प्राप्त करने की इच्छा न होते हुये भी ये तो योगाम्यास से स्वत ही प्राप्त हो जाती है। सासारिक व्यक्तियों के लिये ये शक्तियाँ बहुत महत्व रखते हुये भी उच्चतम जिज्ञासु के लिये बाधक ही मानी गई है। वैमे तो इन्हे प्राप्त करने के लिये भी योग में बहुत से तरीके विणत है। आज जिन अलौकिक घटनाओं और तथ्यों ने आधुनिक जगत् को चिकत कर रक्खा है, उनका भारतीय मनोविज्ञान और पातजल-योग में कोई उच्च स्थान नहीं है।

१. इसी ग्रन्थ योग मनोविज्ञान का २० वाँ अध्याय देखने का कप्ट करे।

उपर्युक्त बातो से यह निष्कर्ष निकलता है कि आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान से कही अधिक विस्तृत क्षेत्र भारतीय मनोविज्ञान तथा योग मनोविज्ञान का है। पाश्चात्य मनोविज्ञान को भारतीय मनोविज्ञान के अध्ययन से अपनी किमयो की पूर्ति करके लाभ उठाना चाहिये। भारतीय मनोविज्ञान अपने में पूर्ण है। उसके अन्तर्गत विश्व सचालक का अध्ययन भी आ जाता है, जिसकी सचमुच में अबहेलना नहीं की जा सकती। इतना होते हुये भी भारतीय मनोविज्ञान क्रियात्मक तथा प्रयोगात्मक है। अत इससे प्राप्त ज्ञान में सन्देह नहीं किया जा सकता है।

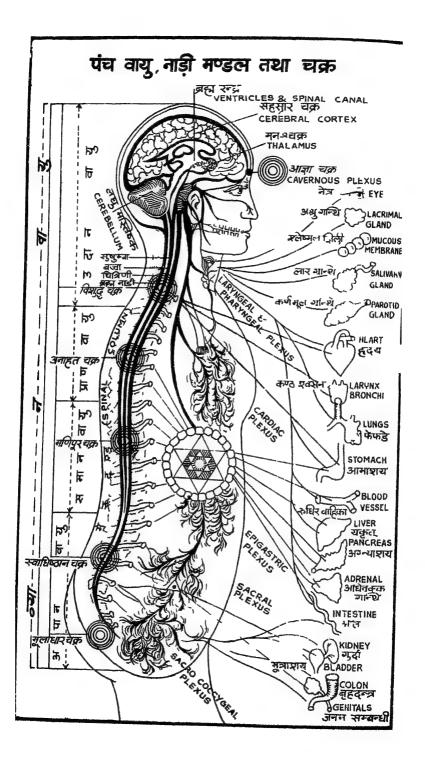

## अध्याय २६

## स्नायुमण्डल, चऋ तथा कुण्डलिनी

आज के विद्वानों के लिये यह एक अन्वेषण का विषय है कि प्राचीन काल मे विद्वानो को शरीर-रचना का ज्ञान (Anatomy) था वा नही। शरीर की आन्तरिक रचना तथा उसके आन्तरिक विभिन्न अवयवो का ज्ञान अगर था तो उसकी तुलना आधुनिक शरीर-विज्ञान ( Physiology ) के ज्ञान से करने पर उसको कौन सा स्थान प्राप्त होता है। शरीर-रचना-विज्ञान ( Anatomy ) सम्बन्धी उनका ज्ञान आध्निक ज्ञान से किस सीमा तक समानता रखता है ? इस विषय सम्बन्धी प्राचीन ज्ञान की क्या विशिष्टता है ? किन-किन बातो में उसे हम आधुनिक ज्ञान से निम्न व उच्च कह सकते है ? प्राचीन विद्वानो ने इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया था ? क्या उनकी उस पद्धति को अपनाकर आज भी हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते है ? ये सब प्रश्न. इस विषय में अन्वेषण करने वाले के समक्ष उपस्थित होते है। यह खोज का विषय होते हुए भी इतना तो स्पष्ट है कि चाहे जिस प्रकार से भी हो, यह ज्ञान प्राचीन काल के विद्वानों को निश्चित रूप से था. जो कि इस विषय के आधिनक ज्ञान से बहुत कुछ मिलता जुलता है। शास्त्रों में इसका विवेचन मिलता है। योगाम्यास के लिये शरीर विषयक ज्ञान नितान्त आवश्यक होता है। योगाम्यास शरीर मे विद्यमान षट्-चक्रो, सोलह आवारो, तीन लक्ष्यो तथा शरीर के पाँच आकाशों के ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता जो कि गोरक्ष-सहिता के नीचे दिये श्लोक से व्यक्त होता है ---

"षट्चक्र षोडशाधार त्रिरुक्ष्य व्योमपञ्चकम् । स्वदेहे ये न जानन्ति कथ सिद्धयन्ति योगिन ॥" गोरक्ष पद्धति ॥१३॥ इसी का वर्णन योगचूडामणि उपनिषद् मे भी किया गया है । हमारे मत से यह कहना कि प्राचीन भारतीय विद्वानो को शरीर-रचना-शास्त्र

इसके तुलनात्मक विशद विवेचन के लिये लेखक का 'भारतीय मनोविज्ञान' नामक ग्रन्थ देखने का कष्ट करें।

२ योग चूडामण्युपनिषत्—३।

( Anatomy ) तथा शरीर-विज्ञान ( Physiology ) का ज्ञान न्यून था, अनुचित है। इस स्थूल शरीर के ज्ञान का जिसको कि शास्त्रों में अन्नमय कोष कहा गया है, बहुत बडा महत्व था। प्राचीन काल के गुरुओं को शरीर की रचना तथा उसके विभिन्न भागों का पूर्ण और विस्तृत ज्ञान वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि के द्वारा प्राप्त था। जिसे कि वे अपने शिष्यों को अध्यापन के द्वारा प्रदान करते थे। इसके अतिरिक्त विच्छेदन (Dissection) के द्वारा भी शरीर का ज्ञान प्राप्त करने का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है तथा तक्षशिला आदि शिक्षा केन्द्रों में शल्य-चिकित्सा का शिक्षण होने के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं।

शास्त्रों की भाषा को ठीक-ठीक समझ न पाने के कारण, शास्त्रों का ज्ञान आधुनिक विद्वानी के लिये रहस्यपूर्ण सा हो गया है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि हम शास्त्रो का परिश्रम के साथ अध्ययन और मनन करने का कष्ट नहीं उठाते तथा उस बहुत बडे ज्ञान भण्डार मे प्रवेश करने की रुचि ही नही रखते। शास्त्रों के अनुवाद सामान्यतः बहुत धोका देनेवाले होते हैं। उनसे हम शास्त्रो को ठीक-ठीक नही समझ सकते । ऐसा होते हुए भी बहुत-सी शरीर-सम्बन्धी बाते स्पष्ट रूप से भी ग्रन्थों में प्राप्त होती है। हमारे तन्त्रों में नाडियों का विवेचन बहत स्पष्ट रूप से मिलता है। योग उपनिषदो में स्नायु-मण्डल ( Nervous System ) के बारे में बहुत सुन्दर विवेचन मिलता है। सुषुम्ना (Spinalcord ) का विस्तृत विवेचन तथा महत्व योगशिखोपनिषत् मे बडे सुन्दर ढग से दिया गया है, जो कि रहस्यमय नहीं कहा जा सकता। सूष्मना की स्विति तथा उससे समस्त नाडियो का सम्बन्ध शास्त्रो मे करीव-करीब आधुनिक शरीर-विज्ञान ( Physiology ) के समान ही प्राप्त होता है। बहुत स्थल ऐसे हे कि जिनसे यह प्रतीत होता है कि शरीर-विज्ञान ( Physiology ) का ज्ञान प्राचीन काल मे आज के ज्ञान से भी कही अधिक था। उसके न्यून होने का तो प्रवन ही नही उपस्थित होता। आयुर्वेद के ग्रन्थों में भी इस कारीर विज्ञान ( Physiology ) सम्बन्धी ज्ञान का विवेचन मिलता है। परीरकी उपनिषदों में अन्तमय कोष तथा वेदों में देवपुरी अयोध्या कहा गया है। उसके भीतर सुक्ष्मरूप से समस्त विश्व विद्यमान है। योग में इस दारीर का ज्ञान

१ शुश्रुत शरीर-स्थानम् और चरक शरीर-स्थानम् ।

२ शिवसहिता---२।१, २, ३, ४, ५।

अति आवश्यक है। इसीलिये योगी को शरीर विषयक ज्ञान से परिचित होना पड़ता था। अथर्ववेद मे शरीर को आठ-चक्र तथा नव द्वारो वाली देवो की अयोध्यापरी कहा गया है। योग सम्बन्धी प्राय सभी ग्रन्थों में शरीर विज्ञान (Physiology) का विवेचन प्राप्त होता है। उनमे हमे नाडी चक्र, प्राण, हृदय (Heart), फेफडे (Lungs), मस्तिष्क (Brain) आदि का विशिष्ट प्रकार का विवेचन प्राप्त होता है जो कि अपने निराले ढग से किया गया है। वह आधनिक शरीर विज्ञान ( Physiology ) के विवेचन से भिन्न है। डा॰ ब्रुजेन्द्रनाथ सील ने भी प्राचीन हिन्दू शास्त्रो के आधार पर किये गये शरीर विज्ञान (Physiology) का विवेचन किया है। र शिवसहिता में मस्तिष्क (Brain). सुष्मना (Spinal cord), केन्द्रीय स्नाय मडल (Central-Nervoussystem ) के भूरे और ख़ेत पदार्थ (Gray and White matters), सपम्ता (Spinal-cord) का केन्द्रीय रन्ध्र (Central Canal) तथा कुछ मस्तिष्क के खोखले भागो ( Ventricles ) का विवरण पाया जाता है। सवस्ता के केन्द्रीय रन्ध्र का सम्बन्ध मस्तिष्क के खीखले भाग ब्रह्म-रन्ध्र से बताया गया है। इसके अतिरिक्त स्नायु मण्डल (Nervous system) के अनेको स्नाय गुच्छो तथा स्नाय-जालो (Ganglia and Plexuses) का विवेचन भी मिलता है। बृहन्मस्तिष्कीय बल्क ( Cerebral cortex ) के परिवलनो (Convolutions) को चन्द्रकला कहा गया है। तन्त्रों में जो नाम दिये गये है वे इतने रहस्यपूर्ण है कि उनको आधुनिक शरीर रचना शास्त्र (Anatomy) तथा शरीर विज्ञान (Physiology) मे आये हए नामो से सम्बन्धित करना अत्यन्त कठिन हो जाता है, किन्तु मेजर बी डी बसु ने इनके रहस्यों का उद्घाटन करने का प्रयास किया है. जिसमे उन्होने नाडी, चक्र आदि को आयुनिक नामो से व्यवहृत करने का प्रयत्न किया है। ''तन्त्रो का शरीर-रचना-विज्ञान'' ( Anatomy of Tantras) नामक लेख मे जो कि १८८८ मार्च के 'थियासोफिस्ट' मे प्रकाशित हुआ था, इन्होने योगियो और तान्त्रिको के द्वारा शास्त्रो मे दिये गये रहस्यमय नामो को आधुनिक नामो से सम्बधित करने का प्रयास किया है।

१ अथर्ववेद-ना० १०, अ०-१, स्०-२ का ३१, ३२।

<sup>2.</sup> The Positive Sciences of the Ancient Hindus page 200-232,

इसी प्रकार से डा॰ अजेन्द्रनाथ सील ने अपनी पुस्तक "The Positive Sciences of the Ancient Hindus" में तन्त्रों के अनुसार स्नायु-मडल (Nervous system) का विवेचन तथा चक्र नाडियों आदि को आधुनिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है । महामहोपाध्याय गणनाथ सेन ने अपने ग्रन्थ "प्रत्यक्ष शरीरम्" तथा 'शरीर परिवेष' में शरीर रचना शास्त्र (Anatomy) का अति सुन्दर विवेचन किया है।

डा॰ राखालदास राय ने अपने Rational Exposition of Bharatiya Yoga-Darshan में बड़े सुन्दर ढग से अपना विशिष्ट प्रकार का षट्-चक्र, नाडी आदि का विवेचन प्रस्तुत किया है। उन्होंने शास्त्रों को अपने अलग ढग से समझा और समझाया है।

श्री पूर्णानन्द जी के द्वारा "षट् चक्र निक्पण" में षट्-चक्रो का निक्पण ५७ इलोकों में बड़े सुन्दर हम से किया गया है। त्रमुख्द के "सौभाग्य लक्ष्मी" उपनिषद् में नौ चक्रो का विवेचन मिलता है जो कि आदिनारायण के द्वारा देवताओं के पूँछने पर किया गया है। योगस्वरोदय में भी नौ चक्रो का विवेचन मिलता है। षट्-चक्रो का विवेचन बहुत से तन्त्रों में दिया गया है, जिनमें से वामकेश्वर तन्त्र और क्द्रयमल-तन्त्र अत्यधिक प्रामाणिक है।

तन्त्रों में चेतना ( Consciousness ) का केन्द्र मस्तिष्क ( Brain ) को माना गया है। उन्होंने प्रमस्तिष्क-मेरु-तन्त्र ( Cerebro-Spinal-System ) केद्वारा समस्त चेतना का विवेचन किया है। उन्होंने नाडी शब्द का प्रयोग अधिकतर स्नायु ( Nerve ) के लिये किया है। उन्होंने शिराओं का प्रयोग कपाल-तिन्त्रकाओं ( Cranial Nerves ) के रूप में किया है। ब्रह्मरन्ध्र को जीव का स्थान बताया है। मेरु दण्ड ( Vertebral-Column ) मे सुषुम्ना, ब्रह्मनाडी तथा मनोवहा नाडियाँ है। स्वत संचालित स्नायुमण्डल के अन्तर्गत ऐसे बहुत से नाडी गुच्छों के केन्द्र ( Ganglionic Centres ) तथा जालिकाये ( Plexuses ) है, जिन्हे चक्र और पद्म का नाम दिया गया है। जहाँ से नाडियाँ, शिराएं और धमनियाँ समस्त शरीर मे

The Positive Sciences of the Ancient Hindus Page 218—228

व्याप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से तन्त्रो मे हमे स्नायु-मण्डल तथा उसके अन्तर्गत आनेवाले स्नायु-गुच्छो, मस्तिष्क, मेरु-दण्ड आदि का विवेचन प्राप्त होता है। इस अघ्याय मे हम सूक्ष्म-रूप से नाडी, चक्र आदि को लेकर उनका अलग-अलग वर्णन प्रस्तुत करेंगे।

### स्नायू-मण्डली

शिव-सहिता मे साढे तीन लाख (३५००००) नाडियो का उल्लेख है । त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषत् तथा अन्य योग-उपनिषदो मे बहत्तर हजार (७२०००) बडी और छोटी नाडियो का विवेचन मिलता है। भूतशद्धि-तुन्त्र तथा गोरक्ष पद्धति मे बहत्तर हजार नाडियो का उल्लेख मिलता है। प्रपञ्च सार तन्त्रनाडियो की सख्या तीन लाख (३०००००) बताता है 3। नाडियो की सख्या मे यह भेद नाडियो के उप-विभाजन के कारण हो सकता है। नाडियाँ केवल एक ही प्रकार की नही है, बल्कि इनका विभाजन अनेक सूक्ष्म और स्थुल नाडियों में होता है। कुछ नाडियाँ तो इन्द्रियों के द्वारा दृष्टिगोचर होती है, किन्तु कुछ ऐसी भी है कि जिनका ज्ञान इन्द्रियो के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकता। स्थूल शरीर में इन नाडियों का जाल-सा बिछा हुआ है। शरीर का कोई अड़ा व स्थान चाहे वह कितना ही छोटा क्यो न हो, नाडियो से रहित नही है। शरीर की सम्पूर्ण क्रियाएँ इन नाडियो के द्वारा ही होती है। नाडियो के द्वारा ही सम्पूर्ण शरीर के विभिन्न अगो मे पारस्परिक सम्बन्ध बना रहता है तथा शरीर एक इकाई के रूप मे कार्य करता रहता है। शास्त्रो मे हमे सभी नाडियो के नाम प्राप्त नहीं होते किन्तु कुछ मुख्य नाडियो के विषय मे विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। दर्शनोपनिषत् मे बहत्तर हजार (७२०००) नाडियों में से चौदह (१४) मुख्य नाडियों के नाम दिये गये है। ये १४ नाडियाँ सुषुम्ना, इडा, पिंगला, गान्धारी, हस्त-जिह्निका, कुहू, सरस्वती, पूषा, शखिनी,

इसके विस्तृत और तुलनात्मक विवेचन के लिये लेखक के "भारतीय मनोविज्ञान" नामक ग्रन्थ को देखने का कष्ट करें।

२. शिव सहिता--- २।१३

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषत्—६६-७६, व्यानिवन्दूपनिषत्—५१;
 गोरक्ष-पद्धति—१।२५।

पयस्विनी, वरुणा, अलम्बुसा, विश्वोदरी, यशस्विनो है। शिवसहिता में भी उपर्युक्त चौदह नाडियो के नाम प्राप्त होते हैं। इन चौदह नाडियो में भी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीन मुख्य है जिनका विस्तृत विवेचन प्रत्येक योग प्रन्थ में प्राप्त होता है। इन तीन में भी सुषुम्ना का स्थान योग में सर्वोच्च है। अन्य नाडियाँ उसके ही अधीनस्थ है । शाण्डिल्योपनिषत् में सुषुम्ना नाडी को विश्वधारिणी कहा है। इसको ही मोक्ष का मार्ग बताया गया है। यह सुषुम्ना गुदा के पीछे से मेरू-दण्ड (Vertebral Column) में स्थित है । योगशिखोपनिषत् में सुषुम्ना का विशिष्ट विवेचन मिलता है। हृदय की एक-सौ-एक (१०१) नाडियो का विवेचन किया गया है, जिनके मध्य में एक परा नाम की नाडी है, जो समस्त दूषणों से रहित ब्रह्म-रूप मानी गई है। इस परा में ही ब्रह्म-रूप सुषुम्ना लीन है ।

गुदा के पृष्ठ भाग में मेहदण्ड है जो कि सम्पूर्ण शरीर को धारण किये हुये है। इस मेहदण्ड के खोखले भाग मे ही ब्रह्मनाडी की स्थित बताई गई है जो कि इडा और पिगला के बीच में स्थित हैं। इस ब्रह्मनाडी को ही सुषुम्ना कहा गया है । सुषुम्ना से ही शरीरस्थ समस्त नाडियाँ सम्बन्धित है। योगिशिखोपनिषत् मे शरीर के अन्तर्गत सुषुम्ना मे ही समस्त विश्व की स्थिति मानी गई है। विश्व के प्राणियों की अन्तरात्मा इस सुषुम्ना से ही सम्पूर्ण नाडी-जाल सम्बन्धित है । सुषुम्ना के जानने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका सोलहवाँ हिस्सा भी गगा तथा समुद्र स्नान और मिणि-किणिका की पूजा करने से नहीं प्राप्त होता है । कैलाश-दर्शन, वाराणसी में मृत्यु, केदारनाथ का जलपान तथा सुषुम्ना के दर्शन से मोक्ष की प्राप्त होती है । सुपुम्ना के ध्यान के द्वारा प्राप्त योग से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका सोलहवाँ हिस्सा भी हजारो

१ दर्शनोपनिषत्-४।५-१०, शिव-सहिता-२।१४, १५।

२ शिव-सहिता--- २।१४-१५।

३ शिव-सहिता--- २।१६।

४. शाण्डिल्योपनिषत्--१।४।१०।

५. योग-शिखोपनिषत् ६।५।

६ योग-शिखोपनिषत्--६।८, ९।

७. योग-शिखोपनिषत्--६। १३।

८. योग-शिखोपनिषत्—६।४१।

९. योग-शिखोपनिषत्--६।४२।

अरुवमेष यज्ञों के करने से नहीं प्राप्त हो सकता। सुषुम्ना के विषय में वार्ता करने से समस्त पाप नष्ट हो कर परमानन्दोपलिब्ध होती हैं। सुषुम्ना ही सबसे बड़ा तीर्थ, जप, ध्यान, और गित हैं। सुषुम्ना के घ्यान से जो योग प्राप्त होता है, उसका सोलहवाँ हिस्सा भी अनेक यज्ञ, दान, ब्रत, नियम आदि के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। यह सुषुम्ना शरीर के मध्य में स्थित हैं। मूलाधार से प्रारम्भ होकर यह ब्रह्म-रन्ध्र में पहुँचती हैं ।

इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक शरीर-विज्ञान ( Physiology ) के अनुसार यह सुषुम्ना मेह-दण्ड-रज्जु है, जो कि मस्तिष्क के चौथे खोखले भाग तक पहुँचती है। यह चौथा खोखला भाग ( Fourth Ventricle) ही ब्रह्म-रन्ध्र कहा जा सकता है जो कि प्रमस्तिष्क-मेरु-द्रव (Cerebrospinal-fluid ) से भरा रहता है। यह सुबुम्ना अन्तिम ऊपरी हिस्से मे खलती है जहाँ से तृतीय खोखले हिस्से ( Third Ventricle ) मे पहुँचती है। इसी प्रकार से इसका वर्णन त्रिशिखोपनिषत में भी आया है। सूषुम्ना नाडी को शरीर के मध्य में मुलाधार चक्र पर स्थित बताया है। वह पद्म-सूत्र की तरह से है जो कि सीधी ऊपर की ओर जाती है। इस स्थल पर यह प्रतीत होता है कि इसी में वैष्णवी और ब्रह्म-नाडी भी साथ-साथ स्थित है <sup>६</sup>। दर्शनोपनिषत् में भी नाडियों की गिनती बतायी गयी है, जिनमें चौदह नाडियों के नाम बताकर तीन को मुख्य बताया है। उसमे से भी ब्रह्म-नाडी को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है और उसे सुषुम्ना कहा है, जिसको रीढ की हुडियो के छिद्र में स्थित बताया है। सुषुम्ना इन रीढ की हुडियो के छिद्रों में से होकर सीधे मस्तिष्क तक चली गई है<sup>8</sup>। इस कथन से भी सुषुम्ना का मेरुदण्ड-रज्जु ( Spinal Cord ) होने का ही निश्चय होता है। ब्रह्मविद्योपनिषत् मे भी सुषुम्ना का विवेचन परा नाडी नाम से कहकर किया गया है। यह वर्णन भी उपर्युक्त वर्णन के समान ही है<sup>१</sup>। योगचूडामण्युपनिषत् में ब्रह्म-रन्ध्र के मार्ग में सहस्र-दल वाले चक्र का विवरण मिलता है। इससे

१ योग-शिखोपनिषत्—६।४३।

२. अद्वैयताकोंपनिषत्-५

३ त्रिशिखि-ब्राह्मणोपनिषत्—मन्त्रभाग-६६-६८।

४. दर्शनोपनिषत्--४।५-१०।

४ ब्रह्मविद्योपनिषत्-१०।

६. योगचूडामण्युपनिषत्—६ ।

यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म-रन्ध्र के ऊपर ही बृहन्मस्तिष्कीय बल्क (Cerebral-Cortex) मे ही सहस्र-दल वाला चक्र स्थित है। 'षट्-चक्र निरुपण' मे सुषम्ना नाडी के भीतर बज्जा नाडी बतायी गयी है, तथा उस बज्जा के भीतर तीसरी चित्रणी नामक नाडी बतायी गयी है । इस उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि सपम्ना नाडी मे. जिसे हम मेरु-दण्ड-रज्जु कह सकते है, जो मुलाधार से चलकर ब्रह्म-रन्ध्र तक पहुँचती है, कई नाडियाँ सम्मिलित है। ब्रह्म-नाडी, चित्रणी. बज्जा. सषम्ना ये सब मिल कर के मेरु-दण्ड-रज्जु कही जा सकती है। इनके बीच मे एक अति सूक्ष्म छिद्र है, जिसको मेरु-दण्ड-रज्जु का केन्द्रीय छिद्र (The Central Canal of the Spinal cord) कहते है। यह छिद्र प्रमस्तिष्कीय-मेरु-द्रव ( Cerebrospinal fluid ) से भरा रहता है। तन्त्रों में मस्तिष्क और सूजुम्ना को ही चेतना का केन्द्र बताया है। समस्त चेतना का कार्य मस्तिष्क और सूष्मना के नीचे से ऊपर के सब भागों से होता रहता है। मेरु-दण्ड ( Vertebral column ) में ही सुष्मना, ब्रह्मनाडी तथा मनोवहा नाडी स्थित है। सहानुभूतिक-स्नायु-मण्डल इस मस्तिष्क-(Cerebro-spinal Axis) से सम्बन्धित इस सहानभतिक स्नाय मण्डल मे बहत से चक्र और पद्म स्थित है. जिनसे नाडियाँ निकल कर शरीर के विभिन्न अगो मे जाती है। सुबुम्ना में ही इन सब चक्रो की स्थिति बताई गई है। चित्रणी नाडी सूपुम्ना में स्थित इन सब चक्रो के मध्य में से होकर गुजरती है। शिवसहिता में चित्रा नाडी का वर्णन आया है, जिसे मेरदण्ड रज्जु मे सबसे भीतरी कहा गया है तथा जिसके भीतर के सूक्ष्मतम छिद्र को ब्रह्म-रन्छ का नाम दिया गया है र । इससे यह प्रतीत होता है कि मेर-दण्ड रज्जु के छिद्र तथा मस्तिष्क के खोखले भागो. जिनमें कि सुष्मना का यह छिद्र मिल जाता है. सभी को ब्रह्म-रन्ध्र से सम्बोधित किया गया है, क्योंकि वे सब रन्छ एक दूसरे से मिलकर एक ही रन्ध्र के समान हो जाते है, जिनमे प्रमस्तिष्कीय-मेरु-द्रव (Cerebro-spinal fluid) निरन्तर गतिशील रहता है। शिव-सहिता में चित्रा को सुषुम्ना के मध्य में फैला हुआ बताया है। चित्रा को सुषुम्ना का केन्द्र तथा शरीर का अत्यधिक महत्वपूर्ण मार्मिक भाग बताया है। शिव-सहिता के अनुसार इसे शास्त्री मे दिव्य मार्ग बताया है। इसके द्वारा आनन्द और अमरत्व प्राप्त होता है। इसमे ध्यान करने

१ 'षट्-चक्र निरूपण'

२. शिव-सहिता--- २।१८।

से योगी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव-सहिता के इस विवरण से तो यह प्रतीत होता है कि चित्रा स्युम्ना ( Vertebral column ) के भीतरी भूरे पदार्थ ( Gray matter ) के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सुषुम्ना मे प्रतिक्षेप-क्रिया ( Reflex Action ) के केन्द्रो तथा उनके समन्वयात्मक कार्य आदि का विवरण शिव-सहिता मे प्राप्त होता है। उनके साथ-साथ सुषुम्ना के पाँचो विभागो की तरफ भी सकेत किया गया है जो कि ग्रीवा-सम्बन्धी (Cervical), वक्षभाग (Dorsal), कमर का भाग (Lumbar) त्रिक-भाग (Sacral) अनुत्रिक-भाग (Coccygeal) है। ये पाँच भाग मेरु-दण्ड के है. जिसमे सूष्मना स्थित है<sup>२</sup>। इस विवरण से यह पता चलता है कि मेरु-दण्ड-रज्जु मेरु-दण्ड के निम्न-भाग से प्रारम्भ होकर खोपडी के छिद्र (Foramen Magnum) मे चली जाती है। यह खोपडी के पीछे वाली हड्डी (Occipital bone) में स्थित है। शिव-सहिता मे सूष्म्ना को ही ब्रह्म-मार्ग नाम से सम्बोधित किया है। मस्तिष्क से सूष्म्ना का सम्बन्ध मास्तिष्कीय रन्ध्र पर होता है। सुपुम्ना को ब्वेत और लाल बताया है। ऊपर से व्वेत तथा भीतर से भूरा तो आधुनिक शरीररचना शास्त्र द्वारा भी सिद्ध है। ऋगवेद के सौभाग्यलक्ष्मी भी सुषम्ना को श्वेत ही बताया है, जो इडा तथा पिंगला के मध्य स्थित है। ए उसमें से होकर तीनो लिंग बारीर (The etheric, the astral and the mental bodies ) का बह्म मार्ग की ओर गमन बताया है । इसके भीतर से अमृत निकलता है जो कि प्रमस्तिष्कीय-मेरु-द्रव (Cerebrospinal fluid) के अतिरिक्त कुछ नहीं प्रतीत होता है। शिव-सहिता में स्पष्ट रूप से यह प्राप्त होता है कि सुष्मना के अपरी छिद्र पर ही सहस्र-दल कमल है। वहाँ से सूष्मना नीचे मुलाधार अर्थात लिंग और गदा के बीच के स्थान तक चली जाती है, अन्य सब नाडियाँ इसकी घेरे हए है तथा इसके ऊपर आधारित है । सहस्र-दल-कमल के मध्य में अधोमुखी योनि है.

१. शिव-सहिता--- २।१९, २०।

२. शिव-सहिता २।२७, २८।

३ 'कण्ठ-चक्र चतुरगुलम् तत्र वामे इडा चन्द्रनाडी दक्षिणे पिङ्गला सूर्यनाडी तन्मध्ये सुषुम्ना रवेत वर्णा ध्यायेत्'।। 'सौभाग्यलक्ष्मी उपनिषद्'

४ शिव-सहिता-४।२, ३, ४, ५

<sup>.</sup> ५. शिव-सहिता-- ५।१५०, १५१

जिसमे से सुषुम्ना निकल कर मूलाधार तक जाती है, तथा सुषुम्ना का छिद्र भी इस छिद्र से प्रारम्भ होकर नीचे मूलाघार तक चला जाता है। ऊपरी छिद्र से लेकर सुष्मना के छिद्र सहित समस्त छिद्र को ब्रह्म-रन्ध्र कहा गया है। इस छिद्र मे ही आन्तरिक कुण्डलिनी शक्ति प्रवाहित रहती है। सुषुम्ना के भीतर चित्रा नामक शक्ति विद्यमान है, जिसमें से होकर चेतना का प्रवाह चलता है। इसी चित्रा के मध्य में ब्रह्म-रन्ध्र आदि की कल्पना की गई है। र इस कथन से यह सिद्ध होता है कि मेरु-दण्ड-रज्जू ( Spinal-Cord ) ऊपर के छिद्र से नीचे गदा और लिज्ज के मध्य स्थान तक स्थित है तथा उसके भीतर का छिद्र भी ऊपरी खोपडी के छिद्र से नीचे तक चला आता है और इस समस्त छिद्र को ही जिसमे मस्तिष्क का खोखला भाग भी सम्मिलित है, ब्रह्म-रन्ध्र कहते है। चित्रा, सुषुम्ना के भीतरी भूरे पदार्थ (gray matter) के अतिरिक्त और कछ नही प्रतीत होती है। शिव-सहिता में सुष्मना के आधार में स्थित खोखले स्थान को ब्रह्मरन्ध्र कहा गया है। ब्रह्म-रन्ध्र के मुख पर ही तीनो नाडियाँ, इडा, पिंगला और सूष्मना मिलती है। इसीलिये शरीर के भीतर इस स्थान को त्रिवेणी वा प्रयाग कहा गया है3 । यह सगम-स्थान, स्युम्ना-शीर्ष ( Medullaoblongata ) मे प्रतीत होता है। इसीलिये सुपुम्ना-शीर्ष का शरीर में बहुत महत्वपर्ण स्थान है। सूषुम्ना से अन्य नाडियो के निकलने का विवेचन वारा-होपनिषत् मे मिलता है। ४ यह विवेचन आयुनिक शरीर रचना शास्त्र से बहुत कुछ साम्य रखता है। शाण्डिल्योपनिषद् मे भी सुषुम्ना नाड़ी का विवेचन अन्य नाडियो सहित प्राप्त होता है। सुपुम्ना को विश्व को धारण करने वाली तथा मोक्ष का मार्ग बताया है, जो गुदा के पीछे के भाग से प्रारम्भ होकर मेरुदण्ड में स्थित है । संगीत रत्नाकर में भी नाडियों का विवेचन किया गया है । इसमे सहानुभूतिक-मेर-तन्त्र की सात सौ (७००) नाडियो में से चौदह को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। ये १४ नाडियाँ-सुषुम्ना, इडा, पिगला, कुहू, गान्धारी हस्तिजहा, सरस्वती, पूषा, पयस्विनी, शिखनी, यशस्विनी, वारुणा, विश्वोदरा

१ शिव-सहिता--- ४।१४२, १५३।

२. शिव-सहिता--- ४।१४४, १५४।

३. शिव-सहिता—४।१६२, १६४।

४ वाराहोपनिषत्-५।२२, २४।

५. शाण्डिल्योपनिषत्—१।४।१०।

६. सगीत रत्नाकर, स्वराध्याय, पिण्डोत्पत्ति प्रकरण । १४४---१५६ ।

तथा अलम्बुषा है। इन्होने मेरुदण्ड रज्जु मे सुषुम्ना को स्थित माना है। सुषुम्ना के दोनो ओर समानान्तर स्नायु-कोपो के गुच्छो की जजीर ऊपर से नीचे तक फैली हुई है। बायी ओर की जजीर को इडा तथा दाहिनी ओर की जजीर को पिंगला नाम से सम्बोधित किया गया है। इस प्रकार से सूष्मना के बायी ओर इडा तथा दाहिनी ओर पिगला नामक नाडियाँ विद्यमान है। कह मेरु-दण्ड-रज्ज के बायी ओर त्रिक् जालक (Sacral-Plexus) की प्युडिक नाडी (Pudic Nerve ) बताई गई है। गान्वारी को बायी सहानुभृतिक जजीर इडा के पृष्ठ भाग में बायी ऑख से लेकर बाये पैर तक स्थित बताया है। ग्रीवा-जालक (Cervical Plexus) की कुछ नाडिया मेरु-दण्ड रज्जु में से होकर नीचे की त्रिक् जालक (Sacral-Plexus) की गुधसी तन्त्रिका (Sciatic-Nerve ) से मिलती है। हस्तजिह्वा बायी सहानुभृतिक जजीर इडा के सम्मख बायी आँख के कोने से मेरु-दण्ड रज्जु में से होकर नीचे बाये पैर के अँगुठे तक फैली हुई है। सुषुम्ना के दाहिनी ओर सरस्वती नाडी जिह्ना मे चली गई है, जिसे कि ग्रीवा-जालक (Cervical Plexus) की अधोजिल-तन्त्रिका (Hypoglossal-Nerve) कहा जा सकता है। दाहिनी सहानुभूतिक जजीर पिंगला के पृष्ठ भाग मे, पूषा दाहिनी आँख के कोने के नीचे से उदर तक चली गई है। इसे ग्रीवा और कटि नाडियो से सम्बन्धित तार कहा जा सकता है। पयस्विनी, पृषा और सरस्वती के मध्य में स्थित है। इसे ग्रीवा-जालक (Cervical-Plexus) की दाहिनी अलिन्द शाखा (Auricular Branch ) कहा जा सकता है। शिखनी गान्धारी और सरस्वती के मध्य ग्रीवा-जालक ( Cervical-Pluxus ) के बायें अलिन्द-शाखा ( Auricular Branch ) है। दाहिनी सहानुभृतिक जजीर के अग्र भाग में दाहिने अँगुठे से दायें पैर तक यशस्विनी स्थित है। त्रिक्-जालक (Sacral-Plexus) नाडी कृह और यशस्विनी के मध्य में स्थित है। इसकी शाखाएँ नीचे के घड और अगो मे फैली हुई है। कटि-जालक (Lumbar-Plexus) नाडियाँ विश्वोदरा कृह और हस्ति-जिह्ना के मध्य में स्थित है। नीचे के घड और अगो में इसकी शाखाएँ फैली हुई हैं। अनु-त्रिक् नाडियाँ (Coccygeal Nerves) अलम्बुषा, त्रिक्-कशेरका (Sacral-Vertebrae) से होकर जनन-मूत्र अगी तक फैली है।

गोरक्ष-पद्धति मे इन नाडियो का वर्णन दूसरे प्रकार से प्रतीत होता है ।

१. गोरक्ष-पद्धति-श० १।२३ से ३१ तक।

इसमे बहत्तर हजार (७२०००) नाडियो मे से, दस नाडियो को प्रधान मानकर उनका विवेचन किया गया है। इडा, सुषुम्ना के बाये भाग मे तथा पिगला दाहिने भाग में स्थित है। गान्वारी बाये नेत्र, हस्त जिल्ला दाहिने नेत्र, पूषा दाहिने कान, यशस्विती वाये कान तथा मुख में अलम्बुषा नाडियाँ है। इनके अतिरिक्त कृह लिङ्ग देश मे तथा शिखनी मूल स्थान को गई है। शिव-सहिता मे भी इडा और पिंगला को क्रमश सुषुम्ना के बायी और दाहिनी ओर स्थित बताया गया है। इडा और पिंगला के मध्य में निश्चित रूपसे सुषुम्ना स्थित है । अन्य नाडियाँ मूलाधार से निकलकर शरीर के विभिन्न भागो जैसे जीभ, आँख, पैर, अँगुठा, कान, पेट, बगल, अँगुली, लिङ्ग, गुदा आदि मे जाती हैं। मुख्य चौदह नाडियों की शाखाये और प्रशाखाये जो कि साढे तीन लाख होती है, समस्त शरीर में फेली हुई है । रुद्रयमल तन्त्र में मुलाघार से ही नाडियो की उत्पत्ति बताई गई है। चौदहो प्रमुख नाडियाँ मुलाधार त्रिकोण से निकलती है। इन चौदहो नाडियो मे से सुषुम्ना मूलाधार त्रिकोण के ऊपरी शिखर से निकलकर ब्रह्म रन्ध्र में चली जाती है। अलम्बुपा मुलाधार के त्रिकोण के नीचे के शिखर से निकलकर गुदा भाग तक चली जाती है। कुह लिङ्ग भाग में पहुचती है। वरुणा दाँतो और मसुडो में पहचती है। यशस्विनी पैर की अगुलियों के अग्र भाग तक चली जाती है। पिङ्गला, दाहिनी नासिका, इडा वायी नासिका, पूषा तथा शिखनी कानो मे, सरस्वती जिह्ना मे, हस्ति-जिह्ना चेहरे मे, तथा विश्वोदरा पेट में पहुँचती हे<sup>3</sup>। त्रिशिखित्राह्मणोपनिपत् में लिंग से दो अगुल नीचे तथा गुदा से दो अगुल ऊपर शरीर का मध्य बताया गया है। यह मध्य-स्थान अनेक नाडियो से घिरा हुया है। बहत्तर हजार नाडियो से घिरे हुए इस मध्य स्थान से स्युम्ना

१ शिव-सहिता-- २।२५, २६, २७।

२ शिव-सहिता--- २।२९, ३०, ३१।

३ मूलाधारे त्रस्नमध्ये सुषुम्ना बलम्बुसे उभे।
प्राक् प्रत्यागास्थिते बन्यास्त्रिकोणाग्रात् प्रदक्षिणा।।
या लेखा सस्थिता नाम्या कुहुश्चैय तु वारुणा।
यशस्विनी पिङ्गला च पुषा नाम्नी पयस्विनी॥
सरस्वती शिङ्खिनी च गान्धारी तदनन्तरे।
इडा च हस्तिजिह्खा च ततो विश्वोदरामिधा।।
रन्ध्र पायु ध्वजा शेषपन्नासा नेत्र कर्णयो.।
जिह्ला कर्णाक्षि नासाड्षि जठरान्ता चतुर्दशः॥

नाडी निकलकर ब्रह्मरन्ध्र तक चली गयी है। इडा और पिगला, इसके बाये और दाहिने स्थित हैं। इडा मूल-कन्द से निकल कर बायी नासिका तथा पिगला उसी स्थान से निकल कर दाहिनी नासिका में चली जाती है। गान्धारी और हस्तिजिह्वा क्रमश सुषुम्ना के अग्र-भाग तथा पृष्ठभाग में स्थित हैं। ये दोनो नाडियाँ क्रमश बाये और दायें नेत्रों में पहुचती है। पूषा और यशस्विनी नाडियाँ भी उसी मूलकन्द से निकल कर क्रमश बाये और दाहिने कान में पहुचती है। ग्रलम्बुषा गुदा के मूल स्थान पर जाती है। शुभा नाडी लिङ्ग स्थान के अग्र-भाग तक पहुचती है। कन्द स्थान से निकलकर कौशिकी नाडी नीचे पैर के अगूठे तक चली जातों है। उपर्युक्त विवेचन, कन्द से उदय होने वाली मुख्य नाडियों के अलग-अलग स्थानों में जाने का है। दर्शनोपनिषत् में बहत्तर हजार नाडियों में से चौदह को ही मुख्य बताया गया है। जिनके नामों का वर्णन पहले किया जा चुका है ।

दर्शनोपनिपत् मे इन चौदहो नाडियो के स्थान का निरूपण किया गया है । सपम्ना मुख्य नाडी होने के कारण उसी को आधार मानकर सब नाडियो की स्थिति बताई गई है। सुषुम्ना के बाये और दाहिने क्रमश इडा और पिगला स्थित है। सरस्वती और कुहू सुषुम्ना के अगल-बगल स्थित है। गान्धारी और हस्तजिह्वा अग्रभाग में स्थित है। पिगला के पृष्ठ और अग्रभाग में पृषा और यशस्विनी स्थित है। कुह और हस्त-जिह्ना के मध्य मे विश्वोदरा विद्यमान है। यशस्विनी और कुहू के मध्य में वरुणा स्थित है। दर्शनोपनिपत् मूल ग्रन्थ मे "पूषायाश्च सरस्वत्या मध्ये प्रोक्ता यशस्विनी" इस प्रकार से दिया है, जिसका अर्थ "पूषा और सरस्वती के मध्य मे यशस्विनी कही जाती है" होता है, किन्तु हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थल पर पयस्विनी की जगह यशस्विनी अशुद्ध छप गया है। अत यहाँ पर हम यह कह सकते है कि पूषा और सरस्वती के मध्य में पयस्विनी है। गान्धारी और सरस्वती के मध्य मे शखिनी कही गयी है। कन्द के मध्य मे गयी हुई अलम्बुपा गुदा तक स्थित है। पूर्णमासी के समान प्रकाशित सुषुम्ना के पूर्व भाग मे कुह रिथत है। यहाँ पर सुषुम्ना स्पष्ट रूप से व्वेत बताई गई हुई मालूम पडती है। ऊपर और नीचे स्थित नाडी दायी नासिका के अग्र भाग तक चली जाती है। इडा बायें नाक के अन्त

२. त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषत्—मन्त्र ६६ से ७४ तक ।

३. दर्शनोपनिषत्-४।५ से १० तक।

४. दर्शनोपनिषत्-४।१३ से २३ तक।

तक स्थित है। यशस्विनी बाये पैर के अगूठे के अन्तिम भाग तक स्थित है। पूषा पिंगला के पृष्ठ भाग में से होकर बायी आँख तक पहुचती हे। पयस्विनी वाहिने कान मे जाती है। इसी प्रकार से सरस्वती जिह्वा के अग्रभाग में पहुवती है और दाहिने पैर के अगूठे के अन्त तक हस्तजिह्वा जाती है। शिखनी नामक नाडी दाये कान के अन्त तक जाती है। गान्धारी नाडी का अन्त दाहिने नेत्र में होता है विश्वोदरा नाडी कन्द के मध्य मे स्थित है। दर्शनोपनिषत में इन नाडियों के देवताओं का भी विवेचन प्राप्त होता है। स्युम्ना, इडा, पिंगला, सरस्वती, पृषा, वरुगा, हस्ति-जिह्वा, यशस्विनी, अलम्बुषा, गान्धारी. पयस्विनी, विश्वोदरा, कृह, शिखनी के देवता क्रमश शिव, हरि, ब्रह्मा विराज, पूषन्, वायु, वरुण, सूर्य, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति, पावक (अग्नि), जठराग्नि और चन्द्रमा है । योगचूडामण्युपनिपत् मे भी मूल-कन्द से ७२००० नाडियो की उत्पत्ति बताई है। जिनमे से इडा, पिंगला, सुषुम्ना, गान्धारी, हस्ति-जिल्ला. पूषा, यशस्त्रिनी, अलम्बुषा, कुहू तथा शिखनी ये दश नाडियाँ विशिष्ट है। इन विशिष्ट नाडियों में सूष्मना मध्य में स्थित बताई गयी है। इडा बायी ओर तथा पिगला दाहिनी ओर स्थित है। गान्धारी, हस्तिजिह्वा, पूपा, यशरिवनी, अलम्बुषा. फ्रुह तथा शिखनी क्रमश बायें नेत्र, दाहिने नेत्र, दाहिने कान, बायें कान, मुख, लिंग स्थान तथा मूल स्थान में स्थित है ।

योगशिखोपनिषत् मे नाडी नक्र के स्वरूप का विवरण प्राप्त होता है। पृम्लाघार त्रिकोण मे बारह अँगुल की सुषुम्ना स्थित हैं। जड मे फटे हुए बाँस के समान यह नाडो है, जिसे ब्रह्म नाडी कहा गया है। इडा और पिगला जो उसके दोनो ओर स्थित है, विलिम्बनी के साथ गुँथी हुई नाडिका के अन्त भाग मे पहुँचती है। बिलिम्बनी नाडी नाभि मे स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित है। वहाँ पर बहुत सी नाडियाँ उत्पन्न होती है, जो प्रशाखाओं के रूप मे एक दूसरे को नीचे ऊपर काटती हुई पार करती हैं। उसी को नाभि चक्र अथवा नाभि जालक कहते है, जो कि मुर्गी के अण्डे के सदृश स्थित हैं। वहाँ से गान्धारी और हस्त-जिह्ना दोनो आँखों में जाती है। पूषा और अलम्बुषा दोनो कानो में जाती है। वहाँ से शूरा नाम की महानाडी भौंह के मध्य में जाती है। विश्वोदरा चार प्रकार का अन्न खाती है। सरस्वती जिह्ना के अग्र भाग में स्थित है। राका नाम की नाडी क्षण भर में जल पीकर छोक पैदा करती तथा नाक में क्लेष्मा को

१ योगचूडामण्युपनिषत् -- १४ से २० तक ।

र योगशिखोपनिषत्-५।१६ से २७ तक

सचित करती है। शिखनी नाडी ग्रीवा अथवा कण्ठ कूप से निकलती है। यह अधोमुखी होकरके समस्त भोजन का सार ग्रहण करती है। नाभि के नीचे जाने वाली अधोमुखी तीन नाडियाँ है। कुहू नाडी के द्वारा मल तथा वारुणी के द्वारा मूत्र का विर्सजन होता है। चित्रा नाडी ही वीर्य स्खलन करने वाली है। ये तीनो नाडियाँ उप-सहानुभूतिक मण्डल (Para-sympathetic system) के त्रिक् भाग (Sacial-Part) के समान कार्य सम्पादन करती है। त्रिक्भाग (Sacral-Part) के द्वारा ही मल-त्याग, मूत्र-त्याग तथा वीर्य स्खलन होता है। ये तीनो नाडियाँ तिक् (Sacral) भाग से निकलने वाली तीनो नाडियों के समान हो प्रतीत होती है, जो कि आधुनिक शरीर-रचना-शास्त्र (Anatomy) के द्वारा ज्ञात है। अत यह उप-सहानुभूतिक-मण्डल के त्रिक्-भाग की दूसरी, तीसरी तथा चौथी नाडियाँ कही जा सकती है। सरस्वती नाडी आधुनिक शरीर-रचना-विज्ञान (Anatomy) के द्वारा जानी गई खोपडी की १२ वी नाडी (Hypoglossal) है।

इडा और पिंगला दोनो घ्राण नाडियाँ (Olfactory-Nerves) कही जा सकती है। पूपा और अलम्बुषा श्रवण नाडियो (Auditory-Nerves) के समान है। गान्धारी और हस्तजिह्ना दृष्टि-नाडी (Optic-Nerves) कही जा सकती है। इसी प्रकार से अन्य नाडियो के विषय में भी आधुनिक नामों से तादात्म्य स्थापित किया जा सकता है।

वराहोपिनषत् में भी सुषुम्ना में अर (Spoke) के रूप में अलम्बुषा और कुहू नामक नाडियाँ निकलती है। वाहणी और यशस्विनी के जोडे के द्वारा दूसरा अर (Spoke) बनता है। सुपुम्ना के दाहिने अर (Spoke) में पिंगला है। अरो (Spokes) के बीच में क्रमश पूषा और पयस्विनी हैं। सुषुम्ना के पीछे के अर (Spoke) में सरस्वती स्थित हैं। उसके बाद उन अरो के बीच में शिखनी और गान्धारी स्थित हैं। सुषुम्ना के बाम भाग में इडा हैं। उसके बाद हस्तिज्ञ्वा तथा तब विश्वोदरी चक्र के अर (Spoke) में स्थित हैं। जो कि दाहिने से बाये के क्रम में हैं। मध्य में नाभी चक्र है। वे

शाण्डिल्योपनिषत् में भी नाडियो की सख्या तथा स्थान के विषय मे विवेचन किया गया है रे। उपर्युक्त १४ मुख्य नाडियो का विवेचन इसमे मिलता है। सुषुम्ना

१ वराहोपनिषत्--- ५।२२, ३०।

२ शाण्डिल्योपनिषत्--१।४।६, ११।

को विश्वधारिणी कहागया है। जिसके बायी ओर इडा और वाहिनी ओर पिंगला विद्यमान है। सुषुम्ना के पृष्ठ तथा बगल में क्रमश सरस्वती और कुहू है और यशस्विनी और कुहू के मध्य में वाहणी है। पूषा और सरस्वती के मध्य में पयस्विनी है, गान्धारी और सरस्वती के मध्य में यशस्विनी है तथा केन्द्र के मध्य में अलम्बुषा स्थित हैं। सुषुम्ना के सम्मुख भाग में जननेन्द्रिय तक कुहू स्थित हैं। वाहणी कुण्डलिनी के नीचे और ऊपर सब ओर जाती हैं। सीम्य यशस्विनी पैर के अँगूठे तक जाती हैं। पिगला ऊपर को जाते हुए दाहिने नथुने तक पहुँच जाती है। पिगला के पृष्ठ भाग में स्थित पूषा दाहिने नेत्र में पहुचती है यशस्विनी दाहिने कान के अन्त तक हैं। सरस्वती जीभ के अग्र भाग तक स्थित हैं। बाये कान के अन्त तक शिखनी नाडी जाती हैं। इडा के पृष्ठ भाग से गान्धारी बाये नेत्र के अन्त तक जाती है। अलम्बुषा गुदा के मूल से ऊपर और नीचे दोनो ओर जाती है। इन नाडियो के अतिरिक्त अन्य नाडिया भो है और उनके अतिरिक्त अन्य और दूसरी नाडियाँ भी स्थित हैं। इस प्रकार से नाडियो और उप-नाडियो से समस्त शरीर गुँचा हुआ है।

डा॰ राखलदासराय जी ने अपनी पुस्तक में नाडियों के आधुनिक शरीर-रचना शास्त्रीय नाम दिये हैं  $^{9}$ ।

(१) अलम्बुषा को अग्र रज्जुका में स्थित ज्ञानवाही पूलिका ( Sensory Fasciculus in the anterior Funiculus ), कुहू को पश्च रज्जुका में स्थित ज्ञानवाही पूलिका ( Sensory Fasciculus in the posterior Funiculus ), वरुणा को ऊर्ध्व हनु तथा अघो हनु नाडी ( Maxillary of mandibular nerve ), यशस्विनी को पार्श्व रज्जुका में ज्ञानवाही पूलिका ( Sensory fasciculus in the lateral funiculus ), पिगला को दायी-तिनका-सिरा ( The right nervous terminale ), पूषा को दृष्टि नाडी ( The Optic nerve ), पयस्विनी को प्रघाण-तिनका ( Vestibular nerve ), सरस्वती को अथोजिह्या तिनका ( Hypoglossal or Lingual Nerve ), शिखनी को कर्णावर्त-तिनका ( The Cochlear Nerve ), गान्धारी को नेत्र तिनका ( The Opthalmic nerve ), इडा को बायी-तिनका-सिरा ( The

<sup>1</sup> Rational Exposition of Bharatiya Yoga-Darshan-by Dr Rakhal das Roy-Page-99,

left nervous terminale) हस्तजिह्ना को जिह्नाग्रसनी-तित्रका का ज्ञानवाही भाग (Sensory portion of the glossopharyngeal nerve) तथा विश्वोदरा को वेगस-तित्रका का ज्ञानवाही भाग (Sensory portion of the Vagus nerve) कहा है।

# प्रमस्तिष्कीय-मेरु-द्रव ( Cerebro-spinal fluid )

मस्तिष्क मे चार रन्ध्र हैं। इन रन्ध्रों के ऊपरी भाग कोराइड वा रक्त क जालिका (Choroid Plexuses) को ढकनेवाले भाग एपीयीलियल (Epithelial) या धारिच्छर कोशिकाओ (Cells) के द्वारा रक्त से प्रमस्तिष्कीय-मेरु-द्रव (Cerebro-Spinal-Fluid) विसरित होता है। मस्तिष्क के पहला आवरण, जिसे मृदुतानिका (Piamatei) कहते हैं, को बहुत सी तहें जो कि रन्ध्रों में पाई जाती हैं, को ही रक्तक जालिका (Choroid Plexuses) कहा जाता है। मृदुतानिका (Piamater) केवल मस्तिष्क के बाह्य सतह में ही नहीं होती, बल्कि उसकी तहें भीतर तक जाकर तृतीय रन्ध्र (Third Ventricle) के टेला-कोराइडिया (Tela-Chorioidea) को बनाती है। दूसरी तह चतुर्य रन्ध्र (Fourth Ventricle) के टेला कोराइडिया को बनाती है। इन तहीं की रक्त वाहिकाओ (Blood Vessels)

१ तुलनात्मक विशद विवेचन के लिके लेखक का ''भारतीय मनोविज्ञान'' नामक ग्रन्थ देखने का कष्ट कर।

<sup>(</sup>a) Text book of Anatomy and Physiology by Kimber Giay Stackpole Leavell Page 285

<sup>(</sup>b) Anatomy and Physiology Volume 2
Edwin B Steen. Ph D and Ashley Montagu, Ph D, Page 99 to 102.

<sup>(</sup>c) Cunningham's Manual of Practical Anatomy Volume 3.

Ravised by James Couper Brash M.C., M.A., M.D., D.Sc., L.L.D., F.R.C.S.E.D. Page—62, 368 to 375, 411, 451 to 467

<sup>(</sup>d) The Living Body by Charles Herbert-Best & Norman Burk Taylor Page—556 to 561.

से ही रक्त जालिका ( Choioid Plexuses ) प्राप्त होती है, जिनसे प्रमस्तिष्कीय-मेरु-द्रव निकलता है। प्रमस्तिष्कीय-मेरु-द्रव (Cerebro-spinalfluid) से पार्श्व रन्ध्रो ( Lateral Ventricles ) के भर जाने पर मोनरो रन्ध्र (Foramen of Monro) से होकर त्तीय-रन्ध्र (Third-Ventricle ) तथा उसके बाद नाली या कुल्या ( Aqueduct ) से होकर चतुर्थ-रन्ध्र (Fourth Ventricle) से मेगेन्डी-मध्यवर्ती-रन्ब्र (Medial Foramen of Magendie ) तथा दो पार्श्व लस्चका रन्ध्र (Two Lateral Foramina of Luschka) के द्वारा अधोजाल-तानिका स्थलो (Subarachnoid space ) मे जाकर अनु-मस्तिष्क-कृण्ड ( Cisterna-Magna ) मे पहुँचता है । अनुमस्तिष्क कुण्ड ( Cisterna-Magna ) से प्रमस्तिष्कीय मेरु-द्रव ( Cerebro-Spinal-Fluid ) मेरु-दण्ड-रज्जु-छिद्र वा सुषम्ना-रन्ध ( Spinal-Canal ) मे प्रवेश करता है तथा वहाँ से फिर ऊपर की तरफ को वापिस होकर अधोजाल-तानिका-स्थल (Subarchnoid space ) मे पहुँच जाता है । अनु-मस्तिष्क-कृण्ड (Cisterna-Magna) से यह द्रव समस्त मस्तिष्क के भागो को तर करता रहता है। अधोजाल तानिका देशो (Subarachnoid-spaces) सं यह द्रव जाल तानिका अकुर ( Villi of the Arachnoid mater ) के द्वारा अवशोषित होता रहता है। यह निरन्तर उत्पन्न होता तथा निरन्तर ही रक्त मे मिलता रहता है। उपर्युक्त बहाव के क्रम के साथ-साथ हर रन्छ में यह उत्पन्न भी होता रहता है, जो कि उसी में मिश्रित होता चला जाता है। सब रन्ध्र एक दूसरे से सम्बन्धित हैं तथा सुषुम्ना रन्ध्र ( The Cential Canal of the Spinal Cord ) के सिलसिले में विद्यमान है। प्रत्येक पार्श्वरन्ध्र तीन भूगो ( The Anterior, Posterior and Inferior Horns or Carnua) में फैला है। प्रत्येक पाइवें रन्ध्र की दीवाल तथा छत में रक्तक जालिकाये (Choroid Plexuses) होती है। ये रक्तक जालिकाये (Choroid Plexuses) तीसरे तथा चौथे रन्ध्र की छतो में भी विद्यमान है। ये रक्तक जालिकाये (Choroid Plexuses) प्रमस्तिष्कीय-मेरु-द्रव (Cerebro-Spinal-Fluid) की उत्पत्ति में बहुत महत्वपर्ण स्थान रखती हैं। इस द्रव से सब अधो जाल तानिका स्थल, मस्तिष्क के सब रम्झ तथा सुपुम्ना रन्त्र भरे रहते है जिससे मस्तिष्क तथा सूष्मना की सुरक्षा रहती है। प्रमस्ति-प्कीय-मेरु-द्रव ( Cerebro-Spinal-Fluid ) निरन्तर उत्पन्न होता रहता है तथा सामान्यत जिस शीघ्रता से उत्पन्न होता रहता है, उतनी ही शोघ्रता से पुन अवशोषित होता रहता है। यह क्रिया सदैव चलती रहती है।

प्रमस्तिष्कीय-मेरु-द्रव (Cerebro-Spinal fluid) के विषय मे शास्त्रो मे ठीक उपर्युक्त शरीर रचना शास्त्र ( Anatomy ) तथा शरीर शास्त्र ( Physiology ) के समान ही विवरण प्राप्त होता है । शास्त्रो में शरीर को ब्रह्माड कहा गया है, जिसमे विश्व के समस्त देश विद्यमान है। तीनो लोको मे जो कुछ है वह सब इस शरीर मे स्थित है। सुमेर पर्वत के समान ही शरीर के मध्य में मेरु-सूष्मना (Spinal-cord) है, जिसके ऊपर आठ कलाओ वाला अर्ध-चन्द्र स्थित है, जिसका मुख नीचे की तरफ को है तथा जिससे दिन रात निरन्तर अमत की वर्पा होती रहती है। यह विवरण ठीक ऊपर बताये हए विवरण के ही समान ह। उपर्युक्त कथित रन्ध्रो के भाग जिनसे प्रमस्तिष्कीय-मेह-द्रव (Cerebro-spinal fluid) उत्पन्न होकर निकलता रहता है. अर्ध चन्द्राकार है तथा सख्या मे चार है। ये रन्ध्र निम्नलिखित आठ भागो मे विभक्त है, जिन्हे शास्तो मे अष्टकला कहा गया है। चार रन्ध्रो में से दो पार्श्व रन्त्रो (Two Lateral Ventricles) के अलग तीन-तीन विभाग (The Anterior, Posterior and Inferior Hoins) हो जाते है. जो सब मिलकर आठ भाग हुए। ये सब अधोमुखी, जैसा कि शास्त्रो में लिखा है, होते है तथा निरन्तर प्रमस्तिष्कीय-मेरु-व्रव को उत्पन्न करते तथा बहाते रहते हैं। इस प्रमस्तिष्कीय-मेरु-द्रव ( Cerebio-Spinal-I'luid ) के जिसको शिव-सहिता मे अमृत नाम से सम्बोधित किया गया है , दो भाग हो जाते है। एक भाग के द्वारा समस्त शरीर अर्थात् मस्तिष्क ओर सुपुम्ना आदि की रक्षा होती है. दूसरा भाग सूजुम्ना रन्ध्र मे प्रवेश करता है तथा वहाँ से फिर वापिस होकर निकलता हे<sup>3</sup>। यह अमृत जेसे जैसे उत्पन्न होता रहता हे. वैसे वैसे ही अवशोपित भी होता रहता है। मेरु ( Spinal Cord ) के मूल भाग पर बारह कला वाला सूर्य विद्यमान हे. जो इस अमृत अथवा प्रमस्तिष्कीय-मेर-द्रव को किरण शक्ति से पान करता रहता है, जो समस्त शरीर मे भ्रमण करता रहता है <sup>8</sup> । इस प्रकार से शिव-सहिता का यह कथन स्पष्ट रूप से व्यक्त

१. शिव-सिहता---२।५ से १२ तक।

२ शिव-सहिता-- २।५, ६।

३. शिव-सहिता-- २।६, ७, ८, ९, १०।

४ शिव-सहिता--- २।१०, ११।

करता है कि यह प्रमस्तिष्कीय-मेरु-द्रव (Cerebro-Spinal Fluid) एक प्रक्रिया से रक्त के भीतर मिश्रित होकर समस्त शरीर में अमण करता रहता है।

भारतीय शास्त्रों में हमें केवल शरीर-रचना-शास्त्र (Anatomy) तथा शरीर-शास्त्र (Physiology) के समान केवल प्रमस्तिष्कीय-मेरु-द्रव का रचनात्मक ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता है, बिल्क उन क्रियाओं का भी ज्ञान प्राप्त होता है, जिनके द्वारा हम इस द्रव का सतुलन रख सके तथा उनके प्रयोग से शरीर तथा मन को स्वस्थ बनाकर ज्ञान का विकास कर सके। इस अमृत-द्रव को विशिष्ठ क्रिया के द्वारा जिल्ला से पान करके योगी मृत्यु को जीत लेता है। उसमें अनेक शक्तिया विकसित हो जाती है। समस्त रोगों से वह मुक्त हो जाता है तथा उसमें अति दूर के पदार्थों को देखने और सुनने की शक्ति आ जाती है इस अभ्यास के बढाते रहने पर योगी को अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वह कामदेव के समान सुन्दर हो जाता है। भूख-प्यास, निद्रा और मूर्छा आदि उसे नहीं सताती।

मूलाधार देश में ब्रह्म योनि है, जहाँ कामदेव विद्यमान रहते हैं। इस योनि के ऊर्ध्व भाग में बहुत छोटी चैतन्य स्वरूपा सूक्ष्म ज्योति-शिखा है। यह स्थल वह स्थल है, जहाँ पर जड और चैतन्य के मिलन की कल्पता योनि-मुद्रा का प्रम्यास करते समय योगी करता है। उसके बाद योनि-मुद्रा के अभ्यास में सुपुम्ना नाडी से होकर तीनो लिंग शरीर कम से ब्रह्म मार्ग की ओर जाते हैं। वहाँ प्रत्येक चक्र मे परम आनन्द लक्षणो वाला अमृत निकलता है। इस दिव्य-कुल-अमृत का पान करके वे पुन मूलाधार देश में प्रवेश करते है। योग के अभ्यास के द्वारा इस प्रमस्तिष्कीय-मेर-द्रव (Cerebio Spinal Fluid) को उपयोग में लाकर उसके द्वारा योगी शक्ति प्राप्त करता है। उपर्युक्त विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि सुपुम्ना के भीतरी भूरे पदार्थ से श्वेत पदार्थ का मिलन मूलाधार पर ही होता है। भूरा पदार्थ ही चेतना केन्द्र है तथा श्वेत स्नायु ही जड है। सुपुम्ना में यह भूरा पदार्थ भीतर तथा स्वेत स्नायु बाहर होते है। प्राणायाम योग से प्राण ब्रह्म योनि से जाता है, तथा चन्द्रमण्डल में दिव्य अमृत पान कर फिर ब्रह्म योनि में लीन हो जाता है। यहाँ चन्द्र मण्डल सब रन्ध्रो के

१ शिव-सहिता-- ३।८६ से ९८ तक।

२. शिव-सहिता-४। १ से ५ तक।

३ शिव-सहिता-४।६ से ८ तक।

कपरी भागो को कहा जा सकता है तथा दिन्य अमृत प्रमस्तिष्कीय-मेरु-द्रव ( Cerebro-Spinal Fluid ) है, जिसे इस योनि मुद्रा के द्वारा प्रयोग में लाकर योगी के लिये अप्राप्त भी प्राप्त हो जाता है। इसके अभ्यास से कुछ भी असाध्य नहीं रहता।

योग शास्त्रों में जालन्वर बन्व के अभ्यास की बहुत महिमा बताई गई है प्रमस्तिष्क प्रान्त स्थान वा पृहन्मस्तिष्कीय बल्क (Cerebral Cortex) के नीचे से निरन्तर अमृत अर्गत् प्रमस्तिष्कीय-मेष्ठ-द्रव (Cerebio-Spinal Fluid) की वर्षा होती रहती हैं। उसका पान नाभि स्थित सूर्य के कर जाने से ही मृत्यु होती हैं। जालन्धर बन्व के अभ्यास से चन्द्र मण्डल से गिरने वाला अमृत (Cerebro-Spinal-Fluid) सूर्य मण्डल में नहीं जाता और योगी स्वय ही उसका पान करके अमर हो जाता हैं। जो योगी शरीर स्थित अमृत (Cerebro-Spinal Fluid) पान करता है, वह सिद्धों के समान हो जाता हैं। इस अमृत (Cerebro-Spinal Fluid) पान करता है, वह सिद्धों के समान हो जाता है। इस अमृत (Cerebro-Spinal Fluid) पान करता है वह सिद्धों के समान हो जाता है। इस अमृत (Cerebro-Spinal Fluid) पान का विवरण करीब करीब सभी योग ग्रन्थों में मिलता है। गोरक्ष-पद्धित में भी सहस्र दल कमल के नीचे चन्द्रमा से इसकी उत्पत्ति बताई गई है तथा इसके उपयोग के लिये योग-क्रियाओं का विवेचन हैं।

#### मस्तिष्क (Brain) १

सभी योग-शास्त्रों में मस्तिष्क का विवरण प्राय साष्ट रूप से प्राप्त होता है। शिव-सिहता में वृहन्मस्तिष्कीय बल्क (Cerebral cortex) को सहस्रार नाम से सम्बोधित किया गया है। सहसार के मध्य में योनि का वर्णन है। उस योनि के नीचे चन्द्रमा बताया गया है। यह योनि महान्-रन्ध्र (Longitudinal fissure) कही जा सकती है, जो बृहन्मस्तिष्कीय बल्क (Cerbral-Cortex) को दो विभागों में विभक्त करतो है। शिव-सिहता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सिर के पास के गड्ढे तथा सहस्रार में चन्द्रमा स्थित है, जो कि

१ शिव-सहिता---४।६० से ६३ तक।

२ गोरक्ष पद्धति—श॰ १। खेचरी मुद्रा विधि ७ से १५ तक, ७९, ८० तथा विपरीत करणी मुद्रा—१श० २।३० से ४४ तक, ४७ ।

३. इसके विपद विवेचन के लिये लेखक के "भारतीय मनोविज्ञान" नामक ग्रन्थ को देखने का कष्ट करे।

४ शिव-सहिता -- ५।१७७।

१६ कलाओ वाला तथा अमृत से पूर्ण है । शिव-सहिता के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मस्तिष्क के १६ भाग है तथा वह मस्तिष्क मेरु-द्रव (Cerebro-Spinal fluid) से युक्त है। वह मस्तिष्क बृहत्-मस्तिष्कीय बल्क (Cerebral Cortex) से आच्छादित है। मस्तिष्क के १६ भाग शरीर रचना शास्त्र (Anatomy) के अनुसार निम्नलिखित है।

(१) बृहत्-मस्तिष्क (Cerebium) (२) लघु-मस्तिष्क (Cerebellum) (३) सुषुम्ना शीर्ष (Medulla oblongata) (४) सेतु (Pons) (४) मध्य-मस्तिष्क (Mid brain) (६) महासयोजक (Corpus Callosum) (७) रेखी पिड (Coipus Striatum) (८) पीयूष-प्रन्थि (Pituitary Gland) (९) शीर्ष-प्रन्थी (Pineal Gland) (१०) चेतक (Thalamus) (११) अधरचेतक (The Hypothalamus) (१२) अधरथैलमस (Subthalamus) (१३) अनुयैलेमस (Metathalamus) (१४) एपीयैलेमस वा ऊष्वचेतक (Fpithalamus) (१५) रक्तक-जालिकाये (Choroid Plexuses) (१६) ब्रह्म-रन्ध्र (Ventricles)

इन उपर्युक्त विभागो के अतिरिक्त उसमे प्रमस्तिष्कीय मेर-द्रव (Cerbro-Spinal-fluid) भी विद्यमान रहता है जिसे शास्त्रों में अमृत कहा है ।

शिव-सहिता मे बृहत्-मस्तिष्क (Cerebrum) के ऊपरी भाग अर्थात् बृहन्मस्तिष्कीय बल्क (Cerebral Cortex) को कैलाश पर्वत कहा है। जहाँ पर शिव का स्थान है। शिव को यहाँ चैतन्य रूप माना है। बृहन्मस्तिष्कीय बल्क (Cerebral Cortex) ही समस्त ज्ञान और चेतना का केन्द्र है। यह शरीर शास्त्रज्ञों के अनुसार भी समस्त ज्ञान और चेतना का केन्द्र है। सवेदना, स्मृति, चिन्तन, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण आदि समस्त मानसिक क्रियाओं से यह सम्बन्धित है। शिव-सहिता में इस कैलास को महान्-हस का निवास स्थान बताया गया है। हस में नीर-क्षीर विवेक शिवत होती है। अत उपर्युक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि यह स्थल सम्पूर्ण विचार, विमर्श तथा विवेक से सम्बन्धित हैं । चित्त को सहस्र-दल-कमल (Cerebral Cortex) में लगाकर योगी योगाम्यास के द्वारा समाधि अवस्था प्राप्त करते हैं, जिससे

१ शिव-सहिता—५।१७९, १८०।

२. शिव-सहिता--५।१८०।

३ शिव-सहिता--- ५।१८६ से १९६ तक।

कि उनको महान् शक्ति प्राप्त हो जाती हे, तथा वह ज्यावि रहित और मृत्यु से छुटकारा पाकर अमरत्व प्राप्त कर लेता है। इस सहस्र-दल-कमल से जो अमृत स्रवित होता ह, योग-क्रिया के द्वारा योगी उसका पान कर मृत्यु जय प्राप्त करता है। इसी सहस्र-दल-कमल (Cerebral Cortex) मे कुलरूपा कुडलिनी शक्ति लय हो जाती है। इस सहस्र-दल-कमल(Cerebral cortex) के जान लेने से चित्त वृत्ति का लय हो जाता है।

गोरक्ष सहिता में स्पष्ट रूप से बृहन्मस्तिष्कीय-बल्क (Cerebral cortex) में शरीर के पैर से लेकर मिर तक के समस्त अगों के सवेदना स्थान बताये हैं। निम्निलिखित रलोक से व्यक्त हो जाता है कि वृहन्मस्तिष्कीय-बरक (Cerebral cortex) के क्षेत्री-करण (Localization) का ज्ञान उस समय योगियों को था

क्लोक—"गुदमूल कारीराणि कारस्तत्र प्रतिष्ठितम्। भावयन्ति कारीराणि आपादतलमस्तकम्॥" गो० सहिता १।७६

डा॰ राबालदास राय ने अपनी पुस्तक Rational Exposition of Bharatiya yoga-Darshan में उपर्युक्त श्लोक को लेकर मस्तिष्क मे लिंग-शरीर के स्थान का निरुपण किया है, किन्तु उनका यह कहना कि मस्तिष्क लिंग शरीर से सम्बन्धित हे अनचित है, क्योंकि यह श्लोक किसी भी प्रकार से लिंग शरीर के सम्बन्ध को व्यक्त नहीं करता है। इसमें तो केवल बृहन्मस्तिष्कीय-बल्क के ही स्थान बताये है. जो कि हमारे प्रत्येक अग से सम्बन्धित केन्द्र है। क्लोक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है कि ''गुदामुल'' आदि, शरीर के पैर से लेकर सिर तक के सभी अग, मस्तिष्क में माने गये हे । आधुनिक शरीर विजान में भी सब शारीरिक अगो से सम्बन्धित ज्ञानवाही, गतिवाही तथा साहचर्य क्षेत्रो का स्थान निरूपण (Localization) बृहन्मस्तिष्कीय बल्क (Ceicbial cortex) में किया है। शरीर के बायें अगो का स्थान बृहन्मस्तिष्कीय बल्क (Cerebral costex) के दाहिने अर्घ-खण्ड (Right hemisphere) में है तथा दायें अगो का स्थान बुहन्मस्तिष्कीय बल्क (Cerebral cortex) के बायें अर्धखण्ड (Left hemisphere) मे है। शारीर के सबसे नीचे का भाग बृहत्मस्तिष्कीय बल्क (Cerebral cortex) के सबसे ऊपरी भाग में तथा शरीर के सबसे ऊपर का भाग ब्हन्मस्तिष्कीय बल्क (Cerebral cortex) के सबसे नीचे के भाग में हैं। दृष्टि-क्षेत्र Visual areas) बृहन्मस्ति-ष्कीय बल्क (Cerebral cortex) के पश्चक पाल खण्ड (Occipitallobe) मे हैं। श्रवण क्षेत्र (Auditory area) श्राम-मण्ड (Temporal-Lobe) के ऊपरी भाग में हैं। घाण क्षेत्र (Olfactory area) श्रवण क्षेत्र (Auditory area) के पाग का ही क्षेत्र हैं। म्वार-क्षेत्र (Gustatory area) हिप्पोकैम्पस (Hippocampus) के पाम ही स्थित हैं। चाप पेशीय क्षेत्र (Somaesthetic areas) रीलेण्डों की दरार (Pissure of Rolando) के ठीक पीछे स्थित हैं। वृहन्मस्तिष्कीय दल्क (Cerebral cortex) के अवान गतिवाही क्षेत्र (Motor areas) अग्रखण्ड (Frontal lobe) में रोलेण्डों की दरार (Fissure of Rolando) के सामने वाले बल्क (Cortex) में स्थित हैं। इनके अतिरिक्त बृहन्मस्तिस्कीय बल्क (Cerebral Cortex) के साहचर्य क्षेत्र (Association areas) भी हैं। इसमें विभिन्न ज्ञानवाही साहचर्य क्षेत्र (Sensory association areas) तथा गतिवाही साहचर्य क्षेत्र (Motor association area) है। इन साहचर्य क्षेत्र (Association areas) के अतिरिक्त बृहन्मस्तिष्कीय बल्क (cerebral cortex) के अग्रखण्डो (Frontal lobe) में साहचर्य क्षेत्र (Association areas) के शतिरिक्त बृहन्मस्तिष्कीय बल्क (cerebral cortex) के अग्रखण्डो (Frontal lobe) में साहचर्य क्षेत्र (Association areas) पाये जाते हैं।

योग शास्त्रो में सुष्मना शीर्ष (Medulla oblongata) का भी विवेचन मस्तिष्क के एक प्रमुख अग के रूप मे प्राप्त होता है। इग रथल पर सहानुमृतिक रण्जुओ (Sympathetic cord) का मिलन बताया गया है। इसमें को होकर ही नाडिया अपने सबेदन क्षेत्रों में जाती है। इडा, पिगला और सुषुम्ना तीनो का मिलन इस भाग में ही होता है। यहाँ नाडिया एक दूसरे को काट कर शरीर के बाये भाग की नाडिया मस्तिष्क बत्क (Cerebial Cortex) के दाहिने क्षेत्रो में जाती हैं । तथा दाये भाग की नाडिया युहन्मस्ति-ष्कीय बरक (Cerebral cortex) के वार्ये क्षेत्रो मे जाती है। शिव-सहिता में इडा को गगा, पिगला को यमुना तथा सुबुम्ना को सरस्वती कहा है। इन तीनों के मिलन स्थान को त्रिवेणी, प्रयाग वा सगम कहा है। योगी के लिये इस सगम पर मानसिक स्नान करने से अर्थात् वहाँ व्यान लगाने से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तथा वह ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जो इस सगम-स्थान पर पितृ कर्म का अनुष्ठान करते है वे पितृ-कुछ को तार कर स्वय परम गति प्राप्त करते हैं। इस स्थान पर काम्य कर्म करने से अक्षय फल, घ्यान स्नान से स्वंग सुख तथा पवित्रता प्राप्त होती है। मृत्यु के समय इस सगम पर घ्यान स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इसे शिव सहिता मे अति गोपनीय

तीर्थ बताया है। उपर्युक्त कथन से सुषुम्ना शीर्ष (Medulla oblongata) का महत्व स्पष्ट रूप से प्रदिशित होता है। यह मेर दण्ड रज्जू (Spinal coid) को मस्तिष्क से मिलता है। आज्ञा चर्र वा सम्ब व टिविभागी लघुमस्तिष्क (cerebellum) स रियाया जा सबता है क्यांकि यह गित एवं क्रियाओं से सम्बन्धित द्विदल वाला केन्द्र है। इस केन्द्र के द्वारा ही हमारी सारी क्रियाये सम्बन्धित होती है। यहां से गितवाही नाष्ट्रिया मास पेशियों में प्रवाह ले जाती है।

## षट्-चक तथा कुण्टलिनी

बेदो, उपनिषदो, योगशास्त्रो तथा तन्त्रो में कुण्डलिनी शिवन तथा चक्रो का विवरण मिलता है। शरीर का विच्छेरन करने पर इस शास्त्रीक्त विवरण में बींगत स्थलो पर हमें चक्र और कुण्डलिनी पाप्त नहीं होती. किन्तू शास्त्री मे इनका वर्णन अत्यविक महत्वपूर्ण छ। मे किया गया है अत इनकी वास्तविक सत्ता का अस्तित्व अस्त्रीकृत नहीं किया जा सकता। यह हो सकता है कि आज का विकसित शरीर-रचना-शास्य भी योगियो की समाधि प्रज्ञा के द्वारा प्राप्त इन सूक्ष्म शक्ति केन्द्रों का ज्ञान प्राप्त करने में अभी तक सफल न हो सका। अति सूक्ष्म और शक्तिरूप होने के कारण ये चक स्थूल इन्द्रियो तथा उनके सहायक यन्त्रों के द्वारा नहीं जाने जा सकते। यह आवश्यक नहीं है कि जिनका ज्ञान शरीर रचना शाम्त्र ( Anatomy ) की प्राप्त नही हे, ये सब अस्तित्व हीन और काल्पनिक है। चक्रों और कुण्डलिनी को जिनके ऊपर शास्त्र किपत योगाभ्यास तथा योग क्रियायें आचारित है, उन्हे अस्तित्व हीन और कात्पनिक कहना महान् मूर्खता होगी। अभी तक का हमारा वैज्ञानिक ज्ञान अधूरा ही है। उसके द्वारा हमे अन्नमयकोश के समस्त सूक्ष्मतम अवयवो का ज्ञान प्राप्त नही हो सकता है। भारतीय प्राचीन योग-क्रिया के द्वारा योगी शरीर के सूक्ष्मतम अगो का ज्ञान स्वत प्राप्त कर लेता था। पूर्व मे अष्टाग-योग के अध्याय मे साधन विधि का विषद विवेचन किया जा चुका है। इस साधन विभि से समाबि अवस्था प्राप्त करने से योगी को समाधि प्रज्ञा प्राप्त होती है, जिसका विवेचन पूर्व मे किया जा चुका है। यह प्रज्ञा दिव्य ज्योति वा दिव्य नेत्र प्रदान करती है। अन्धकार मे जिस प्रकार से टार्च बाह्य सागारिक विषयो का ज्ञान प्रदान करने में सहायक होती है, उमी प्रकार से यह प्रज्ञा योगी को आन्तरिक सूक्ष्म,

शिव-सहिता ५—१६३ से १७२ तक।

अतीन्द्रीय विषयों का दर्शन कराने में सहायक होती है। घ्यान योग के द्वारा ही योगियों ने अन्नमय कोश में स्थित शक्ति केन्द्रों का अनुसन्धान किया है, जिनके द्वारा वे योगाम्याम में अत्यधिक प्रगति प्राप्त कर सके। इन शक्ति केन्द्रों को पूर्ण रूप से काम में लाने के लिये तथा उनके द्वारा शरीर को प्रभावित करने के लिये आसन, मुद्राओं तथा प्राणायाम की खोज हुई, जिनके द्वारा योग मार्ग बहुत कुछ सरल बन गया।

जिन शक्ति केन्द्रो पर, योगियो ने उनके प्रभाव को विकसित करने के लिये. इतनी खोज की है, उन शवित केन्द्रो को हम, अतीन्द्रिय और अति सूक्ष्म होने के कारण. काल्पनिक और अस्तित्व हीन नहीं कह सकते। ये चक्र शक्ति केन्द्र रूप से रीढ़ की हड़ियों के भीतर स्थित मेरू-दण्ड-रज्जु ( spinal cord ) जिसमे स्वमा, वजा, वित्रा तथा ब्रह्म नाडी सम्मिलित है, स्थित है। इन छ चक्रो में, जिन्हे सूक्ष्म शक्तियों के केन्द्र कहा जा सकता है, प्रत्येक चक्र में अपनी विशिष्ट शक्तियाँ होती है, जो कि उस विशिष्ट चक्र की क्रियाओं का नियत्रण करती रहती है। प्रत्येक चक्र की ये शक्तियाँ मन को पूर्ण रूप से प्रभावित करती रहती है। सुषुम्नानाडी का मार्ग अति सूक्ष्म है, और उस सूक्ष्म मार्ग मे यह सूक्ष्म शक्तियाँ तथा सूक्ष्म योग नाडियाँ, जिन केन्द्रो पर मिलती हैं, वे सब अति सक्ष्म मार्ग पर अति सुक्ष्म शक्ति केन्द्र है, जो कि सचमुच मे आज तक आविष्कृत किसी भी यन्त्र के द्वारा दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। सूष्मना में स्थित इन विशिष्ट स्थानो से ज्ञानवाही तथा गतिवाही सूत्रो के गुच्छे निकलकर समस्त शरीर मे ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक जीवन शक्ति प्रवाहित करते हैं। इन नाडी गुच्छो पर से होकर एक विशिष्ट प्रकार की विद्युत्धारा समस्त शरीर मे प्रसारित होती है। इन अलग अलग चक्रो की शक्तियों के द्वारा केवल उन विशिष्ट चक्रो के ही व्यापार नियंत्रित नहीं होते बल्कि शरीर के व्यापार, प्राणगति अर्थात् प्राणों के व्यापार, तथा मानव मन भी प्रभावित होते रहते हैं।

जैसा कि पूर्व मे लिखा जा चुका है, कि ये सब चक्र सुषुम्ना माग पर विशिष्ठ देश में स्थिन अतीन्द्रीय शक्ति केन्द्र है, जिनका वृष्टिगोचर स्वरूप, स्थूल शरीर के प्रभावित होने के कारण, शरीर में ज्ञान सूत्रों के गुच्छों के रूप में या विशिष्ठ केन्द्रों के प्रतिरूप के रूप में पाया जाता है। तन्तुओं के स्थूल गुच्छे जिनका ज्ञान हमको शरीर-रचना-शास्त्र (Anatomy) के द्वारा प्राप्त हो जाता है, उन अतीन्द्रीय केन्द्रों के स्थूल प्रक्षेपण (Projection) हैं। इन स्थूल स्नायु गुच्छों को पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी शक्ति केन्द्र माना है।



षट् चक्र मूर्ति

कत्याण के सौजन्य से प्राप्त



कल्याण के सौजन्य से प्राप्त

भले ही इन शक्ति-केन्द्रों के विषय में, जिन्हें ये जालिकायें (Plexuses) कहते हैं, भारतीय योगियों के समान इनका विशिष्ट ज्ञान प्राप्त न हो, किन्तु उनमें उच्चकोटि की सर्वेदन शीलता के अस्तित्व को इन्होंने भी माना है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये जालिकायें (Plexuses) गित तथा सम्वेन्ना प्रदान करती हैं। इनकी सख्या अधिक हैं, किन्तु मुख्य छ है, जिन्हें उच्च चेतना केन्द्र माना गया हे। प्रत्येक चक्र की अपनी स्वतन शक्ति के साथ एक ऐसी भी शक्ति विद्यमान हैं, जो कि इन छ ओ चक्रों के ऊपर नियत्रण करती हैं। यह भौतिक खप में हर व्यक्ति के अन्दर सर्पाकार छप में सुपुम्ना के मूल में त्रिकोण योनि स्थान में स्वयभूलिंग में लिपटी सुपुप्तावस्था में ब्रह्मरन्ध्र के मुख पर विद्यमान हैं।

ये सब उपर्युक्त चक्र कुडिलिनी शक्ति के ही स्थान है, जी कि चेतना के विभिन्न स्तरों से सम्बन्धित है, जिनमें अति सूक्ष्म शक्तियाँ कार्य करती रहती है। कुण्डिलिनी शक्ति की ही अलग-अलग शक्तियाँ इन अलग-अलग केन्द्रों में होती है। एक प्रकार से यदि देखा जाय तो ये सब चक्र कुण्डिलिनी शक्ति के ही अग है। सुषुम्ना का निम्नतम भाग वा सुपुम्ना का आधार जिसे बह्म द्वार कहते है, में से होकर यह कुण्डिलिनी शक्ति जागरित होने पर इन सब चक्रों में से होकर बन्त में सहस्रार (cerebral cortex) अर्थात् ब्रह्म के स्थान पर पहुँच जाती है। इस सुप्त कुण्डिलिनी शक्ति को जागरित करके सहस्रार (शिव-लोक) तक पहुँचाना ही योगाम्यास का अन्तिम लक्ष्य है। यही शिव-शक्ति मिलन है। परमात्मा अपनी इस शक्ति से ही सृष्टि की रचना करता है।

इस सम्पूर्ण रहस्य को जानने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि अलग-अलग चक्रो तथा कुण्डलिनी शक्ति का स्पष्ट रूप से विवेचन प्रस्तुत किया जाय। चक्रो के विवेचन में इन चक्रो की तादात्म्यता आधुनिक शरीर-रचना-शास्त्रीय जालिकाओं (Plexuses) से की जाती हे क्योंकि (१) बहुत से चक्रों की स्थित इन जालिकाओं के समान सी है। (४) उनकी पर्युडियाँ जालिकाओं (Plexuses) वा स्नायु गुच्छों को बनाने वाली नाडियाँ वा उन जालिकाओं से जाने वाली नाडियाँ कही जा सकती हैं। (३) आधुनिक शरीर शाम्त्रियों ने इन जालिकाओं को स्वतन्त्र स्नायु केन्द्र माना है। (४) सुपुम्ना के बताये गये छ. चक्र मेर दण्ड रज्जु की छ स्नायु जालिकाओं (Plexuses) से सम्बन्धित किये जा सकते हैं।

ये उपर्युक्त जालिकाओं के मूल केन्द्र, जिन्हें आधुनिक शरीरशास्त्री (Physiologist) मानते हैं, वास्तव में अति सूक्ष्म ज्ञानवाही तथा गतिवाही जोड़ों के रूप में सुषुम्ना में विद्यमान हैं तथा उससे बाहर छोटे गुच्छों का रूप धारण कर फिर बड़े गुच्छों के रूप में बदल कर चक्र रूप से दिखाई देते हैं। ये ही चक्र शरीर रचना शास्त्र की जालिकाये (Plexuses) है। इन चक्रों के मूल केन्द्र तो अति सूक्ष्म होने के कारण यन्त्रों के द्वारा भी नहीं दीख सकते हैं।

#### चक

### म्लाबार चकी (Sacro-coccygeal Plexus)

यह Sacro-coccygeal Plexus इस चक के सूक्ष्म स्वरूप का साकेतिक स्यूल रूप है। मूलाधार शब्द से ही व्यक्त होता है कि यह चक्र सुषुम्ना की जड़ के नीचे स्थित है। अत मूलाधार चक्र सुषुम्ना में गुदा और लिंग के बीच चार अगुल विस्तार वाले कन्द के रूप में स्थित सबसे पहला चक्र है। यह चार दली वाले लाल (रक्तवर्ण) कमल के रूप वाला चक्र है। इन चार दली पर चार अक्षर व, श, ष, स स्वर्णाङ्कित है, जो कि कुण्डलिनी के ही रूप है। इस कमल पुष्प के मध्य में पीत वर्ग है, जिसके मध्य में अधोमुखी चोटी वाला तथा पीछे की तरफ मुख वाला त्रिकोण देश है जो योनि वा मग रूप है तथा जिसे कामरूप कड़ते है। इस योनि के मध्य में सूक्ष्म प्रज्वलित अग्नि शिखा सम गतिशील, सम्वेदन शील, परम तेजवान वीर्य को जो सम्पूर्ण शरीर में विचरण करता, कभी ऊपर तथा कभी नीचे जाता रहता है, स्वयम् लिंग (स्वय पैदा होने वाला) कहा गया है। यह स्वयमूलिंग आकृति में अण्डाकार तथा छोटे आलूबुखारे वा छोटी जामुन के समान है। इस स्वयमूलिंग का ऊपरी भाग मणि के समान

शिव-सिहता—१।७६ से ९७ तक। सगीत रत्नाकर—पिण्डोत्पत्ति प्रकरण—१।११६ से १४४ तक। ध्यान बिन्दूपनिषत्—४६। योग चूणामण्युपनिषत्—६ से १० तक। योगशिखोपनिषत्—१।१६८ से १७१ तक। योगशिखोपनिषत्—५।५० से १२ तक। योगशिखोपनिषत्—५।५० से १२ तक। "Yoga Immortality and Freedom" mircea Ellade Page—241. The Positive Science of Ancient Hindus by Brajendra Nath Seal—Page—219.

चमकता है। सहस्रार (Cerebral Cortex) चक्र में स्थित काम कलारूप त्रिकोण की प्रतिकृति ही यह त्रिपुर (स्वयम्भूलिंग को घेरे हुये अग्नि चक्र त्रिकोण) है, जिसमें कुण्डिलिंगी शिवत स्थित है। यह चक्र कुण्डिलिंगी शिवत का आधार होने से मूलाधार कहा जाता है। बिजली के समान चमकदार कुल कुण्डिलिंगी शिवत इस स्वयम्भूलिंग के ऊपरी भाग से सर्पाकार रूप में छिपटी हुई लिंग के द्वार को अपने सिर से बन्द किये हैं। इस प्रकार से कुण्डिलिंगी के द्वारा उसकी सुष्पतावस्था में सुषुम्ना का छिद्र (Spinal canal) ब्रह्म द्वार वा ब्रह्म रन्ध्र जो कि सहस्रार तक चला जाता है, बन्द रहता है। ऐसी स्थिति में सुषुम्ना में प्राणादि का प्रवेश नहीं हो सकता है। यह तप्त स्वर्ण के समान निर्मल तेज प्रभा रूप तीनो तत्वो (सत्व, रज तथा तम) की जननी कुण्डिलिंगी विष्णु की शिवत है। सुषुम्ना भी काम बीज के साथ कुण्डिलिंगी के स्थान में स्थित है। इन तीनो का सम्मिलित नाम त्रिपुरा भैरवी है, जिसे बीज तथा परम शिवत भी कहा है।

मूलाधार चक्र मे चार प्रकार की शक्तिया कार्य करती है। इसमें चार प्रकार की चेतना विद्यमान है। इस चक्र पर चार योग नाडियाँ मिलती है। इन माणशक्तिरूप योग नाडियों के द्वारा ही चार दल रूप आकृतियों की उत्पत्ति होती है। इन दलों में कुण्डलिनी, प्राणशक्ति रूप नाडियों के द्वारा ही प्रमृत (फैलती) है। इस प्राण शक्ति के साथ दलों का भी लय हो जाता है। इस चक्र पर चार प्रकार के सूक्ष्म शब्द होते हैं जिनके बीज मत्र व, श, ष, तथा स है। इसका तत्व बीज 'ल' है। यह पृथ्वी तत्व प्रधान है। ऐरावत हाथी बीजवाहक है, जिस पर इन्द्र विराजमान है। ब्रह्मा इसके देवता है, भू लोंक है, गध गुण है, डाकिनी शक्ति है, चौकोण यत्र है, नासिका जानेन्द्रिय, गुदा कर्मेन्द्रिय है तथा यह अपान वायु का स्थान है। योगशिखोपनिषत् में इस मूलाधारचक्र पर ही जीव रूप में शिव का स्थान बताया गया है, जहाँ परा शक्ति कुण्डलिनी विद्यमान है। वहीं से वायु, अग्नि, बिन्दु, नाद, हस तथा मन की उत्पत्ति होती है। इस स्थान को काम रूप पीठ कहा गया है, जो सब इच्छाओं का पूरा करने वाला है। योगशिखोपनिषत् (६।२२ से ३२ तक) में आधार ब्रह्म में वायु आदि के लय होने से मुक्त बताई गयी है। इस आधार ब्रह्म से ही विश्व की

१ योगशिखोपनिषत्—५।५ से ८ तक।

२. वाराहोपनिषत्—५।५० से ५२ तक।

जरपत्ति तथा विश्व का लय होता है। इस आधार शक्ति की निद्रा अवस्था मे विश्व भी निद्रावस्था मे रहता है। इस शक्ति के जाग जाने पर त्रिलोकी जाग जाती है। इस आधार चक्र के ज्ञान से समस्त पाप नष्ट हो जाते है। आधार चक्र में वाय को रोकने से, गगनान्तर में स्थित, शरीर कम्पन तथा निरन्तर नृत्य होता रहता है। उसे सब विश्व आधार रूप अर्थात् ब्रह्म रूप ही दीखता हैं। सब देवता तथा वेद इस आधार के ही आश्रित है। इस आवार चक्र के पीछे त्रिवेणी सगम ( इडा, पिगला, सुषुम्ना का मिलन ) होता है। इसे मुक्त त्रिवेणी भी कहते है। इस स्थान पर स्नान तथा जल पीने से मनुष्य सब पापो से मुक्त हो जाता है। आधार में लिंग (अन्तर-चेतना) तथा द्वार वा ग्रन्थि है, जिनके भेदन से मोक्ष प्राप्त होता है। आधार चक्र के पीछे सुषुम्ना मे सूर्य तथा चन्द्र स्थित है। वहाँ विश्वेश्वर विद्यमान है जिनका ध्यान करने से व्यक्ति ब्रह्ममय हो जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति मूलाधार चक्र पर ध्यान करते है, जन्हे दार्दुरी सिद्धि प्राप्त होती है तथा वे क्रम से भूमि त्याग और आकाश गमन को सिद्धि प्राप्त करते है। इस चक्र पर ध्यान करने से यागी का शरीर उत्तम कान्तिवाला होता है, उसकी जठराग्नि मे वृद्धि होती है, वह रोग से मुक्त होता है तथा उमें पट्ता और सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती हे। उसे भूत, वर्त्तमान तथा भविष्य सबका उनके कारणो सहित ज्ञान हो जाता है। बिना सुने तथा अध्ययन किये विज्ञानो का पूर्ण ज्ञान इस चक्र पर घ्यान करने वाले को प्राप्त होता है। उसकी जीभ पर सरस्वती का निवास होता है। उसे जप मात्र से मत्र सिद्धि हो जाती है। वह जरामरण, दु बो तथा पापो से मुक्त हो जाता है। उसकी सब इच्छायें पूर्ण होती है। वह अन्दर, बाहर सब जगह स्थित, श्रेष्ठ तथा पुजनीय, मुक्ति देने वाले शिव के दर्शन करता है। आन्तरिक शिव को न पुज कर बाहरी देव मूर्तियों को पुजने वाला उसके समान है जो हाथ की मिठाई को छोड़ कर भोजन की खोज में फिरता है। जो अपने स्वयम् लिंग पर निरन्तर घ्यान करता रहता है, उसे निश्चय ही शक्ति प्राप्त होती है। छ मास मे उसे सफलता प्राप्त होती, तथा उसकी वायु सुपुम्ना में प्रवेश करती है। जो मन को जीत लेता है तथा वायु और वीर्य रोक लेता है वह इस लोक तथा परलोक दोंनो में सफल होता है। <sup>२</sup>

१ योगशिखोपनिषत् ६।२२ से ३२ तक ।

२. शिव-सहिता-- ५।८६ से ९७ तक ।



| 1           | I                             |                       | ध्यानफल                            |
|-------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| नाम ग्राधार | चक्र दलोंके अक्षर वें शें पंस | देव - ब्रह्मा         | दक्ता,मनुष्योंमेश्रेष्ठ,सर्वविद्या |
| स्थान योनि  | नामतत्व-पृथिवी                | देवशक्ति ভাকিনী       | विनोदी, आरोग्य आनन्द               |
| दल चतु      | तत्वबीज — लँ                  | यत्र चतुष्कोण         | चित्त, काट्य प्रवन्धमे समर्थ       |
| दर्ण रक्त   | बीजकावाहन ऐरावत               | ज्ञानेन्द्रियं नासिका | होता है।                           |
| लोक भ       | हस्ती                         | कर्मे न्द्रिय गुदा    | अग्रेजी नाम—                       |
|             | गुण-गन्ध                      |                       | Sacro-Coccygeal Plexus             |



|                       | i                        |                     | ध्यानफल                    |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| नाम - स्वाधिष्ठानचत्र | दलोंके अक्षर वँ से लँ तक | देव विष्णु          | अहंकारादि विकार नाश,       |
| स्थान - पेडू          | नामतत्व जल               | देवशक्ति राकिनी     | योगियोंमे श्रेष्ठ,मोहरहित  |
| दल - षट               | तत्वबीज बँ               | यत्र चन्द्राकार     | श्रीर गद्य पद्य की रचनामें |
| वर्ण सिंदूर           | बीजकावाहन मकर            | ज्ञानेन्द्रिय रसना  | समर्थ होता है।             |
| लोक - भुव             | गुण एस                   | कर्मे न्द्रिय लिन्न | अग्रेजी नाम-               |
|                       |                          |                     | Sacral Plexus              |

## (२) स्वाधिष्ठान चक्र - (Sacial Plexus)

यह Sacral Plexus इस चक्र के सूक्ष्म स्वरूप का साकेतिक स्थल रूप है। यह चक्र लिंग के मूल में स्थित है। लिंग के मूल में स्थित होने के कारण इस चक्र को मेढाघार भी कहते है। यह चक्र जल तत्व का केन्द्र है। जल तत्व का केन्द्र होने से इस चक्र को जलमण्डल भी कहते है। जल तत्वप्रधान होने से इसका सम्बन्ध कफ, शुक्र आदि जलीय विकारों से हैं। यह चक्र मुलाधार से ऊपर की तरफ है। यह सिन्दूर वर्ण के छ दलो वाला चक्र है। इन दलों के ऊपर ब, भ, म, य, र तथा ल अक्षर अकित है। गरुड पुराण में इसे सर्य के समान वर्ण वाला बताया गया है। इसका तत्त्व बीज "व" है। इस चक्र पर सुक्षम ध्वितियाँ होती हे जिनके बीज मत्र ब, भ, म, य, र तथा ल है। इस चक्र के षट इल कमल के मध्य में खेत अर्घ चन्द्र स्थित है, जो वरुण से सम्बन्धित उस चन्द्रमा के मन्य मे बीज मत्र हे जिसके बीच मे विष्णु, शाकिनी के साथ विद्यमान है। इस चक्र का बीज वाहन मकर है जिस पर वरुण विराजते हैं। भव लोक है। इसके देवता विष्णु तथा उनका बाहन गरुड है। मण्डल का आकार अर्ध चन्द्र है। तत्व का रग शुभ्र है। गुण आकुञ्चन रसवाह है। इस चक्र की शक्ति शाकिनी है। शिव-सहिता (५।९९) के अनुसार यह शक्ति राकनी है। तत्त्व का गुण रस है। ज्ञानेन्द्रिय रसना तथा कर्मेन्द्रिय लिंग है। इस चक्र का प्राण अपान वाय है। इस चक्र पर छ प्रकार की सुक्ष्म शक्तियाँ कार्य करती है तथा ६ योग नाडियाँ यहाँ मिलती हैं। इस चक्र का तत्त्व जल है और जल

१ शिव-महिता-- ४।९८ से १०३ तक,

<sup>(</sup>a) "Yoga Immortality and Freedom" by Mircea Eliade, Page 241 and 242

<sup>(</sup>b) "The Positive Sciences of Ancient Hindus" by Biajendra Nath Seal, Page 220

<sup>(</sup>c) "The Piimal Power in Man or the Kundalini Shakti by Swami Narayanananda, Page 34.

<sup>(</sup>d) घ्यानविन्दूपनिपत्—४७,

<sup>(</sup>e) गोगचूडामण्युपनिपत्—११,

<sup>(</sup>f) योगशिखोपनिपत्—१।१७२, ५।८,

<sup>(</sup>g) सगीत रत्नाकर-पिण्डोत्पत्ति प्रकरण-११६-१४४ तक ।

तत्त्व के देवता वरुण है, इसीलिये यह वरुण से सम्बन्धित है। यहाँ जो नाडियाँ मिलती है, उनका सम्बन्ध कामेन्द्रिय तथा उसके कार्यों से है। उससे सम्बन्धित सवेग तथा अनुभृतियाँ इनके द्वारा उत्तेजित होती है। लिंग मे उत्तेजना इन नाडियो के द्वारा ही होती है। अत कामोत्तेजना का येही मूल कारण हैं। कामोत्तेजना के साथ साथ द्वेष, शिथिलता, जडता, झूठा अभिमान, सदेह, तिरस्कार तथा क्रूरता का उदय भी हो जाता है। शिव-सहिता (५।१०० से १०३ तक ) के अनुसार इस चक्र पर घ्यान करनेवाला कामिनियो के प्रेम का पात्र बन जाता है। स्त्रियां उसे भजती तथा उसकी सेवा करती है। इस चक्र पर घ्यान करने वाला न जाने वा न अध्ययन किये हये शास्त्रो तथा विज्ञानो को नि सकोच होकर जान लेता है। वह रोग तथा भय मुक्त होकर ससार मे विचरण करता है। इस चक्र पर व्यान करने वाला योगी मृत्यु को भक्षण कर लेता है और अपने आप किसी के द्वारा नष्ट नहीं होता है। उसे अणिमा, लिघिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। उसके शरीर में समान रूप से वायु प्रसृत होता रहता है तथा उस के शरीर में निश्चित रूप से रस की वृद्धि होती है। सहस्र दल कमल (Cerebral Cortex) के नीचे से जो अमृत (Cerebro spinal fluid) की वर्षा निरन्तर होती है उसमे भी वृद्धि हो जाती है। इस चक्र का भी सम्बन्ध मेर-दण्ड-रज्जु की सुषुम्ना, बज्जा, चित्रणी तथा ब्रह्मनाडी इन चारो नाडियो से होता है। इस पर सयम करने से ब्रह्मचर्य पालन मे बहुत सहायता मिलती है। वैसे तो यह भी निम्न चक्र है जो कि तम प्रधान अपान वायु प्रदेश में स्थित है किन्तु इस पर भी वैराग्य युक्त भावना से काम को जीता जा सकता है। इस चक्र के देवता भगवान् विष्णु का घ्यान पूर्णतया सिद्ध हो जाने पर साधक मे पालन कार्य करने की शक्ति आ जाती है और वह पालन जैसे कार्य को कर सकता है।

### (३) मणिपूर चऋ ( Epigastric Plexus )

यह Epigastric Plexus इस चक्र के सूक्ष्म स्वरूप का साकेतिक स्थूल रूप है। सुषुम्ना में कुछ ऊपर चलकर नामि स्थान में यह चक्र स्थित है। यह तीसरा शक्ति केन्द्र है इसे नाभि चक्र भी कहते है। मनुष्य शरीर का केन्द्र नाभि है। यही से अनेक नाडियाँ निकलती तथा मिलती है। यह समान वायु का स्थान है। मेरु-दण्ड-रज्जु की सुषुम्ना, बज्जा, चित्रणी तथा ब्रह्मनाडी से यह चक्र भी सम्बन्धित है। यह चक्र दस दलो वाले नील कमल के समान है। जिनपर ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प तथा फ

अक्षर अकित है। शिव-सहिता (५।१०४) ने इसे हेमवर्ण बताया है तथा गरुड पुराण में लाल कहा है। यह अग्नि तत्व का केन्द्र है। गुण प्रसरण उष्णवाह है। तत्व बीज र है। बीज वाहन मेष पर अग्नि देवता विराजमान है। लोक स्व है। इसके देवता रुद्र है। गुण रूप है। इसकी शक्ति लाकिनी है। इसका यत्र त्रिकोण है। यह रूप तन्मात्रा से उत्पन्न देखने की शक्ति चक्ष ज्ञानेन्द्रिय तथा इसका अग्नि तत्व से उत्पन्न चलने की शक्ति चरण कर्मेन्द्रिय का स्थान है। तत्त्व रक्त वर्ण है। इस केन्द्र पर होने वाली सूक्ष्म व्विनयो के बीज मन्न ड. ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प तथा फ हैं। इस चक्र पर परा शब्द का ध्यान किया जाता है। इस चक्र पर दस सूक्ष्म शक्तियाँ कार्य कर रही है। इस केन्द्र पर दश योग नाडियाँ मिलती है। इस चक्र का सम्बन्ध निद्रा, भूख तथा प्यास लगाने से ह । इससे साहस वीरता, आक्रमकता, प्राणशक्ति, प्रवलता तथा जवानीपन आता है, साथ साथ विपरीत रूप से द्वेष, लज्जा, भय आनि आते है। कमल पुष्प के मध्य में एक लाल त्रिकोण है, जिम पर महा रुद्र नीले रग वाली चतुर्भुजा शक्ति लाकिनी के साथ विद्यमान है। नाभि चक्र से ही गर्भ के बालक का पालक रस प्राप्त होता है। इसी मार्ग से सम्पूर्ण शरीर का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि "नाभि चक्रे कायव्यूहज्ञानम्" (यो सू० ३।२९ से) व्यक्त होता है। इस पर घ्यान करने से सम्पूर्ण शरीर का ज्ञान हो जाता है। शिव-सहिता (५।१०६, १०७, ०००) मे मणिपूर चक्र पर ध्यान करने से पाताल सिद्धि बताई गयी है, जिससे साधक सदैव सुखी रहता है। ऐसा घ्यान करनेवाला इच्छाओ का स्वामी बन जाता है तथा दु ख, रोग और मृत्यु से छुटकारा पा जाता है। वह दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। उसमें स्वर्ण आदि बनाने की शक्ति आ जाती हैं। उसे गड़े वा छिपे घन के दर्शन होते हैं। उसमें औषियो की खोज करने की शक्ति आ जाती है। उसे अति दूर तथा अति पास के पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्र पर सूर्य की स्थिति मानी गई है। योग सुत्र में इस नाभि में स्थित सूर्य में सयम करने को कहा गया है। इस नाभि स्थित सूर्य में सयम करने से भुवनो का ज्ञान प्राप्त होता है। वयास-भाष्य में तो सातो लोको के भूवन तथा उसमे आने वाले ग्राम, नगर और उनके अन्तर्गत आने वाले घट पटादि पदार्थों को भुवन शब्द के अन्तर्गत लेकर उन सबका साक्षात्कार उस नाभि स्थित सूर्य में सयम करने से बताया गया है। नाभि शरीर का मध्य है। उसमें सूर्य की स्थिति होने से उस सूर्य की प्रकाश किरणे सम्पूर्ण

१. योग-सूत्र---३।२६।

देश ( शरीर ) मे व्याप्त हो जाती है। जो पिण्ड में है, वही बह्याण्ड में है। अत इस नाभिस्य सूर्य में सयम करने से सम्पूर्ण भुवनों का साक्षात्कार हो जाता है। इस नाभिस्य सूर्य की किरणों के द्वारा अमृत ( Cerebro Spinal fluid ) का पान करते रहने से ही मृत्यु होती हैं। अत योगी को ऐसी योग कियाये करनी चाहिये जिनसे वह स्वय ही अमृत पान करता रहें जैसा कि पूर्व में विवेचन किया जा चुका है। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि इस केन्द्र के द्वारा ही सम्पूर्ण शरीर के अवयवो तथा सम्पूर्ण विश्व के भुवनों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस चक्र के देवता रह का ध्यान पूर्णतया सिद्ध होने पर साधक में सहार शक्ति आ जाती हे और वह सहार जैसे कार्य को कर सकता है।

## (४) स्रनाहत चक्र (Cardiac Plexus)

यह Cardiac Plexus इस चक्र के सूक्ष्म स्वरूप का साकेतिक स्यूल रूप है। यह १२ सुनहरे दलो वाला चौथा चक्र हृदय स्थान मे स्थित है। यह चक्र वायु तत्व प्रधान तथा अरूण २ग वाला हे। शिव-सहिता (५।१०९) में इसका रग गहरा लाल (रक्तवर्ण) कहा गया है तथा गरुड पुराण में सुनहरें रग का बताया गया है। यह सिंदूरी रग के द्वादश पद्म के सदश है। इस चक्र के दल क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, अ, ट तथा ट इन बारह अक्षरो वाले हैं। इसका तत्व बीज 'य' है तथा तत्व-बीज का वाहन मृग है। महलोंक इसका लोक है। ईशान-ध्द्र इसके अधिपति देवता अपनी त्रिनेत्र चतुर्भुजा काकिनी देवशक्ति के साथ है। इसका यत्र घटकोणाकार धुम्र रग, गुण स्पर्श, ज्ञानेन्द्रिय स्पर्श-तन्मात्रा से उत्पन्न स्पर्श की शक्ति त्वचा का केन्द्र तथा कर्मेन्द्रिय वायु तत्व से उत्पन्न पकडने की शक्ति हाथ का केन्द्र है। यह चक्र प्राण तथा जीवात्मा का स्थान है। इस चक्र के मध्य में दो त्रिकोण, उनके मध्य में एक त्रिकोण और स्थित है, जिस पर ईश्वर लाल काकिनी शक्ति के साथ विद्यमान है। इस चक्र पर अनाहत नाद होता है। यह नाद बिना दो पदायों के सयोग के ही होता रहता है। यहाँ कहा जा सकता है कि इस चक्र पर रहस्यमयी व्विन होती रहती है। इस केन्द्र पर होने वाली सुक्ष्म ध्वनियों के क. ख. ग. घ. च. छ, ज, झ. ज, ट तथा ठ बीज मत्र है। इस चक्र पर बारह सुक्ष्म शक्तियाँ क्रियाशील है। यहाँ बारह योग नाडियाँ मिलती है। इस तत्व बीज की मृग के समान तिरछी गति है। इसका वायु स्थान नाक तथा मुख से बहने वाले प्राण वायु का मुख्य



कल्याण के सौजन्य से प्राप्त



ध्यानफल वचन रचनामे समश ईशत्व नामचक्र अनाहत दलोके ग्रक्षर-कँसे ठँतक देव 🕒 ईशानरुद्र सिद्धि प्राप्त योगीश्वर ज्ञानवान नामतत्व - वायु देवशक्ति काकिनी स्थान हृदयम् इन्द्रियजित काट्यशक्ति वाला तत्वबीज - यँ यत्र - षटकोण दल द्वादश होता है और पर कायाप्रवेश ज्ञानेन्द्रिय - त्वचा वर्ण अरुण बीजकावाहन-मृग करनेको समर्थ होता है गुण - स्पर्श कमें निद्रय - कर लोक मह अँग्रेजीनाम-Cardiac Pleaus

स्थान है। यह अन्त करण का मुख्य स्थान है। यह आज्ञा, चिन्ता, सन्देह, पश्चात्ताप, आत्मभावना तथा अहमन्यता आदि जैसे स्वार्थवादी मनोभावो का स्थान है। योग सूत्र "हृदये चित्तमवित्" ( ३।३४ ) से स्पष्ट है कि हृदय में सयम करने से साधक को चित्त का साक्षात्कार होता है। इस चक्र मे बाण लिंग नामक परम तेज है, जिसके ऊपर ध्यान करने से साधक विश्व के दृष्ट तथा अदृष्ट सब भोग विषयो को प्राप्त कर लेता है। शिव-सहिता (५।१११) मे इस चक्र के पिनाकी सिद्ध तथा काकिनी देवी अधिष्ठात्री है। इस चक्र पर ध्यान करने वाले के प्रति स्वर्गीय अप्सराये काम से व्याकुल होकर मोहित होती है। उसे अपूर्व ज्ञान प्राप्त होता है। वह त्रिकाल दशीं, दूर के शब्द को सुनने की शक्तिवाला, सूक्ष्म दशीं तथा इच्छानुसार आकाश गमन की शक्ति वाला होता है। वह सिद्धो तथा योगिनियो के दर्शन प्राप्त करता है। जो नित्य पर वाण लिंग पर घ्यान करता है, उसे आकाश गमन, तथा इच्छा मात्र से सर्वत्र पहुचने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तन्त्रो मे इसके ऊपर ध्यान करने का फल कवित्त्व शक्ति तथा जितेन्द्रियता आदि बताया है। शिवसार तन्त्र में तो इस चक्र की अनाहत नाद को ही सदाशिव गया कहा है। इसी स्थान में त्रिगुणमय ॐकार व्यक्त होता है। इसी चक्र मे बाण लिंग है। जीवात्मा का यही स्थान है।

## (५) विशुद्ध-चक्र

(Laryngeal and Pharyngeal Plexus)

यह Laryngeal and Pharyngeal Plexus इस चक्र के सूक्ष्म स्वरूप का साकेतिक स्यूल रूप है। यह पाँचवाँ केन्द्र कण्ठ देश में स्थित है। सुषुम्ना (Spinal Cord) तथा सुषुम्नाशीर्ष (Medulla Oblongata) के मिलने वाले स्थान पर यह केन्द्र माना जा सकता है। यह सुषुम्ना नाडी में हृदय के ऊपर टेटुए में स्थित है। मुख्य रूप से यह स्थान शरीर पर्यन्त बहने वाले उदान वायु तथा विन्दु का है। यह धूम्र रंग के प्रकाश से उज्ज्विलत घोडश पद्म जैसी आकृति वाला चक्र है जिसके सोलह दलो पर सोलह अक्षर अ, आ, इ, ई, ज, ऊ, मर, म्न, लृ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अ तथा अ है। शिव सहिता (५११६६) में इसका कान्तिमान स्वर्ण के समान रंग बताया गया है और गरुड पुराण में इसका रंग चन्द्रमा के समान बताया गया है। यह पूर्ण चन्द्र के सदृश

१ शिव सहिता ५।१११ से ११४ तक।

गोलाकार, आकाश तत्व का मुख्य स्थान है, अर्थात् यह आकाश तत्त्व प्रघान चक्र है। इसका तत्त्व बीज 'ह' है। हाथी इसके तत्त्व-बीज का बाहन है जिस पर प्रकाश देवता आरूढ है। तत्व बीज की गति हाथी की गति के समान घुमाव के साथ है। शब्द तत्त्व का गुण है। इस कमल के बीच नीले स्थान के मध्य मे श्वेत चन्द्र पर शुभ्र हाथी है, जिस पर बीज मत्र 'ह' है। इसके अधिपति देवता पचमल वाले सदाशिव भी अपनी शक्ति चतुर्भुजा शाकिनी के साथ वही विद्यमान है। कुछ ग्रन्थों में यहाँ के देवता का आधा शुभ्र तथा आधा सुवर्णमय अर्धनारी नटेश्वर रूप है, जो कि अपने अनेक हाथों में वज्ज आदि अनेक वस्त्ये लिये हए बैल पर विराजमान है। उनका आधा शरीर त्रिनेत्र मुखोवाली पचमुखी तथा दस हाथो वाली सदागौरी है । शिव-संहिता (५।११६) के अनुसार इस चक्र के सिद्ध छगलाड, शाकिनी देवी अधिष्ठात्री तथा जीवात्मा देवता है। इस चक्र का यत्र पूर्ण चन्द्र के समान गोल आकार वाला आकाश मण्डल है। इसका लोक जन है। शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न श्रवण शक्ति श्रीत्र का स्थान इसकी ज्ञानेन्द्रिय है। कर्मेन्द्रिय आकाश तत्व से उत्पन्न वाक्शिक्त वाणी का स्थान है। यहाँ इस केन्द्र पर १६ सूक्ष्म शक्तियाँ क्रियाशील है। यह १६ योग नाडियो के मिलने का स्थल है। इस चक्र पर होने वाली सूक्ष्म घ्वनियो के आ, अ, इ, ई. उ. ऊ. ऋ. ऋ. लू, लू, ए, ऐ, ओ, औ, अ तथा अ बीज मत्र है। इस चक्र पर ध्यान करने वाला हो सचमुच बुद्धिमान् है, उसे चारो वेदो का उनके रहस्य सहित ज्ञान हो जाता है<sup>२</sup>। वह कवि, महाज्ञानी, शान्तचित्त, निरोग, शोकहीन तथा दीर्घजीवी होता है। इस स्थान पर चित्त के स्थिर होने से वह आकाश के समान विशुद्ध हो जाता है। भाषा तथा सप्तस्वरो का यह उद्गम स्थान है। इस चक्र पर ही मणिपुर चक्र का अन्यक्त शब्द "परा" वैखरी रूप मे निकलता है। 'वैखरी' रूप से इस चक्र पर ''शब्द ब्रह्म' के प्रगट होने से ही यहाँ सयम करके साधक "दिव्य-श्रुत" हो जाता है। योग-सूत्र 'कण्ठकूपे क्षुत्पिपासा निवृति.'' (३।३०) से यह स्पष्ट होता है कि कण्ठ के नीचे के गढ़े मे प्राणादि का स्पर्श होने से मनुष्य की भूख-प्यास लगती है। इसके ,( कण्ठ क्प के ) ऊपर सयम करने से प्राणादि का स्पर्श न हीने के कारण भूख-

Yoga Immortality and Freedom by Mircea Eliade, page 242 कल्याण योगाक पृष्ठ राख्या ३९७ का (४२)।

२ शिव-सहिता--५।११७।

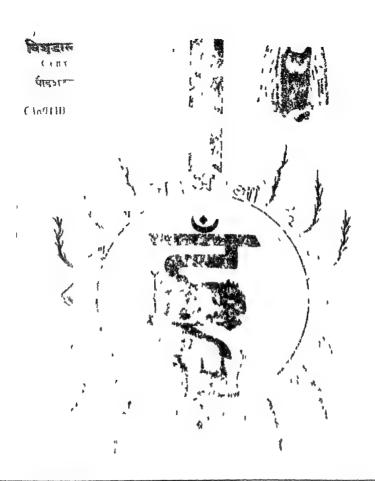

स्थान कंग्ठ दल ६ो खश वण धूम्र लोक जन

नाम विशुद्धचक्र दलों के त्राक्षर त्रा से त्रा तक देटा पञ्चवक्त्र नामनत्व ग्राकाश तत्व बीज ह वीजका वाहन हस्ती गुण शब्द

देवशित शांकि ने यत्र शून्यचक्र (गोलाकार) ज्ञा-ेन्द्रिय कर्ण कमान्द्रय वाक

ध्यानफल काट्यरचनभे समर्थ ज्ञानवान् उत्तम टात्ता शान्तचित्त त्रिलोकदशीं सठा हितका राज्यात्र प्रशासक्या पड़ हितका रे आरोग्य चिर्झींनी और तेजस्वो होता है। अँग्रेजी नाम जन् नाडियो के समूह का जो इन चक्रो से सम्बन्ध रखती है--Laryngeal and Pharyngeal Plexus

कल्याण के सौजन्य से प्राप्त



|               |                    |                 | ध्यानफल                       |
|---------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| नाम-आज्ञाचक   | दलोके अक्षर-ह, क्ष | देव-लिग         | वाक्य मिद्रि प्राप्त होती है। |
| स्थान-भ्रमध्य | नामतत्व-महत्तत्त्व | देवशक्ति–हाकिनी | अग्रेजीनाम उन नाडियो के       |
| दल-द्विदल     | तत्वबीज-३४         | यत्र-लिङ्गाकार  | समहका जो इन चक्रोसे सम्बर     |
| वर्ण-स्वेत    | वीजकावाहन-नाद      | लोक-तप          | रयती हे—                      |
|               |                    |                 | Cavernous Plexus              |

कल्याण के मौजन्य से प्राप्त

प्यास से साधक मुक्त होता है। इस कण्ठ कूप के नीचे एक कछुए के आकार वाली नाडी है जिसे कूर्म नाडी कहते है। इस कूर्मनाडी पर सयम करने से साधक का चित्त तथा शरीर स्थिर होता है। उसे कोई हिला नहीं सकता और न उसका मन ही विचलित हो सकता है। इस चक्र पर सयम करके स्थित रहनेवाले साधक के क्रीधित होने पर त्रैलोक्य कम्पायमान हो जाता है। चित्त के इस चक्र में लीन होने पर योगी सब बाह्य विषयों को त्यागकर अपने अन्दर ही रमण करता है। उसका शरीर क्षीण नहीं होता। हजार वर्षों तक उसकी पूर्ण शक्ति बनी रहेगी। वह बज्ज के समान कठोर हो जाता है । इस चक्र के ऊपर ही १२ दलो वाला ललना चक्र है जो कि श्रद्धा, सन्तोष, अपराध, दभ, मान, स्नेह, शुद्धता, वैराग्य, मनोद्वेग तथा श्रुधा तृषावृत्ति वाला है।

## (६) স্নানাৰক (Cavernous Plexus)

यह Cavernous Plexus इस चक के सूक्ष्म स्वरूप का साकेतिक स्थूल रूप है। यह रवेत प्रकाश के दो दल वाला छटा चक भ्रू-मध्य में स्थित है। इस चक्र का सम्बन्ध शीर्ष-प्रन्थि (Pineal gland) तथा पीयूषिका-पिण्ड (Pituitary Body) से हैं। इस चक्र के दोनों दल पर कमश ह तथा क्ष अक्षर है। इसका तत्व लिंग आकार महत्तत्व है। तत्व-बीज ओम् तथा तत्व-बीज गित नाद है। इस चक्र का लोक 'तप' है। इसके तत्व बीज का वाहन 'नाद' है जिस पर लिंग देवता विराजमान है। इस चक्र का यत्र लिंगाकार है। पाताल लिंग इस चक्र का लिंग है। इस पद्म में रवेत योनि त्रिकोण है जिसके मध्य में पाताल लिंग स्थित है। इस त्रिकोण में अग्नि, सूर्य तथा चन्द्र मिलते है। इसके अधिपति देवता ज्ञानदाता परम शिव अपनी चतुर्भुजा षडानना हाकिनी शक्ति के साथ इस व्वेत पद्म पर विद्यमान है। शिव-सहिता (१।१९२, १२३, १२४) में शुक्ल महाकाल को इस चक्र के सिद्ध तथा हाकिनी देवी को अधिष्ठात्री बताया गया है। शरत्चन्द्र के

१ यो०सू०-"कूर्म नाड्या स्थैयम्" ३।३१।

२ शिव-सहिता ५।११७ से १२० तक।

Yoga and Self cultureby Sri Deva Ram Sukul—page 115 करवाण योगाक वृष्ठ ३९७ (४२)

Y Yoga Immortality and freedom by Milcea Eliade page—243

समान कान्तिवान अक्षर बीज 'ठैं' इस चक्र के मध्य में स्थित है। बुद्धिमान सन्यासी इसको जानकर कभी भी पतित नहीं होता । यह परम तेज प्रकाश सब तन्त्रों में गोपनीय है। इस पर चिन्तन करनेवाला नि सन्देह परम सिद्धि प्राप्त करता है। इस चक्र पर दो सक्ष्म शक्तियाँ क्रियाशील हैं तथा यहा दो योग नाडिया मिलती है। इस चक्र पर दो सूक्ष्म घ्वनिया निकलती है, जिनका बीज मत्र 'ह' तथा 'क्ष' है। यह चक्र मेरुइण्ड रज्जु के ऊपर सूष्मना शीर्ष (Medulla Oblongata) में इडा, पिगला तथा सुबुम्ना के सगम स्थान पर स्थित है। प्रथम चक्र मुलाधार से इडा, पिगला तथा सुष्मना अलग अलग चलती है। मध्य में सुष्मना तथा अगल बगल इडा और पिंगला रहती है, जो कि सुबुम्ना शीर्ष में मिलती है। जहां ये मिलती है वही आजा चक्र है। इन तीनों के मिलने वाले स्थान को ही तीर्थराज कहा गया है। योगी इसी तीर्थराज पर स्नान करके सब पापो से मुक्त होते है, अत इसे मुक्त त्रिवेणी कहा गया है। यह ज्ञानात्मक शक्तियो का केन्द्र है। बुद्धि, चित्त, अहकार, सकल्प विकल्पात्मक मन तथा सूक्ष्म इन्द्रियो की यही स्थिति है। यह सचमुच मे ज्ञान चक्र है। इस चक्र पर महत् तत्त्व और प्रकृति तत्त्व है। यह अन्यक्त प्रणव रूप आत्मा का स्थान है। यहा से ही हमारी सब गतियाँ समन्वित होती है। इस केन्द्र के द्रारा ही शारीरिक सन्तुलन बना रहता है। इस चक्रपर घ्यान करने से अन्य सब चक्रो पर ध्यान करने के समान फल होता है। अत ध्यान करने में इस चक्र का महत्व अन्य सब चक्रों से अधिक है। इस केन्द्र पर मन तथा प्राण की स्थिरता साधक को सम्प्रज्ञात समाधि प्रदान करती है। इस आज्ञा चक्र को शिव-नेत्र भी कहते है। इससे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तुरीय अवस्था का यह मुक्ति को देनेवाला तीसरा लिंग (पाताल िंग) स्वय शिव ही है। इस पर ध्यान करने वाला योगी शिव के समान हो जाता है। <sup>3</sup> शिव-सहिता में इडा तथा पिगला नाडियों को वरुणा और असी कहा गया है, जिनके बीच के स्थान वाराणशी में विश्वनाथ विद्यमान है। इस क्षेत्र का माहात्म्य ऋषियो तथा शास्त्रो के द्वारा वर्णित है। ४ यह द्विदल आज्ञा चक महेरवर का स्थान हे, जिसमे विन्दू, नाद तथा शक्ति विद्यमान है। जो इस

Yoga Immortality and freedom by Milcea Eliade page—243.

२ शिव-सहिता--- ५।१४४

३ शिव-सहिता ५।१२५।

४ शिव सहिता ५।१२६. १२७

आज्ञा चक्र पर सदैव ध्यान करता है वह बिना किसी एकावट के अपने पूर्व जन्मों के कर्म फलों को नष्ट कर देता है। ऐसे योगी के लिए बाह्य जप पूजा आदि व्यर्थ है। इस चक्र पर ध्यान करने वाले योगी के तो यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, अप्सरा तथा किन्नर आदि चरणों के दास हो जाते हैं और उसकी आज्ञा का सदा पालन करते हैं। जोभ को तालुमूल में लगाकर इस आज्ञा चक्र पर एक क्षण के लिये ध्यान द्वारा मन को स्थित करने से सब भय और पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इस चक्र पर ध्यान करने से साधक इच्छाओं के बन्धन से मुक्त होकर आनन्द भोगता है। मरने के समय इस चक्र पर ध्यान करने से इस जीवन से मुक्त होकर साधक परमात्मा में लीन हो जाता है। जो इस चक्र पर खडे या चलने, फिरते, सोते वा जागते ध्यान करता है वह पाप कर्म करके भी उनसे मुक्त रहता है। इस आज्ञा चक्र के महत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा आदि देवता भी उसे आशिक रूप से ही जानते हैं।

आज्ञा चक्र के समीप मनश्चक्र तथा सोम चक्र भी है। इनका सबन्ध बौद्धिक कार्य तथा योग अनुभूतियों से हैं। मनश्चक्र षट्-दल पद्म है। शब्द स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध इन पाच विषयों के स्थान पाच दल है। स्वप्नगत अनुभव तथा निर्मूल भ्रम आदि सब ज्ञान छटे दल पर आधारित है। इस मनश्चक्र के कुछ ऊपर की तरफ सोलह दलों वाला सोम चक्र स्थित है। यह परोपकारी मनोभावों तथा सकल्प नियत्रण का स्थान है। अनुकम्पा, सौम्यता, धर्म, वैराग्य, गम्भीरता, चिन्तन, निश्चय सकल्प, सचाई तथा महामनस्कता आदि से इम चक्रका सबन्ध है। यही जीवात्मा की तुरीयातीत अवस्था में रहने का स्थान निरालम्बपुरी है। योगियों को इसी स्थान पर घ्यान करने से तेजोमय ब्रह्म के दर्शन होते हैं।

आज्ञा-चक्र के पास ही कारण शरीर रूप सात कोशो का स्थान है, जिनके द्वारा सूक्ष्म तथा भौतिक शरीर बनते हैं। इन्दु, बाधिनी, नाद, अर्ध-चिन्द्रका, महानाद, कला तथा उन्मनी ये इन सप्त कोशो के नाम हैं। उन्मनी कोश में पहुचने पर जीव को फिर जन्म नहीं लेना पडता। वह अपनी इच्छा वा परमेश्वर की इच्छा से जन्म तो ग्रहण कर सकता है, किन्तु उसे देह धारण करने की अवस्था में भी आत्मस्वरूप की विस्मृति नहीं होती।

१ शिव सहिता ५।१३८ से १४० तक

२ शिव सहिता ५।१४१

३. शिव सहिता ५।१४२, १४३, १४५ से १४६ तक।

#### सहस्रार चक (Cerebral Cortex)

यह Cerebral Cortex सहस्रार चक्र के सूक्ष्म स्वरूप का साकेतिक स्थूल रूप है। यह सहस्र दलो वाला पद्म ब्रहन्मस्तिष्कीय बल्क (Cerebral cortex ) है जो कि विभिन्न खण्डो ( lobes ) तथा परिबलनो ( convo lutions ) से युक्त है । यह जीवात्मा का स्थान है । यही शिव और शक्ति मिलन का विशिष्ट एव उच्चतम स्थान है। यही आघ्यात्मिक परमानन्द की अनुभृति होती है। यह ठीक ब्रह्म रन्ध्र के ऊपर स्थित है। यह समस्त शिवतयो का केन्द्र है। तालुमूल से सुषुम्ना मूलाधार तक चली गई है। यह सब नाडियो से विरी तथा उनका आश्रय है । तालु-मूल पर स्थित सहस्र दल पदा के मध्य मे पीछे की मुख वाली योनि ( शक्ति केन्द्र ) है जो कि सुषुम्ना का मुल है और स्पुन्ना रन्ध्र के सहित उसे ब्रह्म रन्ध्र कहते है। सुपुन्ना रन्ध्र मे कुण्डलिनी शक्ति सदैव विद्यमान रहती है<sup>र</sup>। सहस्रार चक्र को दशमद्वार, ब्रह्म स्थान, ब्रह्मरन्घ्र, निर्वाण चक्र आदि भी कहते हैं। इन दलो पर 'अ' से लेकर 'क्ष' तक के सब अक्षर है। ये ५० अक्षर जो अन्य चक्रो के दलो पर है, सब इस चक्र के दलो पर भी हैं। सहस्र दल कमल पर ये ५० अक्षर २० वार आ जाते है। मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक के कुल दल और मात्रायें पचास पचास है। सहस्रार चक्र के सब मिलाकार बीस विवर है। एक विवर से दूसरे विवर तक ५० दल होते हैं। अत इस चक्र में एक हजार दल हए। इस केन्द्र से सब सूक्ष्म नाडियो का सम्बन्ध है। सब चक्रो की सूक्ष्म-योग-नाडियाँ यहाँ विद्यमान है। बीज रूप से यहाँ सब कुछ है। यह सम्पूर्ण चेतना का केन्द्र स्थान है। इस पद्म के मध्य त्रिकोण को घेरे हुए पूर्ण चन्द्र है। यही शिव और शक्ति का परम मिलन होता है। यहाँ उन्मनी अवस्था प्राप्त करना ही तान्त्रिक साधना का परम लक्ष्य है। कुण्डलिनी शक्ति छ ओ चक्रो में को होती हुई अन्त में सहसार में लीन हो जाती है। यहाँ पहुँच कर उसका कार्य समाप्त हो जाता है। यहाँ कुण्डलिनी शक्ति सहस्रार चक्र मे सदैव परमात्मा के साथ रहने वाली पराकुण्डलिनी से मिलती है। इस चक्र का लोक सत्य है तथा तत्त्व, तत्त्वातीत है। इस चक्र का तत्वबीज विसर्ग, तत्व बीज वाहन विन्दु तथा सत्त्वबीज गति विन्दु है। इस चक्र का यत्र शुभ्रवण पूर्ण चन्द्र है। इस चक्र के मध्य मे इवेत पूर्ण चन्द्र से घेरे हुए त्रिकोण में परब्रह्म अपनी महाशक्ति के साथ विराजमान

१ शिव-सहिता-५।१५०, १५१।

२. शिव-सहिता---५।१५२ से १५४ तक।



उत्पत्ति पालन में समर्थ आकाशगामी और समावियुक्त हाता ह।

कल्याण के सौजन्य से प्राप्त

है। इस सहस्रार चक्र मे अनेक रूपों में सब चक्रों की घ्विनियाँ तथा शिक्तयाँ अपनी कारणावस्था में विद्यमान है। इसके द्वारा केवल सब चक्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं होता, बिल्क यह सम्पूर्ण शरीर का चेतना केन्द्र है। इसमें सूक्ष्म रूप में सब स्थित है। यही निष्क्रिय एवं गित शील चेतना का मिलन होता है। अर्थात् यह कुण्डिलिनी शिक्त के दोनो रूपों निष्क्रिय और चचल का मिलन स्थान है। यह चक्र मुक्ति देने वाला है। कुण्डिलिनी के इसमें लीन होने के साथ साथ विभिन्न चक्रों की विभिन्न शिक्तया, बुद्धि, चित्त, अहकार तथा मन के साथ यहा पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन हो जाती हैं जिसके कारण प्रपञ्चात्मक जगत् की सत्ता समाप्त होकर असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। मूलाधार चक्र पर व्यवित की जो चेतना शिक्त जागरित होकर सहस्रार पर पहुँचती है, वह वहा पहुँच कर परम शिक्त हो जाती है। ऐसी स्थित में ज्ञात, ज्ञेय तथा ज्ञान की विपृटी नहीं रह जाती। सब आत्मा रूप ही हो जाता है।

इस चक्र पर मन और प्राण के स्थिर होने पर सर्व चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, जिसे असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। शिव-सहिता ने सहस्रार को मुक्तिदाता तथा ब्रह्माण्ड रूपी शरीर से बाहर माना है। इसे ही अविनाशी क्षय तथा बृद्धि रहित शिव का स्थान कैलाश पर्वत कहा है। इस परम पवित्र स्थान के ज्ञान मात्र से व्यक्ति जन्म मरण से छुटकारा पा जाता है। इस ज्ञान योग के अम्यास से व्यक्ति में ससार के सहार तथा रचने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जो परम हस के स्थान कैलाश अर्थात् सहस्र दल कमल पर ध्यान लगाता है, वह साधक मृत्यु, रोग एव दुर्घटनाक्षों से मुक्त होकर बहुत काल तक रहता है। जो योगी परमेश्वर में मन को लीन कर देता है उसे निश्चय समाधि प्राप्त होती है?।

षट्चक्रो तथा उनके अतिरिक्त अन्य आन्तरिक स्थानो का विवेचन राधास्वामी मत मे भिन्न प्रकार से हैं<sup>3</sup>।

१ शिव-सहिता- ४।१८६, १८७।

२ शित्र-सहिता--- ५।१८८ से १९० तक।

३ इसके लिये सारवचन बार्तिक तथा Phelps' Notes (Notes of Discourses on Radha Swamı Faith delivered by Babuji Maharaj and as taken by Mr Myron H. Phelps U S A.)

## कुण्डलिनी शक्ति

कुण्डलिनी का विवेचन, निशेप रूप से मूरायार चक्र के साथ साथ पूर्व में भी किया जा चुका है। इसे शास्त्रों में सर्प, देवी तथा शक्ति एक साथ ही कहा है। हठ योगप्रदीपिका (३।१०४) में कुटिलागी, कुण्डलिनी, भुजगी, शिक्त, ईश्वरी, कुण्डली, अरुधती इन सात पर्यायवाचक नामों का उल्लेख किया गया है। समष्टि के रूप में यह पराकुण्डलिनी, महाकुण्डलिनी, महाशक्ति, अव्यक्त कुण्डलिनी आदि नाम से पुकारी जाती है तथा व्यष्टि में यह कुण्डलिनी कही जाती है। इसे आधार शिक्त भी कहते हे। व्यष्टि रूप से व्यक्ति इस शिक्त ही के आश्रित है। यही उसका मूल आधार है। इसी के ऊपर व्यक्ति की क्रियाशीलता तथा विकास आधारित है। समष्टि रूप से सम्पूर्ण विश्व इसके आश्रित है। यह विश्व से समस्त पदार्थों की आश्रयदात्री है। यही उनकी मूल शिक्त है। विश्व में कियाशोलता तथा चेता। सब इसी शिक्त के कारण है। कुण्डलिनी शिक्त ही प्राण शिक्त है। प्राण को गित विधि इस पर ही आधारित है। यह शिक्त मूलाधार में स्थित है। प्रत्येक शारीरिक किया के लिये प्राणी को मूलाधार चक्र से ही शिक्त प्राप्त होती है। मन भी मूलाधार स्थित कुण्ड-

त्रिशिखिन्नाह्मणोपनिषत्—मत्र भाग । ६२ से ६५ तक । दर्शनोपनिषत्—४।११, १२ । ध्यानिबन्द्पनिषत्—६५ से ७२ तक योगचूडामण्युपनिषत् ३६ से ४४ तक । योगशिखोपनिषत्—१।८२ से ८७ तक, ११२ से ११७ तक । ५।३६, ३७, ६।१ से ३ तक, १६ से १९ तक, ५६ से

योगकुण्डुल्युपनिषत्—१।७, ८, १०, १३, १४, ६२ से ७६ तक । शाण्डिल्योपनिषत्—१।४।८ । शिव-सहिता—४।२१ से २३ तक, ४।७५ से ५८ तक ।

हठ योग प्रवीपिका—३।१से ५ तक, ११, १२, ३।१०४ से १२३ २।६५, ४११०,११, २९ ५४। Yoga Immortality and Freedom by Mircea Eliade-Page-245। घरेण्ड सहिता—६।१,१६,१७,३।३४ से ३६ तक, ४४,४६, ५१। गोरक्ष पद्धति—१।४६ से ५२ तक, ५४,५६, ग्रन्थान्तरे १,२,५ से ११ तक ३,७०। भारतीय सस्कृति और साधना-महा महोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज चीर्—३०२ से ३२२ तक कुण्डलिनी तस्व। "श्वित जागरण"

१ विशद विवेचन के लिये लेखक का ''भारतीय मनोविज्ञान'' नामक ग्रन्य देखने का कष्ट करें।

लिनी शक्ति से ही शक्ति प्राप्त कर क्रियाशील होता है। चिन्तन, सकल्प. इच्छा आदि मन के कार्य, बोलना, उठना, बैठना, दौडना, कुदना, चलना, फिरना आदि शरीर की सब बाह्य क्रियाये तथा रक्त सचालन आदिक शरीरकी सब अपन्तरिक क्रियाये कुण्डलिनी शक्ति के द्वारा ही होती है। इस शक्ति से ही विश्व की उत्पत्ति, स्थैर्य तथा विनाश होता है। यही विश्व आधार महा शक्ति व्यक्ति में भी अभिव्यक्त होती है। मानव का भौतिक गरीर तथा उसकी कियाये इस कण्डलिनी शक्ति की ही अभिन्यक्तियाँ है। यही सब में मूलसत्ता रूप से विद्य-मान है। मन तथा पद्गल दोनो इस शक्ति के ही रूप है। वही मनुष्य में चेतन एव जड तथा दृष्ट जगत् की शक्ति और उसके पदार्थों के रूप मे अभिव्यक्त है। यह आदि शक्ति है। मूलाधार के योनि स्थान में स्थित स्वयभू लिंग में सर्पा-कार होकर लिपटी अपने मुख से सुषुम्ना के रन्ध्र को बन्द किये सो रही कुण्ड-लिनी शक्ति में ही चित्त विद्यमान है। यही अचेतन मन का स्थान है। त्रिकाल के अनभवो सहित मन की शक्ति, बुद्धि, अहकार आदि स्यूल शरीर सहित सब मुलाधार चक्र पर कुण्डलिनी शक्ति मे विद्यमान है। स्मृति ज्ञान का यही श्रोत है। व्यक्ति में ब्रह्माण्ड की सब शक्तियों का यह केन्द्र है। इस शक्ति की सुप्ता-्रवस्था मे ब्रह्ममार्ग बन्द रहता है। सुषुम्ना रन्ध्र को ही ब्रह्ममार्ग कहते है। इसमें को होकर ही कुलकुण्डलिनी सहस्रार पर पहुँचती है। साधारण अवस्था मे जब ब्रह्म-मार्ग बन्द रहता है तथा जब शक्ति अविकसित अवस्था मे पड़ी रहती है, तब प्राणशक्ति इडा ओर पिगला में को होकर ही बहती रहती है। जैसा कि पूर्व मे बताया जा चुका है, प्रत्येक चक्र की शक्ति इस कुण्डिलिनी की ही शक्ति है। षट्-चक्र, उन चक्रो की शक्तियाँ, देवता तथा अन्यक्त शक्ति ह्मप देवियाँ ये सब क्रण्डलिनी की ही अभिव्यक्तियाँ है। इन सबको मिलाकर कुण्डलिती कहते हैं। कुण्डलिनी की सुप्तावस्था मे सब चक्र अवोमुखी होते हैं। जब यह कुण्डलिनी शक्ति जागरित होकर ब्रह्म मार्ग से ऊपर को सहस्रार की तरफ चलती है तो क्रमश ऊपर के चक्र तथा नाडिया प्रकाशित होती चलती है और अधोमुखी चक्र उस शक्ति के सम्पर्क मात्र से ऊर्घ्य मुख होते जाते है। उन चक्रो की विशिष्ट शक्तियाँ जो कि इस कुण्डलिनी की ही शक्तियाँ हैं, अन्यक्त से न्यक्त हो जाती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि उन अलग अलग केन्द्रो की शक्ति का जागरण भी सुषुम्ना सम्बन्ध से क्रमश होता चला जाता है। वैसे तो यह शक्ति प्रवाह सदैव चलता रहता है, क्योंकि इसके बिना स्यूल शरीर क्रियाशील एव जीवित नही रह सकता । सभी मनुष्यों में ये चक्र अपनी शक्ति द्वारा न्यूनाधिक रूप से क्रियाशील रहते हैं। इनमे अधिक शक्ति प्रवाहित होने से मानव अधिक योग्य अर्थात महान् तथा विकसित गुणो वाला होता है। जब व्यक्ति इनकी शक्तिको विशेष रूप से जागरित करता है, तब कुण्डलिनी शक्ति जागरित होकर उन चक्रो से सम्बन्धित होती है तथा उन व्यक्ति मे उन चक्रो से सम्बन्धी शक्ति विरमित हो जाती है। यह कुण्डलिनी शक्ति मुलाधार चक्र में स्थल रूप से स्थित सब चक्रो का आधार है। यह अनादि एव अनन्त शिव की शक्ति ही ब्रह्म की माया है जिसके द्वारा सृष्टिकी अभिन्यक्ति और लयका क्रम चलता रहता है। बहा तथा उसाकी मूल शक्ति दोनो ही केन्द्रस्थ है। ब्रह्म निरपेक्ष दृष्टामात्र है, किन्तु शक्ति मे विस्तार एव सकोच होता रहता है। अभिव्यक्ति की क्रिया समाप्त होने पर लय की क्रिया प्रारम्भ होती है। उत्पत्ति और विनाश दोनों के क्रमिक रूप से प्रकट होते रहने को ही काल चक्र कहते है। सृष्टि का प्रारम्भ त्रिगुणात्मक मुलप्रकृति से होता है। सत्त्व, रजस्, तमस्, रूपा शक्ति से ही विभिन्न रूपा प्रपञ्चात्मक सृष्टि का उदय हुआ है। योग-शास्त्रो मे सहस्रार पर ही शिव-शिवत मिलन बताया गया है। यही महा-कुण्डलिनी शक्ति परव्रह्म के साथ स्थित है। यही प्रकृति की साम्यावस्था है। तीनो गुण (मत्व, रजम्, तमम् ) इस अवस्था मे वैपम्य रहित हो जाते हे । यह महाप्रलय की अवस्था कही जा सकती है।

उपर्युक्त निवेचन से स्पष्ट ह कि सृष्टि और प्रलय का क्रम चलता रहता है। इस प्रलयाक्त्या के बाद गृष्टि प्रारम्भ होती है। मूल प्रकृति की साम्या-वस्था भग होने से गुणो मे वैषम्य पैदा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप सृष्टि प्रारम्भ होती है। सृष्टि के उदयकाल मे सबसे प्रथम महत्तत्व का उदय होता है। यह ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड दोनो मे विद्यमान है। यह भ्रूमध्य स्थित आज्ञा चक्र का तत्त्व है, जिसका विवेचन पूर्व मे किया जा चुका है। इसे ही सृष्टि का कारण कहा है। इस महत्तत्त्व से ही पचतन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। विशुद्ध, अनाहत, मणिपूर, स्वाविष्ठान तथा मूलाधार केन्द्रों से क्रमश शब्द, स्पर्श, रूप, रस एव गन्ध तन्मात्रायें उदय होती है, जिनसे पञ्चीकरण के द्वारा आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन स्थूल विषयो का उदय होता है। दूसरी तरफ महत्तत्त्व से अहकार, मन, पचज्ञानेन्द्रियो तथा पच कर्मेन्द्रियों का उदय होता है। ये भी पूर्व वर्णित विभिन्न चक्रो की विभिन्न इन्द्रियों हैं। सृष्टि सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर विकसित होती चली जाती है। आज्ञाचक्र से नीचे विशुद्ध चक्र है, जिसका तत्व आकाश है। महत्तत्व से पहिले आकाश तत्व की

उत्पत्ति होती है फिर वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी तत्त्व का क्रमश उदय होता है। ये सब तत्त्व क्रमश अनाहत, मणिपूर, स्वाधिष्ठान तथा मूलाधार चक्र के . है, जिनका विवेचन स्थल विशेष पर किया जा चुका है। जब स्थूल आकाश मण्डल, स्थूल वायुमण्डल, स्थूल तेजमण्डल, स्थूल जलमण्डल तथा स्थूल भूमण्डल की रचना के बाद अर्थात् स्थूल जगत् की उत्पत्ति के बाद शक्ति का विस्तार बन्द हो जाता है, तब वह शक्ति मूलाधार चक्र मे, योनि मे स्थित स्वयभू लिंग के मुख को अपने मुख से ढके हुए तथा सुपुम्ना छिद्र या ब्रह्म मार्गको रोके हुए मुप्तावस्था में विद्यमान होती है। कुण्डलिनी शक्ति की इस अवस्था में ब्रह्म द्वार बन्द रहता है । इस अवस्था मे जीव अन्नमय कोष (स्थूल कोष) मे पडा रहता है। वह वासना, अभिमान तथा भोगेच्छा से स्थूल शरीर प्राप्त करता रहता है अर्थात् जन्म मरण के चक्र मे पडा भ्रमित रहता है। ऐसी स्थिति मे प्राण केवल इडा और पिगला से होकर ही बहता है। विकास के बाधित हो जाने पर लय की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। यही काल चक्र का स्वरूप है। इस प्रक्रिया से ब्रह्माड साम्यावस्था की ओर चलता है। ब्रह्माड की साम्यावस्था ही महाप्रलय है। इस अवस्था मे तो प्रत्येक व्यक्ति बिना प्रयत्न के ही ब्रह्माड ᢏ की मुक्ति के साथ स्वय भी मुक्त हो जाता है। यह तो रहा काल चक्र का व्योरा किन्तु जब व्यक्ति स्वय प्रयत्न करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है तो वह उसके लिए महा प्रलय तक क्यो रुके। इस मोक्ष प्राप्ति के लिये साधन विधि द्वारा सोई हुई कुण्डलिनी शक्ति को अनिवार्य रूप से जगाना पडता है। बिना कुण्डलिनी शक्ति को जगाये काम नहीं चलता। हटयोग प्रदीपिका में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जिस प्रकार से ताली से फाटक खुल जाते है, ठीक उसी प्रकार से योगी हठ योग के द्वारा कुण्डिलनी को जगाकर मोक्ष द्वार (सुषुम्ना छिद्ररूपी ब्रह्ममार्ग) खोलते है । <sup>९</sup> परमेश्वरी (कुन्डलिनी) रोग एव दु ख आदि से रहित ब्रह्म स्थान (सहस्रार) के मार्ग (सुपुम्ना रन्घ्र वा ब्रह्मरन्घ्र) को रोके हुए सो रही है। <sup>२</sup> कन्द के ऊपर सोई हुई यह कुण्डलिनी शक्ति योगियो को मोक्ष तथा मूर्खों को बन्धन प्रदान करती है। ऐसा जानने वाला ही योग जानता है। जो इस शक्ति को जागरित करके ब्रह्म-मार्ग ( सुपुम्ना-मार्ग ) से सहस्रार मे पहुँचाता है, वह योगी मोक्ष प्राप्त करता है तथा जो इस शक्ति को सासारिक विषय

१ हठयोग प्रदीपिका--- ३।१०५ ।

२ हठयोग प्रदीपिका--३।१०६।

भोगों में लगाता है, वह निश्चित रूप से बन्धन में पड़ा रहता है। जो योगी मृलावार में लिपटी हुई इस कुण्डलिनी शक्ति को जगाकर सुपुम्ना मार्ग में गृलाधार चक्र से ऊपर को ले जाता है वह बिना सशय मोक्ष प्राप्त करता है। गा (इडा), जमुना (पिगला) के गध्य वालरण्डा तपस्विनी (कुण्डलिनी) के साथ बलात्कार (हठयोग द्वारा जगाने से) करने से योगी विष्णु के परमपद को प्राप्त करता है। गुरु कृपा से जब सुपुप्त कुण्डलिनी जागरित हो जाती है, तब सब पद्मो तथा प्रन्थियो का भेदन होता है, अर्थात् कुण्डलिनी, सुपुम्ना मार्ग में स्थित सब चन्नो तथा प्रन्थियों का भेदन करती ह। इस शक्ति को जगाने के लिये मुद्रा आदि हठयोग क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिये। प्रविना इम कुण्डलिनी शक्ति को जगाये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे कोई जितना भी योगाम्याम क्यों न करे। ध

उपर्गुक्त कथन से यह सिद्ध होता है कि ज्ञान तथा मोक्ष की तो कौन कहें सासारिक शक्ति या वैभव भी बिना कुण्डलिनी शक्ति के जागरित हुए प्राप्त नहीं हो सक्ता क्योंकि विस्वगत समस्त शक्ति ही कुण्डलिनी रूप से मनुष्य देह में विद्यमान हैं।

मनुष्य के मामने अपने वास्तिविक स्वरूप को जानने की इच्छा स्वाभाविक है अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर उमकी प्राप्ति करने का प्रयत्न करना भी स्वाभाविक है। सम्पूर्ण दार्शनिक विवेचनाओं का मूल केन्द्र विन्दु यही है। साधनाओं के मूल में यही हैं। सन योग कियाओं का लक्ष्य यही हैं। राचमुच यदि देखा जाये तो स्वरूपोपलिंब ही मानव का परम कर्त्तव्य हैं। साख्य-योग में प्रकृति से भिन्न चैतन्य स्वरूप ही जीव का स्वरूप माना गया है। अत योगी योगाभ्यास के द्वारा निवेक ज्ञान प्राप्त कर प्रकृति के बन्धन से सदैव के लिये छुट कर जन्म-मरण अथवा शरीर धारण के चक्र से छुट जाते हैं। यही विदेह कैवल्य हैं, जिसका विवेचन स्थल विशेष पर किया जा चुका है। किन्तु इस सिद्धान्त को हम सर्वोच्च सिद्धान्त नहीं मान सकते हैं। इससे आगे के सिद्धान्त

१. हठयोग-प्रदीपिका---३।१०७।

२ हठयोग प्रदीपिका-३।१०८।

<sup>&</sup>lt;sup>`</sup>३ हठयोग प्रदीपिका—३।१०९, १**१०**।

४ शिव-सहिता-४।२२, २३।

५, घेरण्ड सहिता—३।४५।

के अनुसर जीव ब्रह्म वा शिव रूप ही है। जब तक वह शिवरूप नहीं ही जाता, तत्र तक लक्ष्य की पूर्ति न समझनी चाहिये। सब शिवरूप है। ब्रह्माण्ड में कार्य कर रही शिव की शक्ति शिव से भिन्न नहीं है। शिव ही शक्ति-रूप है तथा शक्ति शिवरूप है। दोनो को एक दूसरे से भिन्न नही किया जा सकता है। ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं जाने जा सकते हे क्यों कि ये अलग हो ही नही सकते। शिव अपनी शक्ति के रूप में ही विश्वरूप धारण करते है। यह महाशक्ति ही मनुष्य के शरीर में कुण्डलिनी शक्ति रूप से विद्यमान है। इसी कारण से मनुष्य देह का अत्यधिक मन्त्व है। यहा इतना कहना आवश्यक हो जाता हे कि जो पिण्ड में हैं वही ब्रह्माण्ड में है। ''यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे'', अत सहस्रार अनादि अनन्त शित्र नह्माण्ड को उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति के साथ अभिन्न हो कर विद्यमान है। दूसरे, ब्रह्माण्ड के समान ही मानव के भीतर सब विकास एव लय की क्रिया होती ह। कूण्डलिनी शक्ति के जागरित होने पर जीव सुपुम्ना मार्ग से चक्रो का भैदन करते हुये, अन्त मे सहस्रार पर पहुच कर शिव में लीन होने पर स्वय शिव रूप हो जाता है। अत जब तक कुण्डलिनी जागरित होकर सहस्रार मे नही पहुँचती तब तक ू मनुष्य को परम लक्ष्य की प्राप्ति होकर उसके कर्त्तव्य की पृति नही होती।

परम लक्ष्य की प्राप्ति रूप कर्तित्य का पालन करने के लिये इम कुण्डलिनी शक्ति को जागरित करने के बहुन से माधन शास्त्रों में बताये गये हैं। जागरित का अर्थ यहाँ कुण्डलिनी शिन्ति को ऊन्यगामिनो बनाना है। कुण्डलिनो शिन्ति कर्ध्वगामिनी तथा अधोगामिनी दोना ही हो सकती है अर्थान् यह दोनो रिशाओं में प्रवाहित हो सकती है। इसे अथोगमन की तरफ से रोकना तथा इसे उर्ध्वगामिनी करा ही इसका (कुण्डलिनीका) पास्तिविक जागरण है। यह शिक्त अगर अथोगामिनी होकर व्यक्ति की कामेच्छा की वृद्धि कर उसे कामुक बना नित्य यौनेच्छा तृष्ति करवाती रहती हे तो उसका उर्ध्वगामिनी होना अत्यिधिक किंति हो जाता है। आत्म नियत्रण, सयम, वृद्धिकरचय, अत्यिधिक सहनशीलता श्रद्धा तथा तीव्र अभ्याम करने वाला सार्थक ही इसके (कुण्डलिनी शिक्त के) जागरण में सफल हो सकता हे। यह मार्ग मरल नहीं है। इस शिक्त के जागरण करने से पूर्व व्यक्ति को इसके तेज को सहन करने की शिक्त के जागरण करने से पूर्व व्यक्ति को इसके तेज को सहन करने की शिक्त का गमन इडा तथा पिगला में को होकर होता है। योग उपायों के द्वारा पाण का गमन धीरे धीरे सुषुम्ना द्वार से होने लगता है ओर इडा तथा पिगला में को गमन धीरे धीरे सुषुम्ना द्वार से होने लगता है ओर इडा तथा पिगला में को

होकर प्राण का प्रवाहित होना घीरे घीरे कम होता जाता है। कुण्डिलिनी का जागरण सद्गुरु की कृपा, ईश्वर कृपा से तथा सात्विक और शुद्ध अन्त करण वाले व्यक्ति मे सरलता से होता है। इस शक्ति का जागरण कभी कभी अकस्मात् भी देखने मे आता है। इस जागरण का कारण पूर्वजन्म के सात्विक सस्कारों का उदय अथवा पूर्व जन्म के योग साधन का फल हो सकता है। कुण्डिलिनी के जागरित करने के जितने भी उनाय है, वे सब तभी लाभप्रद हो सकते है, जब साधक स्वय पात्र हो। पात्रता होना बहुत जरूरी है, अन्यथा हानि की भी सम्भावना होती है।

मत्र, जप, तप, गम्भीर अध्ययन, चिन्तन, अन्वेषण, अत्यधिक श्रद्धा, भिन्त-वर्ण भजन कीर्तन, तीव्र सबेग, प्राणायाम, बन्ध तथा मुद्रा अ।दि से कुण्डलिनी जागरित की जा सकती है, किन्तु इन बाह्य सावनो के साय साथ ध्यान हुए बिना सिद्धि प्राप्त नही होती। ईश्वर तथा सदगुरु की कृपा कुण्डलिनी शक्ति जागरण मे सर्वोच्च स्थान रखती है। प्राणायाम तथा ध्यान के द्वारा मूलाधार से क्रमश एक एक चक्र का भेदन करते हुये अन्त मे सहस्रार तक पहुँचना कुण्डलिनी शक्ति को जागरित करने का श्रेष्ठ उपाय है। वोगकुण्डल्युपनिपत् में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल कुण्डलिनी ही शक्ति रूपा है। बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि इसको ठीक से जागरित करे तथा मूलाबार चक्र से भ्रूमध्य तक ले जाये। यह शक्ति जागरण करना कहा जाता है। इसके अभ्यास में सरस्यती नाडी का सचालन तथा प्राणायाम ये दो बहुत महत्त्व पूर्ण हे। इस तरह के अभ्यास से ही कुण्डलिनी जागरित होती है। इसके आगे सरस्वती सचालन की विधि भी विस्तार के साथ दी गई है तथा प्राणायाम का उसकी विवियो सहित विवेचन किया गया है। अगो इसी उपनिपद् में कुण्डिलनी के जागरण की विधि बताई गई हे। जिसके अनुसार सत्य निष्ठा एव विश्वास के साथ बुद्धिमान् व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास करे। सुपुम्ना मे चित्त लीन रहता है, उसमे को वायु नही जाती। केवल कुम्भक के द्वारा सुबुम्ना का मार्ग शुद्ध कर योगी बलपूर्वक मूल ब ध द्वारा अपान वायु को ऊर्घ्वगामी करता है। अग्नि के साथ अपान वायु प्राण वायु स्थान पर

श्यह विषय क्रियात्मक होने के कारण इसको सद्गुरु से जानना चाहिए। इसके विशद विवेचन के लिये तत्सम्ब न्धत पुस्तक तथा लेखक का "भारतीय मनोविज्ञान नामक ग्रन्थ देखने का कष्ट करे।

२ योगकुण्डल्युपनिषत्—१।७ से ३९ तक ।

जाती है। उसके बाद प्राण तथा अपान के साथ अग्नि कुण्डलिनी तक पहुँचती है। अग्नि की उष्णता तथा पवन की गति से जागरित होकर कुण्डलिनी सुषम्ना मार्ग मे चली जाती है। फिर तीनो ग्रन्थिया (ब्रह्म, विष्णु तथा रुद्र) का भेदन करती हुई अनाहत चक्र पर को होती हुई सहस्रार तक पहुँच जाती है। प्रकृति आठो रूपो ( पृथ्वी, जल, अग्नि, वा रू, आकाश, बुद्धि, अहकार तथा मन ) को छोडकर कुण्डलिनी शिव के पास जाकर सहस्रार में विलीन हो जाती है। प्राणादि सबके विलीन होने का विवेचन इस उपनिषद मे आता है। <sup>2</sup> यह अवस्था जिसमे कुण्डलिनी सहस्रार पर पहुँच कर शिव से मिलकर विलीन हो जाती है, समाधि की अवस्था है, जिसके सिद्ध होने से योगी को विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। यह ही परमानद की अवस्था का कारण है। व योगनूडामण्यु-पनिषत में कुण्डलिनी के द्वारा मोक्ष द्वार का भेरन बताया है। इसका विवेचन अन्य योग उपनिषदो. शिव-सहिता तथा हठयोग प्रदीपिका आदि मे भी प्राप्त होना है। घेरण्ड सहिता मे योनिमुद्रा तथा शक्ति सचालिनी मुद्रा के द्वारा कुण्डलिनी का जागरण करके जीवात्मा सहित उसे सुपुम्ना मार्ग से सहस्रार मे पहुचान की विधि बताई गई है। १ हठयोग प्रदोपिका में भस्त्रिका कुम्भक के द्वारा शीघ्र कुण्डलिनी का जागरित होना बताया गया है । इस प्राणायाम को नाडी शुद्धि करने वाला, सब कूम्भको में सुखद, अत्यिविक लाभप्रद तथा ब्रह्म नाडी के मार्ग को खोलने वाला बताया गया है। इसके दृढता पूर्वक अभ्यास से सूबुम्ना मार्ग मे स्थित तोनो प्रन्थियो ( ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि, रुद्रग्रन्थि ) का भेदन होता हे । केवल क्रुम्भक के द्वारा सामक राजयोग को पाप्त करता है। इस कुम्भक से कुण्डिलिनी शक्ति जागरित होती तथा सूर्मना मार्ग खुल जाता है। यही हठ योग की पूर्णता है। कुण्डलिनी शक्ति के जागरित होने पर योगी कर्म बन्धन से छुटकारा पाकर समावि अपस्या को प्राप्त करता है। जिसने प्राणायाम सिद्ध कर लिया है तथा जिसकी जठरानिन तीव्र हो गई है, उसे कुण्डलिनी को जग।कर सुषुम्मा मे उसका प्रवेश कराना जब तक प्राण सुषुम्ना मे प्रवेश करके ब्रह्म रन्ध्र का भेदन नही करते चाहिये

२ योगकुण्डल्युपनिषत् -- १।६२-७६ तक ।

३ योगकुण्डल्युपनिपत्--१।८२ से ८७ तक।

४. योगचूडामण्युपनिपत्—३६ से ४४ तक।

५ घेरण्ड सहिता -- ३।३४, ३५, ३६, ४४, ४६, ४९, ५०, ५१।

१ हठयोग प्रदीपिका--- २।६५, ६६, ३।११५, १२४, ४।७० स ७६ तक

तब तक घ्यान की चर्चा ही बेकार है। महस्रार में स्थित शिव की महाशिवन जो कि शिव रूप ही है, जब प्रसारित होती है तो वह क्रमश स्थूल तर भाव को प्रहण करती जाती है। यह क्रमिक विकास पूर्व में दिखाया जा चुका है। इस स्थूलता की ओर विकसित होने वाली सृष्टि में शिवत ने सहस्रार से उतर कर आज्ञाचक पर महत्तत्व स्थूल भाव प्रदान किया तथा वहाँ शिवत छोडकर क्रमश अन्य चक्रों में भी स्थूलता को प्राप्त करती तथा अपनी शिवत को छोडती हुई अन्त में मूलाधार चक्र पर पहुँच अपना स्थूलतम रूप प्राप्त कर वही रक गई। सब चक्र मिलाकर इस शिवत का शरीर कहा जा सकता है। इसी की शिवत सब केन्द्रों पर विद्यमान ह। मूलाबार पर पृथ्नी तत्त्व का उदय हुआ, जो कि शिवत का स्थूल तम रूप है, किन्तु शिवत का यह स्थूलतमरूप भी पृद्गल के सूक्ष्मतम रूप से भी सूक्ष्म है। यहाँ जीव इस शिवत के साथ पडा है। यह शिवत इन सब रूपों में मनुष्य शरीर में काम कर रही है, किन्तु इसका निष्क्रिय केन्द्र (साभ्यावस्था) हर हालत में सहस्नार में ही है। वहीं मूल कारण है।

जब कुण्डलिनी शक्ति जागरित होकर पुन सुपुन्मा मार्गस हो कर अपने धाम सहस्रार पर पहुँचती है, तो वही अवस्था असम्प्रज्ञात समावि की है। उस स्थिति में पहुँचने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। शक्ति के ऊर्घ्व गमन मे प्रथम कुण्डलिनी शक्ति मुलागार चक्र की शक्ति को खीचकर अपने मे लीन कर लेती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी तत्त्व जल तत्त्व मे लीन हो जाता है। चित्त के ऊपर मूलाघार तथा उसकी क्रियाओ का प्रभाव नही रह जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र पर कार्य करने वाली शक्तियो द्वारा मन प्रभावित होता है। जब कुण्डलिनी शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र को छोडकर ऊपर मणिपुर में प्रवेश करती है तो वह स्वाधिष्ठान चक्र की शक्ति को खींच कर अपने में लीन कर लेती है और उस चक्र को प्रभाव हीन कर देती है। अब मन पर खाबिछान चक्र का प्रभाव न रहकर मणिप्र चक्र का प्रभाव मन पर होता है। इस प्रकार कुण्डलिनी शक्ति ज्यो ज्यो ऊपर को चढती जाती है त्यो त्यो निम्न चक्रो की शक्ति को अपने मे लीन कर उन्हे प्रभाव हीन छोडती जाती है। जिस चक्र पर यह पहुँचती है, उस काल मे उसी के द्वारा मन विशेष रूप से प्रभावित होता है। जब अन्त में कुण्डलिनी आज्ञाचक को भी छोडकर आज्ञाचक तथा सहस्रार के बीच के विभिन्न स्तरों को पार कर सहस्रार में पहुँचती है तो छ ओ चक्रो की

१ हठयोग प्रदीपिका-४।११, १९, ११४।

शक्तियो सिहत परम शिव मे लीन होकर एक रूप हो जाती है। यही शिव-शक्ति मिलन है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि ऊर्वगमन मे कुण्डलिनी शक्ति विभिन्न चक्रो ( शक्ति केन्द्रो ) की शक्तियों को एक-एक करके अपने में समेटती चली जाती है तया चचलता छोड कर सब शक्तियो महित शिव मे लोन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से अवोगमन मे यह शक्ति अपनी शक्ति का कुछ भाग प्रत्येक चक्र पर छोडती चलती है और अन्त में मुलाबार चक्र पर जाकर विद्यमान हो जाती है। जब तक यह कुण्डिलिनी शक्ति मुलाधार चक्र पर रहती है, तब तक ऊपरी केन्द्रो पर छोडी हुई शिवा उन केन्द्रो (चक्रो ) पर अध्यक्त रूप से विद्यमान रहती है जो कि कुण्डलिनी शक्ति के ऊर्ध्वगमन काल मे चक्रो के साथ उसका सम्पर्क होने से अभिव्यक्त होती है। शक्तियाँ तो पर्व से ही विद्यमान थी किन्तु उनकी अभिन्यिकत कुण्डलिनी शक्ति के जागरित तथा उर्घ्वगामी होकर विशिष्ट चक्र के सम्पर्क मे आने से ही होती है। इस कुण्डलिनी शक्ति के जागरण तथा सूबुम्ना मार्गसे ऊर्ध्वगमन से क्रमश सब चक्र तथा नाडियाँ प्रकाशित हो जाती है। जिस चक्र पर यह शक्ति पहचती है वही चक्र अधोमुख से ऊर्घ्वमुख होकर खिल उठता है तथा अपनी सम्पूण अन्यक्त शक्तियो को प्रगट कर देता है, जिससे उसकी चक्रो में सोई हुई शक्तियाँ जागकर क्रियाशील हो उठती है। जब यह कुण्डलिनी शक्ति ऊर्घ्वगामी होकर आज्ञा चक्र में पहुँच जाती है, तब योगी को सम्प्रज्ञात समाबि की अवस्था प्राप्त होती है। इस शक्ति के सहस्रार में पहुँचने पर सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है और योगी को वास्तविक रूप से असम्प्रज्ञात समावि की योग्यता प्राप्त हो जाती है। यह ज्ञान की पराकाष्टा की अवस्था है।

कुण्डिलिनी शक्ति के जागरण से, जैमा कि पूर्व मे बताया जा चुका है, अत्यिधिक उष्णता पैदा होती है। फुण्डिलिनी शित्त के उष्ण होने पर वह तुरन्त सुषुम्ना मार्ग में को ऊर्ध्वगमन नहीं करती है। कुण्डिलिनी शक्ति उष्ण होने पर उष्ण घाराओं को उत्पन्न करती है, जो कि नाडियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तथा मस्तिष्क केन्द्रों में जाकर उष्णता प्रदान करती है जिससे मन क्रियाशील एव चचल हो जाता है। इन घाराओं का अधिक भाग मल मूत्र द्वारों से निकल जाता है। घाराओं के ६स प्रवाह को न रोकने से कामेंच्छा प्रवल होती तथा बवासीर जैसे रोग पैश हो जाते है। कुण्डिलिनी शक्ति की घाराओं का कार्य सदैव चलता रहता है जो कि सुप्तावर रा में भी बन्द नहीं

होता। इन स्वत प्रवाहित विचार घाराओ का ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी बहुत से कार्य इनके प्रभाव से कर बैठता है।

कुण्डलिनी शक्ति का जागरण पूर्ण तथा अ।शिक दोनो रूप से होता है। इसके अतिरिक्त कुण्डलिनी शक्ति को सम्भालने की क्षमता प्राप्त किये बिना भी लोग जागरित कर लेते हैं। सरलता पूर्व क पूर्ण रूप से कुण्डलिनी शक्ति का जागरित होना पूर्व जन्म सस्कार तथा गुरु कुपा बिना कठिन हैं। उसके पूर्ण रूप से जागरित करने के लिये सामान्य साधक को सघर्ष पूर्ण अथक प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी हो सकता है। इसके द्वारा बहुत हानि पहुँचने की सम्भावना भी रहती हैं। इसी प्रकार से क्षमता प्राप्त होने के पूर्व इस शक्ति के जागरण से भी महान् हानि होती है। कभी कभी अचानक स्वय बिना साधन विधि अभ्यास के भी कुण्डलिनी शक्ति जागरित हो जाती हैं। ऐसी अवस्था मे बहुत सचेत रहकर अपने को सम्भालते रहने की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति में एकाएक अलौकिक शक्तियों तथा असाधारण ज्ञान का उदय होना उसके पूर्वजन्म के सात्विक सस्कारों के प्रभाव से कुण्डलिनी शक्ति के जागरित होकर बहा द्वार में अर्घ्वमुख होने की बताता है।

कुण्डिलिनी शक्ति को अग्निरूप बताया गया है। इसके जागरित होने पर अत्यधिक उष्णता का उदय होता है। इसके अर्ध्वगमन में यह सुपुम्ना मार्ग स्थित जिस चक्र में को होकर जाती है, वह जलते हुए अगारे के समान हो जाता है। जब कुण्डिलिनी उस चक्र को छोडकर ऊपर के चक्र में को होकर जाती है तब पूर्व का चक्र भाग निष्क्रिय तथा शक्ति हीन शीतल हो जाता है। जहाँ को कुण्डिलिनी जाती है वह भाग उष्ण तथा नीचे का भाग शोतल हो जाता है।

बौद्धों के अनुसार भी योग-उपनिषदों के समान ही नाभि प्रदेश में यह (शक्ति) सोई हुई है, जिसे योगाम्यास के द्वारा जागरित किया जाता है। यह प्रज्वलित अग्नि के समान धर्म-चक्र तथा सम्भोग चक्र में पहुँचती है तथा फिर उष्णीशा-कमल (सहस्रार-के समान) में जाती हैं। अपने मार्ग का सब कुछ भस्म करके यह निर्माण काय में आ जाती है।

इस विषय में सद्गुर का सहारा लेना चाहिये। यह क्रियात्मक पक्ष होने से
 यहाँ केवल सकेत मात्र ही किया जा सकता है।

कुण्डलिनी जागरण को जो कि योगाभ्यास द्वारा किया जाता है, स्थाई रखने के लिये निरन्तर अभ्यास तथा पिवत भावों के रखने की आवश्यकता है। निरन्तर योगाभ्यास से यह शक्ति सुषुम्ना में को होकर चक्रों में ऊर्ध्व गमन करती है। अगर अभ्यास निरन्तर चालू न रक्खा जाये तो शक्ति ऊँचे चक्रों से उतरकर पुन निम्न चक्र मूलाधार में स्थित हो जाती है।

कुण्डलिनी शक्ति के जागरित होने पर सुषुम्ना मार्ग से ऊर्ध्वगमन मे सबसे पहला धक्का मूलाधार चक्र पर लगता है। इसलिये मूलबन्ध को दृढता से लगाये रखना जरूरी है। सुषुम्ना नाडो मे को प्राणो का प्रवाह तथा सूक्ष्म जगत् मे प्रवेश होने से विचित्र खिचाव होना स्वामाविक है, क्योंकि प्राण सब देह से खिचकर सुषुम्ना मे को जाते है। ऐसी स्थिति मे साधक का सम्बन्ध स्थूल शरीर तथा स्थूल जगत् से हटकर सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म जगत् से हो जाता है। साधक के लिये सात्विक आहार, शुद्ध जीवन तथा ब्रह्मचर्य पालन अति आवश्यक हो जाते है। इसका ध्यान न रखने से अनेको विकार उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। इम अम्यास के द्वारा कुछ शक्तिया भी स्वत प्राप्त होतो है। इनका अहकार नही करना चाहिये न इन्हे व्यक्त ही होने देना चाहिये। साबना जगत् के रहस्य गुप्त ही रखने चाहिये।

परम लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात् अद्वैत शिवभाव का प्राप्त होना बिना कुण्डलिनी जागरण के असम्भव है। अन्तिम लक्ष्य में द्वैत भाव तो हो ही नही सकता। द्वैत की समाप्ति तथा अद्वैत प्राप्ति बिना कुण्डलिनी के जागरित हुए नहीं हो सकती। विवेक-ज्ञान की स्थिति तो द्वैत की स्थिति है, भले ही उसके सम्पन्न होने पर जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त हो जावे, किन्तु वह हमारा परम लक्ष्य नहीं हो सकता। इस रूप से कुण्डलिनी जागरण का महत्व स्पष्ट है।

# परिशिष्ट

१ -योगमनोविज्ञान-तालिकाये

२—सदर्भ-ग्रथसूची

३—शब्दानुऋमणिका

४-सम्मतियाँ

५—शुद्धि-पत्र

६-लेखक की ग्रन्य कृतिया

# योग मनोविज्ञान-तालिकायें

#### तालिका १

#### योग तथा मनोविज्ञान वाले भारतीय शास्त्र

- १--वेद
- २---उपनिषद्
- ३--महाभारत
- ४---तत्र
- ५--पुराण
- ६--योगवासिष्ठ
- ७--गीता
- ८--जैन दर्शन
- ९-बौद्ध दर्शन
- १०--त्याय दर्शन
- ११-वैशेषिक दर्शन
- १२-साख्य दर्शन
- १३--योग दर्शन
- १४--मीमासा दर्शन
- १ अद्वैत वेदान्त दशन
- १६-आयुर्वेद शास्त्र

#### तालिका २

#### योग-उपनिषद्

- १--अद्वयतारकोपनिपद्
- २-- अमृतनादोपनिषद्
- ३---अमृतबिन्दूपनिशद्
- ४---मुक्तिकोपनिषद्
- ५---तेजोबिन्दूपनियद
- ६ त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्
- ७---दर्शनोपनिषद्
- ८--ध्यानबिन्दूपनिषद्
- ६---नादबिन्दूपनिणद्
- १०--पाशुपतब्रह्योपनिषद्
- ११--- ब्रह्मविद्योपनिषद्
- १२ -- मण्डलब्राह्मणोपनिपद्
- १३---महावाक्योपनिषद्
- १४-योगकुण्डल्योपनिषद्
- १५-योगचूडामण्युपनिषद्
- १६-योगतन्वोपनिषद्
- १७--योगशिखोपनिषद्
- १८-वाराहोपनिषद्
- १९--- शाण्डल्योपनिषद्
- २०--हसोपनिषद
- २१---योगराजोपनिषद्

#### तालिका ३

#### योग उपनिषदो के विवरण के विषय

- १---नाडी, चक्र, कुण्डलिनी, इन्द्रियाँ तथा चित्त आदि
- २—अष्टाग योग ( यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समावि )
- ३-मत्रयोग, लययोग, हठयोग, राजयोग, तथा ब्रह्म-ध्यानयोग
- ४--चारो अवस्थाये ।

#### तालिका ४



#### तालिका ५



#### तालिका ६

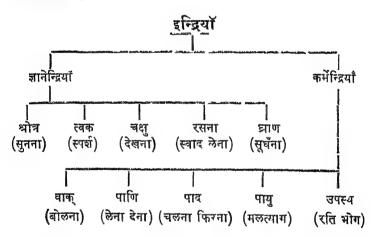

#### तालिका ७



#### तालिका ८



#### तालिका ९



## तालिका १०



## वालिका ११

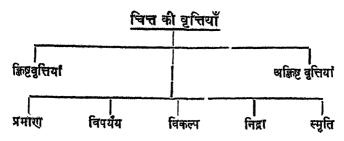



## वालिका १३



## वालिका १४



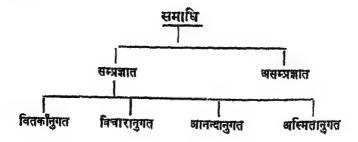

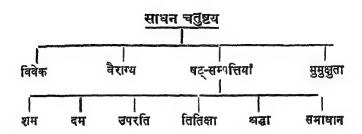

#### वालिका १७



#### ग्रालिका १८



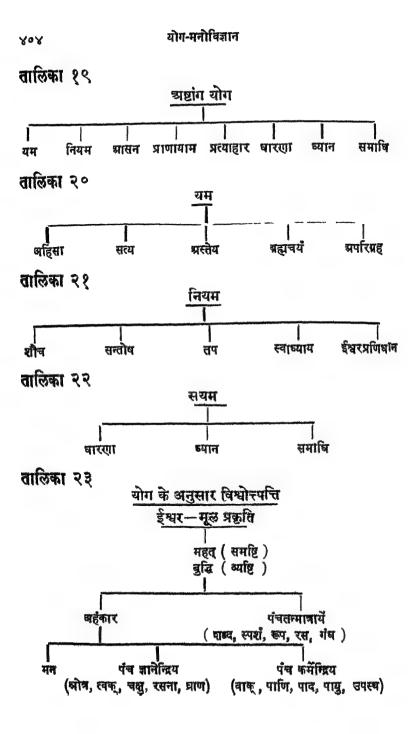

#### पच तन्मात्रावों से पंच महाभ्तों की उत्पत्ति का क्रम

| तन्मात्रा              | भूत    | गुण                         |
|------------------------|--------|-----------------------------|
| হান্ব                  | आकाश   | হাৰ্ব                       |
| शब्द+स्पर्शे           | वायु   | शब्द, स्पर्श                |
| शब्द+स्पर्श+रूप        | तेज    | शब्द, स्परां, रूप           |
| शब्द+स्पर्श+रूप+रस     | जल     | शब्द, स्पर्शं, रूप, रस      |
| शब्द+स्पर्शं+रूप+रस+गध | पुष्यी | शब्द, स्पर्शं, रूप, रस, गंध |

#### तालिका २५



## वालिका २६







#### तालिका २९

## प्रमा(अनधिगत अवाधित अर्थ विषयक ज्ञान) के करण (असाधारणकारण)



#### तालिका ३०



#### वालिका ३१

#### प्रमाण

१- प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष ज्ञान का करण

२ - अनुमान- धनुमिति ज्ञान का करण

३-- शब्द -- शब्द ज्ञान का करण

४-- उपमान-- उपमिति ज्ञान का करण

५-अर्थापत्ति-धर्यं की द्यापत्ति (कल्पना)। यह पूर्वं मे अज्ञात तथ्य की आवश्यक कल्पना है, जिसके बिना ज्ञात तथ्य सम्भव न हो।

६-अनुपल्लिघ-प्रत्यक्ष न होना ( वस्तु के अभाव-ज्ञान का करण )

७-ऐतिह्य-श्रजात व्यक्ति के वचनो पर श्रावारित परम्परागत ज्ञान ।

द—सम्भव — जिसके द्वारा किसी ज्ञात पदार्थं के अन्तर्गंत पदार्थं का ज्ञान
प्राप्त होता है।

चेष्टा - नवीन ज्ञान प्रदान करने वालो क्रिया विशेष
 -परिशेष -छटाई के तरीके से ज्ञान विशेष प्राप्त करने के साधन ।

#### वालिका ३२

## द्रीनों तथा अन्य शास्त्रों की प्रमाण मान्यता

संख्या दर्शन अथवा शास्त्र प्रमाण

१ चार्वाक (दर्शन) प्रत्यक्ष

२ वैशेषिक, जैन तथा प्रत्यक्ष, भनुमान बौद्ध (दशैंन)

३ साख्य और योग (दर्शन) प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द

४ न्याय (दर्शन ) प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान

प्र मिमासक (प्रभाकर प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति सम्प्रदाय)

६ मिमासक (भाट्ट सम्प्र- प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, प्रथापित्त, दाय ) ग्रीर अद्वेत अनुपलब्धि वेदान्त

७ पौराणिक

प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, श्रथपित्ति,

ग्रनुपलन्धि, ऐतिह्यः सम्भव

तात्रिक प्रत्यक्ष, ग्रनुमान, शब्द, उपमान, ग्रयपिति, ग्रनुप-

लब्ध, ऐतिहा, सम्भव, चेष्टा

१ गणित प्रत्यक्ष, मनुमान, शब्द, उपमान, भ्रयापित्ति, मनुप-

लब्ध, ऐतिहा, सम्भव, चेष्टा, परिशेष

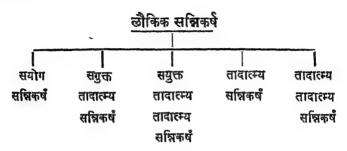

#### तालिका ३४



#### तालिका ३५



## वालिका ३६







## तालिका ३९



#### तालिका ४०



## तालिका ४१





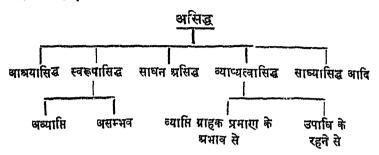

#### तालिका ४४

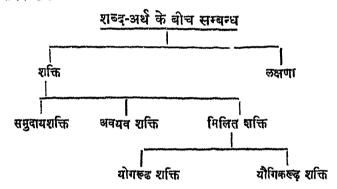

#### तालिका ४५



#### वालिका ४६





#### तालिका ४८

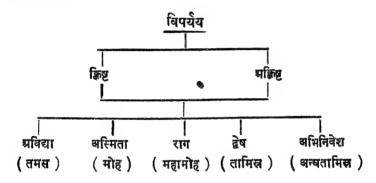

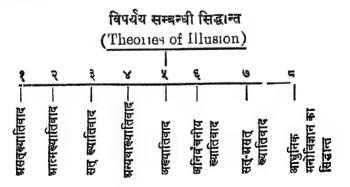

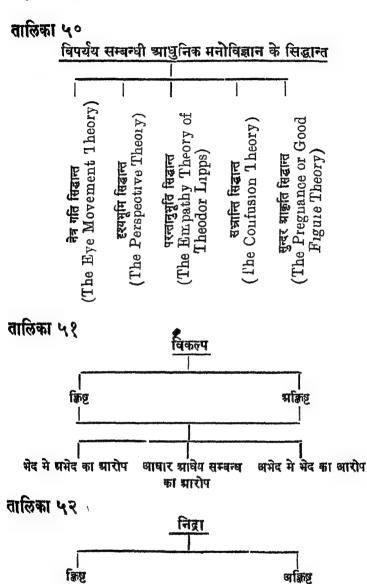

राजसिक

तामसिक

सार्चितक

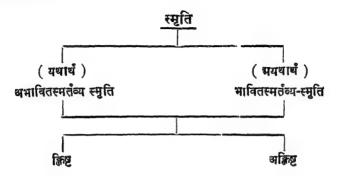

#### तालिका ५४



#### तालिका ५५







## तालिका ५८



#### तालिका ५९



## वालिका ६०







#### तालिका ६३



## तालिका ६४







## तालिका ६७



#### तालिका ६८



## तालिका ६९





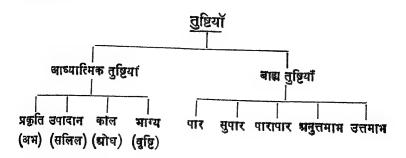

## वालिका ७२

|             |                 | आसन |     |                    |
|-------------|-----------------|-----|-----|--------------------|
| ₹.          | सिद्धासन        |     | १७. | मयूरासन            |
| ₹.          | पद्मासन         |     | १५. | -                  |
| ₹.          | भद्रासन         |     | 38  | कूमसिन<br>-        |
| ٧.          | मुक्तासन        |     | २०. | -<br>बुक्षासन      |
| X.          | वज्रासन         |     | 28  | मएड्रकासन          |
| Ę           | स्वस्तिकासन     |     | २२. | गरुडासन            |
| 9.          | गोप्रुखासन      |     | २३. | वृश्विकासन         |
| ۹,          | वीरासन          |     | २४. | शलभासन             |
| 8.          | घनुरासन         |     | २४. | मकरासन             |
| १o,         | शवासन           |     | २६  | भुजङ्गासन          |
| ११.         | गुप्तासन        |     | २७. | योगासन             |
| <b>१</b> २. | मत्स्यासन       |     | २८, | विपरीतकरणी         |
| ₹₹.         |                 |     | २१. | शिषसिन             |
| <b>१</b> ४. | पश्चिमोत्तानासन |     | ₹0. | सर्वाङ्गासन        |
| १५.         | गोरक्षासन       |     | ₹₹. | हलासन              |
| १६.         | <b>उरक</b> दासन |     | ₹₹. | गर्भास्त इत्यादि " |
|             |                 |     |     |                    |



#### तालिका ७४



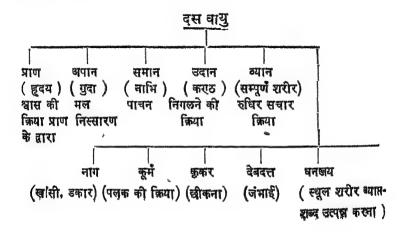



#### तालिका ७७







#### तालिका ८०

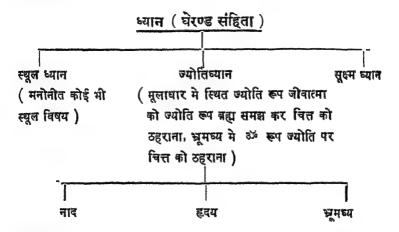

#### तालिका ८१







#### तालिका ८४







#### तालिका ८७







#### तालिका ९०

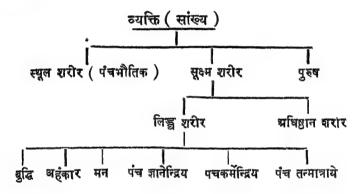

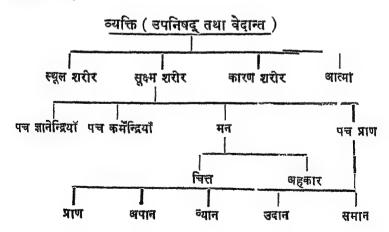

#### योग-मनोविज्ञान

#### तालिका ९२



#### तालिका ९३



#### तालिका ९४







#### तालिका ९७



#### तालिका ९८



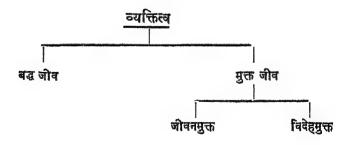

#### योग-मनोविज्ञान

## तालिका १००



## तालिका १०१



## तालिका १०२



## वालिका १०३



## चक्रों पर संयम

- १. मूलाधार चक्र वार्तुरी सिद्धि, क्रम से भूमि त्याग तथा झाकाश गमन की सिद्धि, शरीर उत्तम कान्तिवान, रोग तथा बुढापे से मुक्ति, पटुता, सर्वंज्ञता, त्रिकाल का कारण सिहत ज्ञान, जीभ पर सरस्वती का निवास तथा दुख और पाप से छुटकारा पाकर सब इच्छाओ की पूर्ति करता है।
- २ स्वाधिष्ठान चक्र-कामदेव के समान सुन्दर, कामिनियों के द्वारा पूजित, भयमुक्त तथा मृत्यु विजयी होता है। उसे उच आध्या-रिमक शक्तियाँ प्राप्त होती है।
- सम्पूर्ण शरीर का ज्ञान, पाताल सिद्धि, इच्छाओ का स्वामी, मृत्यु विजयी, अन्य शरीर मे प्रवेश करने तथा स्वर्ण बनाने को शक्ति प्राप्त करता है।
- अनाहत चक्र निकाल दशीं, सूक्ष्म दशीं, आकाश गमन की शक्ति वाला, तथा दूर के शब्दों को सुनने की शक्ति वाला हो जाता है। स्वर्ग की अप्सरायें काम से व्याकुल होकर मोहित होती है।
- ५ विशुद्ध चक्र दिव्य श्रुत, भूख-प्यास रहित, मन पर सयम तथा चित्त श्रीर शरीर में स्थिरता श्रा जाती है। हजारो वर्ष तक शरीर क्षोण नहीं होता है।
- ६. म्राज्ञा चक्र सम्प्रज्ञात समाधि, दिव्य-दृष्टि प्राप्त कर स्वय शिवमय हो जाता है। सब चक्रो पर सयम द्वारा प्राप्त सब शक्तियाँ इस चक्र पर संयम करने से प्राप्त होती हैं। यक्ष, राक्षस, गन्धवँ, अप्सरा तथा किन्नर म्रादि चरणो के दास हो जाते हैं। भय तथा पाप नष्ट होते हैं। मुक्त होकर परमात्मा मे लीन होता है।
- ७ ब्रह्मरन्ध्र— पाप रहित होता है।
- प्रसम्प्रज्ञात समाघि, मुक्ति, परमात्मा मे लीन, ससार के संहार तथा रचने की शक्ति, रोग तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है।



| पातञ्जल | योग | सूत्र |
|---------|-----|-------|
|         |     |       |

|             |                | पातञ्जल योग सूत्र                                             |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
|             |                |                                                               |
| 8           | ग्रहिंसा—      | हिंसक वृत्ति तथा वैर विरोध रहित होता है।                      |
| ₹.          | सत्य           | भ्रद्भुत वाणी बल प्राप्त होता है।                             |
| Ę           | अस्तेय—        | धनाभाव समाप्त तथा गुप्त धन का ज्ञान होता है।                  |
| ٧.          | ब्रह्मचर्यं—   | अपूर्व शक्ति प्राप्त होती है तथा योग मार्ग विष्न बाधाओ        |
|             |                | रहित हो जाता है।                                              |
| ¥.          | अपरिग्रह—      | त्रिकाल का ज्ञान प्राप्त होता है।                             |
| ę.          | হাীच           | <b>बात्म दर्शन की योग्यता प्राप्त होती है</b> ।               |
| y.          | सतोष           | महान सुख की प्राप्ति होती है।                                 |
| 5           | तप             | भ्रणिमा भादि सिद्धियो की प्राप्ति होती है।                    |
| 8.          | स्वाच्याय      | ऋषि और सिद्धों के दशैंन तथा भगवान की कृपा प्राप्त<br>होती है। |
| 0 -         | £              |                                                               |
| १०.         | इवरत्राणवात    | शोघ्र समाधि लाभ होता है।                                      |
| ११          | श्रासन         | कष्ट सिहब्जुता तथा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है।         |
| १२.         | त्राणायाम —    | मन के ऊपर नियत्रण प्राप्त होता है।                            |
| <b>१</b> ३. | प्रत्याहार     | पूर्ण रूप से इन्द्रिय जय प्राप्त होती है।                     |
| १४,         | संयम (धारणा, ध | यान, समाधि)—अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं।                 |

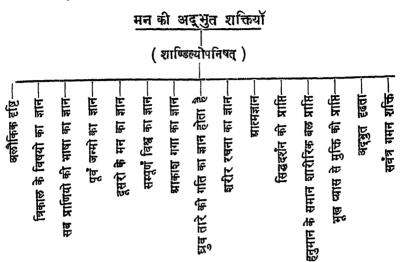

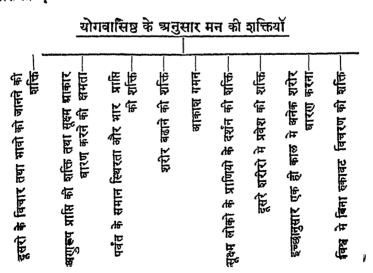



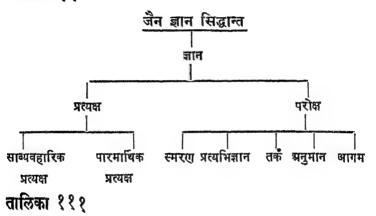







#### तालिका ११४

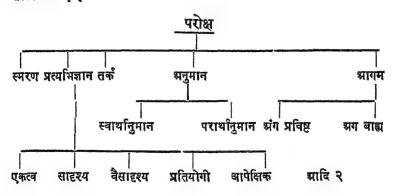





#### वालिका ११८

बौद्ध ( क्षणिकवाद )

( असत् से सत् की उत्पत्ति )

सत्-श्रसत् कार्यवाद् ( जैन सिद्धान्त )

न्याय वैशेषिक

( सत् से श्रसत् की उत्पत्ति )

( कार्यं सत् श्रीर असत् दोनो है। कार्यं सापेक्ष रूप से ही सत् वा श्र सत् है निरपेक्ष रूप से नहीं )

### वालिका ११९





#### वालिका १२१



## वालिका १२२

















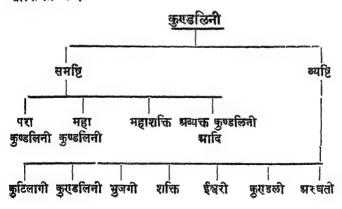

# संदर्भ-ग्रंथ-सूची

## संदर्भ-ग्रन्थ-सूची

#### लेखक

#### पुस्तक

भरविन्द मातृतत्वप्रकाश (ग्रन्थानुवाद) भित्र देव सुश्चुत सहिता

भात्रेय, भीखन लाल योगविशष्ट भ्रौर उसके सिद्धान्त

भात्रेय, शान्ति प्रकाश भारतीय तर्क शास्त्र

ब्रात्मानन्द स्वामी मनोविज्ञान तथा शिव सकल्प

ग्रारख्य हरिहरानन्द पातञ्जल योग दशैंन

ईश्वर कृष्ण साख्य कारिका

उदयवीर पडित साख्य दर्शन का इतिहास

उपाध्याय बलदेव भारतीय दश्तंन उदयवीर शास्त्री साख्य सिद्धान्त उदयवीर शास्त्री साख्य दश्तंनम् एनीबेर्सेट ध्यान माला

म्रोमानन्द तीर्यं पातञ्जल योग प्रदीप

कृष्णानन्द स्वामी ब्रह्मविद्या कृष्णानन्द स्वामी क्रष्णानन्द स्वामी आत्मपथ कृष्णानन्द स्वामी कमं और योग गुर्जरगणपति कृष्ण श्री योग-दश्नं

गोपीनाथ कविराज, महामहोपाध्याय भारतीय संस्कृति और साधना गोपीनाथ कविराज, महामहोपाध्याय तान्त्रिक वाङ्गमय मे शाक्त हिंद

गोयन्दका श्री हरिकृष्णादास (भ्रनुवादक) श्री मद्भगवद्गीता नोरख नाथ योग बीज (मूल)

गोरख नाथ सिंह सिद्धान्त पद्ध ति गौड पाद सौह्यकारिका

।६ पदि साख्यकारिका

नरायरा तीर्थं सांख्यकारिका (चिन्द्रका टीका) नारायरा स्वामी योग दशैन (पतजल) भाष्य

चट्टोपाच्यायं श्री शतीशचन्त्र भारतीय दर्शन

चरण दास स्वामी भक्ति योग

चन्द्र शेखर पातञ्जल योगदर्शन

जगत नरायगा धर्म ज्योति ज्वाला प्रसाद मिश्र विन्दु योग

ज्वाला प्रसाद मिश्र सास्य कारिका, गौड पाद भाष्य

ज्वाला प्रसाद गौड सास्य कारिका तिलक, श्री बाल गगाधर गीता रहस्य

दयानन्द स्वामी धर्मं कल्पद्रुम (पञ्चम खण्ड) दयानन्द स्वामी साधन चिन्द्रका (हिन्दी) द्रविड,श्री नारायण शास्त्री (सपादक) भारतीय मनोविज्ञान

दर्शनानन्द, स्वामी साख्यदर्शनम्

परमहस श्री निगमानन्द ( झनुवादक ) विचारसागर

प्रभुदयाल योग दर्शन (पातजल) दोहा भाष्य

पाठक प॰ रगनाथ षड्दर्शन रहस्य

पागुडेय श्री नित्थानन्द (सम्रहकर्ता आध्यात्य भागवत सम्रह ( भाषानुवाद-

व अनुवादक) सहित)
पतजि योग दर्शन
पीताम्बर जी विचार चन्द्रोदय

प्रहलाद सी॰ दीवान सपादित योग याज्ञवल्क्य

पतजिल मुनि योग (सूत्रपाठः) दश्नैम्

पराडा बैजनाथ चक्रकुराइिलनी पुरुषोतम तीथैस्वामी जपसाधना पराडा बैजनाथ ( ग्रनुवादक ) भावनायोग

बलदेव योगसूत्र (पतअ़िल )

ब्रह्मचारी योगानन्द महायोगविज्ञान

ब्रह्ममुनि सांस्य दर्शन ( भाष्य सहित )

ब्रह्ममुनि योग प्रदीपिका

ब्रह्मलीन मुनिस्वामी प्रोग दशैन ( व्यास भाष्य )

ब्रह्मानन्द स्वामी योग रसायन

बैजनाथ, श्री, रामबहादुर चक्र कुगुडलिनी ग्रीर शास्त्रोक्त ग्रनुभव

बगाली बाबा योग सूत्र ( पतञ्जिल ) व्यास भाष्य सहित ( अप्रेजी अनुवाद का हिन्दी में रूपान्तर ) बालरामोदासीन सास्यतत्त्वकौमुदी (व्याख्या सहित) भगवत्पाद शंकर योग दशन ( भाष्यविवररा ) भगवद्गीता का ग्राशय ग्रीर उद्देश्य भगवान् दास भूपेन्द्रनाथ प्रभ्यास योग भूपेन्द्रनाथ **ग्रा**श्रमचतुष्ट्य मिश्र, भाइया प्रसाद सास्य तत्वकोमुदीप्रभा मिश्र, श्री उमेश भारतीय दर्शन मिश्र, वाचस्पति साख्य तत्वकौमुदी महादेव, भट, विष्णु योगसिद्धि ग्राणि ईश्वर साक्षात्कार विज्ञान भिक्ष साख्य दर्शनम् ( साख्यप्रवचन भाष्य ) विज्ञान भिक्ष साख्यसार विज्ञान भिक्ष योगसारसग्रह योग दर्शन ( पातञ्जल ) विज्ञानाश्रम योगसूत्र व्यास व्यास देव जी महाराज राजयोगाचायं ग्रात्म-विज्ञान वर्मा, मुकुन्द स्वरूप शरीर प्रदीपिका विद्यारएय स्वामी जीवनमुक्ति विवेक विद्यालकार, श्री जयदेव चरक सहिता ( पूर्व भाग ) विद्यालकार, श्री जयदेव चरक सहिता ( द्वितीय भाग ) विद्यासागर, महामहोपाघ्याय प्रत्यक्ष शरीर (प्रथम भाग) ,, (दितीय भाग) योगदर्शन धिवेक (पातञ्जल ) विवेकानन्द, स्वामी सन्यासगीता विश्वनाथ विश्वनाथ सहज प्रकाश पाञ्जल योग दर्शन विष्णु तीर्थं विवेकानन्द, स्वामी कर्म योग विवेकानन्द, स्वामी ज्ञान योग व्यास देव, स्वामी बहिरङ्गयोग

शक्तिपात विष्णुतीर्थं, स्वामी विष्णुतीथ, स्वामी साधन सकेत साख्य तत्वकोमुदी वजीघर पडित सहजो बाई सहज प्रकाश भक्तिसागर सहाय, चतुभु ज ग्रध्यात्मदर्पंगा सहाय, चतुर्भंज दर्शन और उसके उपाय दो उपाय सहाय चतुभंज योग फिलासफी भीर नवीन साधना सहाय चतुर्भ् ज साधना के अनुभव सहाय चतुर्भुंज प्राच्यदशंन समीक्षा साधू शान्ति नाथ योग तत्वप्रकाश (भाषा) सान्याल, भूपेन्द्र नाथ सान्याल, भूपेन्द्रनाथ दिनचर्या मानसिक शक्ति का चमत्कार सत्याकाम विद्यालङ्कार सिन्हा, यदुनाथ भारतीय दर्शन योग की कुछ विभूतियाँ सिंह, प्रसिद्ध नरायश हठयोग प्रदीपिका स्वादमाराम योगीन्द 'सुमन' रामनाथ योग के चमत्कार शास्त्रो, शिवनरायग् सांख्यकारिका शास्त्री, केशव देव प्राखायाम विवि शिवानन्द स्वामी प्रांगायाम साधना शुक्ल, श्री रघुनाथ झध्यापक योग रहस्य शकुर, भगवत्पाद पातजलयोग सूत्र भाष्य विवरग्राम् त्रिपाठी कृष्णमिशा सास्य कारिका (सस्कृत हिन्दी टीका) त्रिपाठी कृष्ण मिशा योग दर्शन समीक्षा खेमराज श्री कृष्ण दास (प्रकाशक) गोरक्ष पद्धति खेमराज भी कृष्ण दास शिव सहिता खेमराज श्री कृष्ण दास हठयोग प्रदीपिका गीताप्रेस गोरखपूर ईशावास्योपनिषद् गीवाप्रेस गोरखपुर कल्याग योगाकू गीवात्रेस गोरखपुर श्वेताश्वेतरोपनिषद् गीवात्रेस गोरखपुर छान्दोग्य उपनिषद् सानुवाद शांकर

भाष्य सहित

गीताप्रेस गोरखपुर (प्रकाशक ) उपनिषद् भाष्य (सानुवाद)
गीताप्रेस गोरखपुर " वृहदारएयकोपनिषद् (सानुवाद )
शाकर भाष्य सहित
गीताप्रेस गोरखपुर " कल्याण चौखम्बा संस्कृत सिरीज ,, ब्रह्मसूत्र, शाकर भाष्य श्री राधा स्वामी प्रकाशक ट्रस्ट स्वामि-वाग ग्रागरा

## ग्रन्य पुस्तकें

| साख्य सम्रह<br>सुवर्णं शसवाती शास्त्र<br>भ्रात्मानुसधान भौर भ्रात्मानुभूति<br>उमेश योगदर्शन हिन्दी<br>योग तत्व प्रकाश<br>योगासन | (सास्य तस्व विवेचन तस्व प्रतिपादी)<br>( सास्यकारिका व्यास्या )<br>( हिन्दी )<br>( हिन्दी )<br>( भाषा मुलपाठ ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| योगमाग प्रकाशिका<br>योग सच्या<br>स्वर दर्पंरा<br>स्वरोदयसार<br>हठयोग प्रदीपिका                                                  | ( योग रहस्य भाषादीका )<br>( हि॰ टी॰ सहित )<br>( हिन्दी )<br>( हिन्दी )                                        |
| हठयोग सहिता<br>ज्ञानस्वरोदय                                                                                                     | ( भाषानुवाद सहित )<br>( भाषा पत्र )                                                                           |
| Abhedananda                                                                                                                     | True Psychology. Science of Psychic Phenomena                                                                 |
| 23                                                                                                                              | Doctrine of Karma Our Relation to the Absolute.                                                               |
| Aiyer, A. Mahadeo Shasta                                                                                                        | How to be a Yogi,<br>ri The Yoga Upanishads,                                                                  |

| Aiyer K Narayan Swam  | Yoga Higher and Lower. Translation of Laghu Yoga Vasistha |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Akhılanand Swamı      | Hındu Psychology                                          |
| Alaın                 | Yoga for Perfect Health.                                  |
| Alexender, Franz.     | Psychosomatic Medicine                                    |
| Alexender, Role       | The Mind in Healing.                                      |
| Allem, James          | From Powerty To Power                                     |
| Andrews T J, (Editor) | Methods of Psychology.                                    |
| Alhalye               | Quintessence of Yoga                                      |
| 1                     | Philosophy.                                               |
| Atreya B L.           | The Philosophy of Yoga-                                   |
|                       | vasistha                                                  |
| yė                    | Yoga-vasistha and Modern<br>Thought                       |
| "                     | An Introduction to Parapsychology                         |
| 19                    | The Spirit of Indian                                      |
|                       | Culture                                                   |
| Atreya S P.           | Yoga as a System for                                      |
| 1                     | Physical Mental & Spirit-                                 |
|                       | tual Health.                                              |
| Aurbindo              | The Synthesis of Yoga.                                    |
| *1                    | Essays on The Gita.                                       |
| "                     | The Life Divine.                                          |
| 73                    | Bases of Yoga                                             |
| 17                    | Isha Upnished.                                            |
| Avalon Arthur         | The Ser-                                                  |
|                       | pent power                                                |
| Avalon Arthur         | Principles of Tantras                                     |
| i,                    | The Great Liberation                                      |
| <b>n</b>              | Sakti and Sakta                                           |

| Avyaktananda, Swami           | Spiritual Communism in              |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Ayyangar T R Srinivas         | New Age<br>The Samanya Vedanta      |
| Babuji Maharaj                | upanısad<br>Phelps Notes            |
| Banerjee Akshay kumara        | . Philosophy of Gorakhnath          |
| 11                            | Hath Yoga                           |
| Banke Behari                  | Mysticism in the Upanishadas.       |
| Barrett, E Boyd               | Strength of Will                    |
| Major Basu, B D               | The sacred book of the              |
|                               | Hindus                              |
| Bec, E Le                     | Medical proops of the               |
|                               | Mıraculous                          |
| Besant, Annie                 | An Introduction to Yoga             |
| Best C H. & Tayler N B        | The Human Body.                     |
| Bhattacharya, K. C.           | Studies in Vedanta                  |
| Bose Ram Chander              | Hındu Philosophy                    |
| Bowtell T. H.                 | The Wants of Men.                   |
| Brahmacharı Srımad-<br>viyeka | Sankhya Catechism                   |
| Brahma Prakash                | Yoga kundalnı.                      |
| Brash James Couper            | Canningham Manual of                |
|                               | Practical Anatomy.                  |
| Franz, S. L.                  | Atlas of human Anatomy.             |
| Brown, F yests                | Yoga Explained                      |
| Brunton, Paul                 | The Hidden Teachings<br>beyond Yoga |
| Bykou K. M. (Editor)          | Text Book of Philosophy.            |
| Bweras Malvin                 | Hypnotism Revealed                  |

#### योग मनोविज्ञान

Carrington Laboratory Investigations

in to Psychic Phenomena **P**sychical Phenomena and

the War

The Story of Psychic

Science

The Psychic World Man the Unknown

Cattel, R. B. Personality.

Cumnins Geraldine Mind in Life & Death

Chattopadhyaya, Devi

888

Prasad Lokayata

Chidanand Forest Academy Lectures

on Yoga

Clark, David, Staffort Psychiatry To-day.

Coster, Geraldine Yoga and western Psy-

chology.

Coue Self Mastery Through Con-

scious Auto-suggestion.

Crookes, William Researches in the Phenom-

ena of spiritualism.

Cruze, W. W. General Psychology.

Dasgupta, Surendra- A History of Indian

nath. Philosophy.

Davids, Rhys The Birth of Indian psy-

chology and its develop-

ment in Buddhism.

Dayanand Swamı Sri Yoga Darshan

Devaraj Introduction to Sankara's

Theory of knowledge

Dharamtirath, Maharaj Yoga for All

| Eugene, Osty.         | Supernormal Faculties<br>in Man     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Gandhi, M. K          | Non-violence in Peace<br>and War    |
| Gandhi, V, R.         | The Jama Philosophy.                |
| 91                    | The Yoga Philosophy                 |
| Garland               | Forty Years of Psychical            |
|                       | Research                            |
| Gayner, Evana F.      | Atlas of Human Anatomy              |
| Geley                 | Clairvoyance & Material-            |
|                       | ısatıon                             |
| Goldsmith, Joel S     | The Art of Spiritual                |
|                       | Healing                             |
| Gopal                 | Yoga Darshan of                     |
|                       | Patanjali                           |
| **                    | Yoga (The Science of Soul)          |
| Grant                 | A new Argument for God              |
|                       | and Survival                        |
| Gregg                 | The Power of Non-                   |
|                       | Violence                            |
| Gray                  | Grays Anatomy                       |
| Grey and Cunnigham    | Anatomy                             |
| Groves, Earnest, R.   | Dynamic Mental Hygine               |
| Gupta, N. K.          | The Yoga of Sri Aurbindo            |
| Guilford, J. P.       | General Psychology.                 |
| Hall, Calwar, S.      | Freudian Psychology.                |
| Hallıday, J L.        | Physiosocial-Medicine               |
| Heavell               | Text book of Anatomy and            |
| Halan Hanr / Edston   | Psychology. The Critical Foundation |
| Helson, Hany (Editor) |                                     |
| Havelett C C          | of Psychology                       |
| Hewlett, S. S.        | The Well Spiring of Immortality     |
|                       | 111111101 cares                     |

| Hilgard, Earnest, R.       | Introduction to Psychology.                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hiriyanna, M.              | Outlines of Indian<br>Philosophy                      |
| Hogg, A G                  | Karma and Redemption.                                 |
| Hudson, Geoffery           | Man's Supersensory and Spiritual Power                |
| Hume Robert, Earnest       | The Thirteen principal<br>Upanishadas                 |
| Hung, Miva, Kn             | Wisdom of the East (The Conduct of life)              |
| Iyyanger, Srinivasa        | HathvogaPredeepika                                    |
| Jacobi                     | Concordance to the Principal upanishadas              |
| Jacobs, Hans               | Western Psychotherapy<br>Hindu sadhna.                |
| Jai Singh, R. B.           | Elements of Hygiene and Public Health                 |
| Jha, Murlidhar<br>James, W | Shiva Swarodaya<br>Psychology.                        |
| Johnston, E.M.             | Early Sankhya (An Essay                               |
| L                          | on its Historical Development according to the Texts) |
| Jones Abel J.              | In search of Truth                                    |
| Josephind Ransom           | Mysticism<br>Yogic Asanas for health<br>and vigour    |

| Jordan, Willi  | am, George  | e Self Control its Kinship and Mystry. |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Juan, Mascar   | 1           | The Bhagvad Gita.                      |
| Kanga, D D     |             | Where Theosophy and                    |
|                | ,           | Science Meet                           |
| 1,7            | ,,          | , ,, ,, Vol I                          |
| 19             | 3.0         | ,, ,, Vol II                           |
| *;             | "           | " " Vol III                            |
| 11             | "           | , ,, Vol iv                            |
| Keith, A. B.   |             | Religion and Philosophy of             |
|                |             | Veda and Upanishad                     |
| Kuvalayanan    | da, (Editor | Yoga Mimamsa Vol I                     |
| **             | h <b>3</b>  | ,, Vol II                              |
| ,,             | ,           | , Vol ill                              |
| "              | **          | Pranayama.                             |
| Lawrence, L.   | W.          | The Sacred Book of Hindu               |
|                |             | Spiritism, Soul Tran-                  |
|                |             | sition and Soul Reincar-               |
|                |             | nation,                                |
| Leadbeater, C. | . <b>W</b>  | The Chakras.                           |
| ,,             |             | Master and the Path                    |
| 12             |             | Clairvoyance.                          |
| Lodge, Sir Oli | ver         | Reason and Belief.                     |
| Malkanı, G F   |             | The Philosophical Quar-                |
|                |             | terly                                  |
| Mother, K F    | •           | Science in Search of God               |
| Max Muller     |             | The six systems of Indian              |
|                |             | Philosophy.                            |
| Mauni Sadhu    |             | Concentration                          |
| Miles, Eustace |             | The Power of Concent-                  |
|                |             | ration.                                |

| <b>ሃ</b> ሃ <b>5</b>                                                 | योग मनोविज्ञान                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minski, Lonis                                                       | A Practical Hand book of Psychitary                                                                    |
| Mirees, Eliade                                                      | Yoga in Morality and Feredom                                                                           |
| Montague, Astı Bey                                                  | and—                                                                                                   |
| Edwin, B Steen Mukherjee, A C.  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Anatomy and Physiology The Nature of self Self thought and Reality The Docrtrine and Practice of Yoga. |
| Mukherjee, A P. " J. N                                              | Spiritual consciousness Samkhya the Theory of Reality                                                  |
| Munn, Norman L.<br>Murphy, Gardner                                  | Psychology, Historical Introduction to Modern Psychology, Personality,                                 |
| Myers                                                               | Human Personality                                                                                      |
| Nag, R. K.<br>Nanda Shravan                                         | The yoga and Its Objectives.  Mandukyopanishad.  Aitareya Upanishad  Taittiriyopanishad.               |
| Nath, Sadhu Shanti                                                  | Sadhana or spiritual Dis                                                                               |
| 13                                                                  | cipline. Experience of a Truth seeker Vol 1.                                                           |

,, , , Vol II
,, , , A Critical Examination of
the non-dualistic Philosophy (Vedanta)
Narsimha Swami, B. R Self-Realization.

| Narayanananda Swamı | Principal Power in Man or   |
|---------------------|-----------------------------|
|                     | The Kundalını Shaktı        |
|                     | The Secrets of Mind         |
|                     | Control                     |
|                     | A Practical Guide to        |
|                     | Samadhı                     |
| Orton louis         | Hypnotism made Practical    |
| Pandey Manvbhai     | Intelligent Man's Guide     |
|                     | to Indian Philosophy        |
| Pandıt M P          | The Upanisads ( Gate-       |
|                     | ways of Knowledge)          |
| Pathak P V          | The Heya Pakcha of Yoga     |
|                     | Or a Constructive Synthesis |
|                     | of Psychological Material   |
|                     | ın Indian Philosophy        |
| Patanjalı           | On the Practice of Yoga     |
| Patwardhan S R      | Hındu Dharma Mımansa        |
| Persira A P.        | Practical Psychology        |
| Prem, Krishna       | The Yoga of Bhagawad        |
|                     | Gita                        |
| Poddar H. P.        | Way to God Realization      |
| Puri, Lekha Raj     | Mysticism-The Spiritual     |
|                     | Path                        |
| Radhakrishnan S     | The Principal Upa-          |
|                     | nishads                     |
| ,,                  | Indian Philosophy Vol I     |
| ••                  | " Vol. II                   |
| <b>))</b>           | The Brahma Sutra (The       |
|                     | Philosophy of Spiritual     |
|                     | Life)                       |
| 91                  | The Philosophy of the       |
|                     | Upanishads                  |

| Rajendra Lal Mitra, | The Twelve Principal Upanishadas Vol. III                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramachandran        | Sat Darshan Bhashya<br>and Talks with Maharshi                                         |
| Ramcharaka Yogı     | Advance Courses on<br>Yogic Philosophy and Ori-<br>ental Occultism                     |
| ,,                  | Ra <sub>1</sub> Yoga                                                                   |
| 99                  | Psychic Healing                                                                        |
| 22                  | Fourteen Lessons in                                                                    |
|                     | Yogic Philosophy and Ori-<br>ental Ocultism                                            |
| 19                  | Nath Yoga or the Yogic<br>Philosophy Physical Well<br>Being                            |
| Ramanujachari V K   | Introduction to the Bhagawad Gita                                                      |
| Rav Rajı Tuka Ram   | A Comperation of the<br>Ray yoga Philosophy                                            |
| Ranson, Josephine   | Self Realization Through yoga and mysticism                                            |
| Rao K Ram Krishna   | Psychoquestion                                                                         |
| Phine.              | Entra Seusory Perception New Frontiers of Mind New World of Mind The Reach of the Mind |
| Richet              | Thirty Years of Psychical<br>Research                                                  |
| Roer E,             | The Principal Upanisads<br>Vol. I                                                      |
|                     | , Vol. II                                                                              |

| Ronald macfic          | The Body ( An Introduction to Philosophy)    |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Roy Rakhal Das         | Rational Exposition of                       |
| <b>,</b>               | Bharatiya Yoga Darshan                       |
|                        | Vol I                                        |
| Ruch Floud L           | Psychology and life                          |
| Rudolf                 | Telepathy and clairvoy-                      |
| 1,000                  | ance                                         |
| Ryle Gilbert           | The Concept of mind                          |
| Sanyal Shri Bhupendra  | -                                            |
| Nath                   | Srimad Bhagawad Gita                         |
| Sarkar Mahendra Nath   |                                              |
| and Lahari Yogindra Sh | rı                                           |
| _                      | Misticism in Bhagawad Gita                   |
|                        | n The Concept of Mind in                     |
|                        | Indian Philosophy                            |
| Satwalekra Damodar     | Asana                                        |
| Seal Brajendra Nath    | The Positive Science of                      |
|                        | The Ancient Hindus                           |
| Seal N. L.             | Shiva Samhita                                |
| Sechenov J. M.         | Selected Phisiological                       |
| bedronov J. III.       | and Psychological Works                      |
| Schultz M              | Hindu Philosophy                             |
| Sen Gupta Anıma        | Chhandogya Upanisada                         |
| Sengupta, S. C.        | Dictionary of Anatomy                        |
|                        |                                              |
| Shafterbwry Edmand     | Operations of Other Mind Universal Magnatism |
| 75                     | Vol-I                                        |
|                        | Vol-II                                       |
| Charanand Canama       | "                                            |
| Shivanand Swami        | The Religion and Philo-                      |
|                        | sophy of Gita                                |
| **                     | Kenopanishad                                 |

| Shivanand                                                        | Swamı                               | Path to Perfection                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shivanand                                                        | Swamı                               | Essence ot Yoga                                                                                                                                                                                           |
| "                                                                | "                                   | Yoga and Realiastion                                                                                                                                                                                      |
| ,                                                                | ,,                                  | Practice of Yoga                                                                                                                                                                                          |
| ,,                                                               | "                                   | Mind Its Mysteries and                                                                                                                                                                                    |
| .,                                                               | •                                   | Control Part I                                                                                                                                                                                            |
| 17                                                               | ,,                                  | ,, ,, Part II                                                                                                                                                                                             |
| ,,                                                               | 1)                                  | Concentration and Medi                                                                                                                                                                                    |
| "                                                                | •,                                  | tation                                                                                                                                                                                                    |
| **                                                               | ,,                                  | Raj Yoga                                                                                                                                                                                                  |
| ,,                                                               | ,,,                                 | Swara Yoga, The Science                                                                                                                                                                                   |
|                                                                  | •                                   | of Breath                                                                                                                                                                                                 |
| "                                                                | "                                   | Tantra Yoga, Nada Yoga                                                                                                                                                                                    |
|                                                                  |                                     | and Kriya yoga                                                                                                                                                                                            |
| 57                                                               | "                                   | Tripple Yoga                                                                                                                                                                                              |
| Shivabratl                                                       | al                                  | Nanak Yoga                                                                                                                                                                                                |
|                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                           |
| Singh, Dr.                                                       | Mohan                               | New Lights on Sri Kri                                                                                                                                                                                     |
| Singh, Dr.                                                       | Mohan                               | shna aud Gıta Vol. I                                                                                                                                                                                      |
| Singh, Dr.                                                       | Mohan                               |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                  |                                     | shna aud Gita Vol. I                                                                                                                                                                                      |
| ,                                                                | 27                                  | shna aud Gıta Vol. I<br>,, ,, Vol II                                                                                                                                                                      |
| 29                                                               | 27                                  | shna aud Gita Vol. I ,, ,, Vol II Gorakhnath and Medi.                                                                                                                                                    |
| 29                                                               | <b>1)</b><br>11                     | shna aud Gita Vol. I ,, ,, Vol II Gorakhnath and Medi. evl Hfndu Mysticism                                                                                                                                |
| 29                                                               | "<br>"<br>lar Sulekhan              | shna aud Gita Vol. I ", ", Vol II Gorakhnath and Medi. evl Hfndu Mysticism The Theory and Practice                                                                                                        |
| singh, Saro                                                      | "<br>"<br>lar Sulekhan              | shna aud Gita Vol. I ,, ,, Vol II Gorakhnath and Medi. evl Hfndu Mysticism The Theory and Practice of Yoga                                                                                                |
| Singh, Sard                                                      | ",<br>dar Sulekhan<br>mihal         | shna aud Gita Vol. I ,, ,, Vol II Gorakhnath and Medi. evl Hfndu Mysticism The Theory and Practice of Yoga                                                                                                |
| Singh, Sard<br>Singh, Nau<br>Shastri                             | ",<br>dar Sulekhan<br>mihal         | shna aud Gita Vol. I ,, ,, Vol II Gorakhnath and Medi. evl Hindu Mysticism The Theory and Practice of Yoga Mind-Hidden-Wealth                                                                             |
| Singh, Sard<br>Singh, Nau<br>Shastri<br>Suryanaray               | dar Sulekhan<br>unihal<br>van S. S. | shna aud Gita Vol. I ,, ,, Vol II Gorakhnath and Medi. evl Hfndu Mysticism The Theory and Practice of Yoga Mind-Hidden-Wealth The Sankhya Karika of Ishwar Krishna                                        |
| Singh, Sard<br>Singh, Nau<br>Shastri<br>Suryanaray<br>Sinha Jadu | dar Sulekhan mhal van S S. nath     | shna aud Gita Vol. I  " " Vol II  Gorakhnath and Medi. evl Hfndu Mysticism  The Theory and Practice of Yoga Mind-Hidden-Wealth  The Sankhya Karika of Ishwar Krishna Indian Psychology Vol I              |
| Singh, Sard<br>Singh, Nau<br>Shastri<br>Suryanaray<br>Sinha Jadu | dar Sulekhan<br>mihal<br>van S S.   | shna aud Gita Vol. I  " " Vol II  Gorakhnath and Medi. evl Hfndu Mysticism  The Theory and Practice of Yoga Mind-Hidden-Wealth  The Sankhya Karika of Ishwar Krishna Indian Psychology Vol I  " " Vol. II |
| Singh, Sard<br>Singh, Nau<br>Shastri<br>Suryanaray<br>Sinha Jadu | dar Sulekhan mhal van S S. nath     | shna aud Gita Vol. I  " " Vol II  Gorakhnath and Medi. evl Hfndu Mysticism  The Theory and Practice of Yoga Mind-Hidden-Wealth  The Sankhya Karika of Ishwar Krishna Indian Psychology Vol I              |

| Srı Krısh              | na Das          | Conversation on Yoga<br>Yoga Darshan                    |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Srı Puroh              | nt Swamı        | The Gita                                                |
| "<br>Taylor N          | orman Bruke     | Vedanta Sutra, Sri Bhasya<br>The living Body            |
| Tılak B                | G               | Gıta- Rahasya                                           |
| Tukaram                | Tatya—          | The Yoga Philosophy                                     |
| Tyrrell                |                 | Science and Psychic Pheno-                              |
| ",                     |                 | mena Personality of Man Nature of The Human Personality |
| Vasant, G<br>Vasu, Rai | Rele<br>Bahadur | The Mysterious Kundalini<br>Yoga Shastra                |
| Saratchan<br>Vidyarthi |                 | Satchakra Nirupana                                      |
| Vivekana               | nda Swamı       | Bhaktı Yoga                                             |
| 59                     | ••              | Complete Works of Swamı<br>Vıvekananda Vol. I           |
| 9,                     | **              | ,, Vol II                                               |
| '7                     | 77              | " Vol. III                                              |
| "                      | **              | " Vol. IV                                               |
| "                      | ,,              | ", ", Vol. V                                            |
| Walker, K              | "<br>Cenneth    | ,. ,, Vol. VI<br>The Psychology of Sex                  |
| Wae, Cha               | rles            | The Inner leaching and Yoga                             |
| Whitney,               | W. P.           | Atharva Veda ( translated in two Vols )                 |

### 8#8

## योग मनोविज्ञान

| Wilson, Floyd B.    | Through Silence to    |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| , ,                 | Realization           |  |  |
| Wood, Ernest        | Great System of Yoga  |  |  |
| Woodroff, Sir John  | The World as Power    |  |  |
|                     | (Reality)             |  |  |
| Yogı Vıthal Das     | Ycga Psychotherapy    |  |  |
| Yogaldas Sri Mahant | Yoga Marga Prakashika |  |  |

# शब्दानुक्रमणिका

# शब्दानुक्रमणिका

भ्रकषाय १५ ग्रक्लिष्ट २४,६६,१०१ ग्रविलब्ट वृत्ति ६७,६८,६९,१०१ ग्रवगड २३१ ग्रस्यातिवाद २७, ६३,६६,६७ ग्रगमेजयत्व १५६ ग्रग्रलगड ३६६ ग्रग समाधि २२३.२२६ झग्नि ३०२,३७१, ग्रागितत्त्र २०४ ग्रोघ १८६. अचेतन २३, ३६, ३८, ६६, ६३ १३७, २३७,३१७,३२०,३२३,३२६, ३२७, 338 ग्रचेतनता ५३,२८२, श्रचेतन मन ३१७,३२३,३८४ अिएामा ४४,२६६,३३८,३६२,३७४ ग्रत्यन्ताभाव ३०५ भतिचेतनावस्था ६३,३२७,३३१ म्रतिचेतन २३,६३,२३७,३१७,३२७ ग्रति सामान्य ६२ श्रति सुक्ष्म ३६८ ध्रतिस्कम शक्तियाँ ३६६, म्रतिमानस २४.३३२,३७ल, म्रर्थ ६,५४,८६, म्रथं विषयक ७०. ध्रयवंवेद ३४५ प्रथ योगानुशासन १,

ग्रर्थापति दर ग्रहब्ट शक्ति २७. **घड़ै**त वेदान्त २८.२७२ द्यादेत वेदान्ती १ ८ ग्रधं-चन्द्र १६१. म्रधम दीर्घ-सुक्ष्म १६६ ग्रिविभूत २७४ ग्रघस्थेलमस ३६४, अधर्वेतक ३६४ श्रधिदेव 🐯 👢 ग्रध्यवसाय १०, ग्रधिकार सहित संस्कार २६६ ग्रिधिष्ठान शरीर २८८ ग्रधिष्ठान लिंग गरीर २८८ अघो जिह्वातित्रका ३५८ ग्रघोजाल तानिका स्थल ३६० ब्रधोमुखी योनि ३५१ ग्रधो हुन नाडी ३४८. भ्रघ्यातम २७४, मध्यात्म प्रसाद २४४,२५६ अन्त करण २०,२१,२२,३१,३६,७१, ७%, ८०, २४८, २७%, २७६, ३२० 35,005 ग्रन्त प्रेक्षण ३२६. ग्रन्त सावी ग्रथियो २६१ ग्रन्त स्नावी पिन्डो ११५ ग्रन्तर्धान ३३६. ग्रन्तर प्रत्यक्ष २०

ग्रन्तर वोध ४९, ५१,६२ ग्रन्तर्भुखी २८६, २६२,२६६. भ्रन्तराय १५६ ग्रन्तर्यामी ईश्वर २९४ ग्रन्तवींध पद्धति ४६ ध्रनन्त शक्ति १५७. ग्रनन्त ज्ञान १४,३२६ म्रनन्त दर्शन १४ ३४०. श्चनन्त वीयं १४,३४० अनन्त सुख १४ ३४० म्रान्धतामिस ६१,६२,६३ भ्रन्यथा ख्यातिवाद ६३,६५ भ्रन्वेषसो ३ ४ अनिधिगत -१ : ,७ ध्रनेश्वय १३१. ग्रनाहत चक ११,२०४,२१६ म्रानाहत नाद २१६,३७६,३७७ अन्तिम लक्ष्य ३६५ धनाहद ३८६ सनादि ३०५ म्रन्तिम ज्ञान ३०१ म्रनित्य प्रत्यक्ष १८ म्रान्वय ५५, ३०२, ३३८ अनिवर्चनीय २८२,३१४ श्रन्तमय कोष ७, ८,४६,२०७,२७४ ,२७५,३४४,३६७ मनिवंचनीय ख्यातिवाद ३२,३३,६३, 33 अनुलमाभ १८६, मनवस्थितत्व १५८,१५६ अनुयैखेमस ३६४ अनुमान २२,७४,८०,८१,८३,८६,

८७,८८,१७३,३२० द्मनुमान प्रमाख २४, ७३,७४,८०,८१. अनुमिति ज्ञान =१,११० श्रनुपलव्धि ५४,८६,८७,८८ अनुभृतियाँ ३८ यनुव्यवसाय ७५ भ्रनैच्छिक घ्यान १३१ ग्रपान ७,१६२,१६६,२०४, भ्रपान वायु २०३,३७४ श्रपर प्रत्यक्ष २३६ अपवर्गं २६१,३०८,३१० म्रपरवैराग्य १६६,२५७ ग्रपरिग्रह १७०,१७१,१७६ १८०,२१४ ग्रपरिखाथी ५४,५५,५७,५८,६०,६३, 375,03 भ्रप्रमाणिक ८४ अपूर्व २७, अपरीक्ष ज्ञान ४३,४६,३२६, अवधि २५● ग्रविषय ६ अविरति १५८ स्रभय ज्योति ३,४, श्रभावित स्मर्तव्य स्मृति २५,१११ ग्रम्यास १३ २६,४२,६८,११४,११६, १३४,१५६,१६०,१६२,१६३,१६४, १६%,१६६,१६८,१६६,१७६,१६७, २०६, २१५, २१८, २१६, २२६, २३६,२४१,२४4,२४७,२४६, २५१, २४३,२४४,२४६,२४७,२६४, २६४, २६६,२८३,२८८,३०२,३०४, ३०६, x35,x35,855,055,085

श्रभिनिवेष २२,२५,६२,६३ ११४, १२१.१२२.१२३.१३२,१५६,३०५ ब्राम्यान्तर १८३,१८४,१८% श्रभिमान ५ ग्रभिव्यक्तियाँ ५७. ग्रभ्यास रूपी १६२ ग्रभौतिक शक्ति ३०४ ग्रमुत द्रव ३६२, ग्रम्तविन्द्रपनिषद ३०८ ग्रमतनादोपनिषद १६२,२१६, ४२६ ग्रमरत्व ३६० ग्रयथार्थ १११ ग्रलम्बुसा ३४८,३५३,३५४,३५५, १४६,१४७,१४८ प्रजीकिक घटना विज्ञान ३३३,३५४, 334,380 ग्रलीकिक घटनायो ३४१ ग्रवधि ३२६ ग्रविनाभावी २३६ ग्रलब्धभूमिकत्व १५८,१५६ ग्रलोकिक प्रत्यक्ष १५ म्रलोकिक शक्ति ३६४ मव चेतन १३७,१३८ भ्रवयवीवाद ३२६ ग्रवस्था १७१ ग्रवस्था परिगाम ३००,३३६, ग्रवधिज्ञान ३३० ग्रविद्या २२,२३,२४,६६,६१,६२, १०१,११४,११4,११६, ११७,११८ ११६,१२०,१२१, १२२,१२३,१२६ १३२'१३८,१४८,१८४, २७५,२३४ २५२,२५३,२५४,२५५,२५६, २४८

२६८,२७८,२८०, २१३,२८४,३०६ ३८६,३०७,३०६,३१, भ्रविपरीत ज्ञान ७२ म्रबाधित २१,७०,७३ अविरति १५८ ग्रविद्याजन्य २०८ श्रविद्यादि १५६,३०२,३१० श्रविश्लेषगात्मक ५, ग्रब्रह्मचर्यं १८८ भ्रव्यक्त २८०, ग्रवैराग्य १३१ ग्रसत्य १६८,१८६ ग्रसन्तोष १८८ ग्रसदिग्ध ७२ ग्रसम्प्रज्ञात ५२,४०८ असम्प्रज्ञात समाधि २७,४२,५२,६८, ६६,११८,१३६, २२६,२३०,२३५ २३६,२४६,२६३,२६१, २६६,२६७ २६८,२८३,३६२,३६३ ग्रसम्प्रज्ञात योग ११३ ग्रस्या कालुष्य १५३,१५४ श्रशीच १८८ ग्रस्मिता २२,२३,५१,६६,६१,६२, ११४,११६,११८, ११६,१२०,१३२ २३६,१७१,२२५, २३१,२३२,२३३, २३४, २४६, २५०, २५३, २५६, २५२, २०२,३०५,३३६. ग्रस्मिता क्लेष २५६, अस्मितानुगत ३५,२३० ग्रस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समादि २६,४२, ४३, ४१, २२४, २३६, २६४,२४०, ८५१,२५२,२५३,२५४,२५५,८५६.

**अ**स्तेय १०.१७०,१७१,१७४,१७६, 335,388,388 ग्रस्थेनिक (Asthenic) २६२ ग्रसतस्यातिवाद ६३ ग्रसामायिक मनो-ह्रास ३२४. भ्रष्टदल कमल २१५ म्रष्टाग योग १७०,३६७ प्रश्वमेध यज्ञो ३४६. प्रशुक्ल कृष्ण २६३ शहकार **८,८,१३,१८,२०,२१,३४,३६**, x7,x8,x6,x6,=0,67,80x,88= ११६,१२३,२१५,२२५,२३०, २३२, २३४,२३६,२४८,२४६,२५१, २५३, २७६,२७४,२५२,३२०,३३६, ३५०, इन्स, इन्ह म्रहिसात्मक २९६ महिसा १७०,१७१,१७२,१७३,१७४, १७५,१८०,१८८,२६३,२६८. म्रहमन्यता ३७७ घहभाव ३१२ ग्रक्षय फल ३६६. धतिगुखात्मक २५६,२६३. धजान १२२,१३१,१३६,२४७,२५०, २%१,२%२,२%४,२%६ २७%, र८६. २६४,२६६,२६७,३०७,३१२, ३२८ माकाश ३०२ भागम २४ भागम प्रमाग ८४. मानीय पुराण ११ मातम स्याति वाद ६३. म्रात्म ज्ञान १७. भात्म तत्व १२,३०,३१,१०१

म्रात्म दर्शन २६,५२,१५२ २६६ श्रात्म निष्ट ३३०,३३१ म्रात्म नियन्त्रमा ३८६. धात्म पुरी ४६ म्रात्म भावना ३७७ ग्रात्म रूप २१३ श्रात्म विद्या ३०८ ब्रात्म साक्षात्कार ३६,३६ ४२,५१,५२ २२८,२४८,२४०,२४१,२५२, २५३, २४८,२४६,३०४,३२०,३२८ ब्रात्म स्थिति २५,५१,१०५,२६१,३११ भ्रात्म सत्ता ३३२ श्रात्म सापेक्ष ३२६ श्रात्म स्थापन ३२४,३२५ ग्रात्माच्यास २५६,३३६ ब्रात्मा ३,५,६, १०,६३,६६,६८,६६ २०,२३,२५,२८,२६,३०, ३१, ३२, 38,35,80, 86, 48,48,44,45, **५७**,६०,७३,१०४,२०*५,*२१**७,२२१**, २२६,२३७,२५६,२७३,२७४, २७४, २७६,२७७,२=१,२=२,२=३,२५७ २८८,२८६ २६४,३०८,३४८, ३१८, **३२०,३२६,३२२,३३२,३४१.** भारमोप्लब्धि ६, २६, ३०,३६,१७॥, १८७,२३६,२४८,२४६, म्रात्मोन्नति १७४,१७६,१५० भ्रातिवाहिक शरीर २५६. म्रात्यांन्तिक ३०७,३१४. मादशं ३०१,३०२ मादिशक्ति ३८६.

मादित्य ४

भ्राधारशक्ति ३८४ ग्राघार ब्रह्म ३७१, ग्राधार चक्र ३७२ ग्राधिभौतिक २५,१२८,१५६, ग्रिधमात्र उपाय मृदु संवेगवान २६७ म्रधिमात्र उपाय मध्य सवेगवान २६७ ग्रधिमात्र उपाय तीन्न सवेगवान २६७ ग्राधिदैविक २५,१२८,१५६ म्राधुनिक शरीर रचना शास्त्र ३५४ म्राध्निक शरीर शास्त्र २४% म्राधुनिक शरीर विज्ञान ३४६ म्राध्यात्मिक २५,१२७,१२८,१५६ म्राध्यातम देश २१५,३११ म्राध्यात्मिक तुष्टियाँ १६६ म्रानन्द ३५० धानन्द मय ७,२८० ग्रानन्द मय कोष ८,२३६,२५० म्रानन्दानुगत ३५,१५३,२५२ म्रानन्दानुगत मवस्या २४६ मानन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि २५,२६, ४१, ५१, २२४, २६२,२६३, २३६, २४२,२४५,२४६,२६२,२६३, २६६, २५३ म्रानन्द पूर्णं म्रवस्था २८२

श्चान्तर इन्द्रिय २० श्चानवी नेचर श्चाफ दी फिजिकल वल्डै ३३२ श्चान्तरिक शिव ३७२

श्रानाहत ८७ श्रान्तरिक सघषं २४ श्रन्वाहायं पचन श्रान्ति २७३

भाप्त वाक्य ७३ श्राप्तवाक्य श्रवगा ७० ग्राम्यान्तर वृत्ति १६३ भ्राभ्यान्तर १६६ भाभ्यान्तर शीच १५२ भाम्यान्तर विषयो २१६ म्राम्यन्तर वृत्ति प्राणायाम २०६ आयु १३६,६०५,३१०, धारएयक ग्रयो ५ भारएयको ५ भालम्बन ३०५ म्रालस्य १५६ द्यालय विज्ञान १६ धालोचन मात्र १० भासन १३,२६,३६,१७० १८८, १६०, २०६,२१०,२११,२२१,२२३, २२५, 337,035 भास्वाद ३०१,३०२. भास्तिक दशैन १ भासव १४

भासुरी सम्पदा २६४.

भासुरी व्यक्तित्व २६४

भानाहत चक ३६१,२०४

भाजाचक २०४,२१६,३६६,३६२.

इच्छा १६,३६५

इच्छा शक्ति ६,२८,२६०.

इच्छा विकट च्यान १३१

इडा १६३,१६४,१६५,३४७,३४६,

३५१,३५२,३६६,३७२,३६०,३६६,

३५८,३६६,३७२,३६०,३६४,३६५,३६६,

३५८,३६६,३७२,३६०,३६४,३६८,

३५८,३६६,३७२,३६०,३६४,३६८,

३५८,३६६,३७२,३६०,३६४,३६८,

इन्द्रियादि ३१३ इन्द्रिय ३५,४०,५७,७३,८२,८७,११६, १२२,१२३,१२८,१७७ १८४,२१६, २४६.२७४.२६७ इन्द्रिय मन सापेक्ष ३३० इन्द्रिय विषय सन्निकर्षं ७५ इन्द्रिया प्रमागा ७० इन्द्रिय निरपेक्ष ४०,३३०,३४१ इन्द्रिय निरपेक्ष प्रत्यक्ष ३२७,३३४ इन्द्रिय प्रत्यक्ष ३२७ इन्द्रियातीत ३०१, १२७ २२= इन्द्रिय सन्निकर्षं ७२,७,७५ इन्द्रिय सापेक्ष ४० इन्द्रिय सापेक्ष ज्ञान ३३० इन्द्रियाँ ५४.७१ ७२,७५.५०,५६,६७ इन्द्रिया १६७,२०६,२१०,२११,२१२, २१३,२३१,२३२,२६४,२३६, २५१, ३२१,३२६,३४१,३५६. इन्द्रियो ३४,४२,४८,४६ १०,५१.६०, ७०,७३,७५,५३,६१,६६,११७,१२१ १२५,१३१,१५८,१७७,१८२, २०८, २०६,२१०,२१४ २२५ ईध्या १८२ ईध्यी कालुष्य १६७, १८२,१५३. ईशित्व ६२.२६६,३०२,३३५. १८,२३,३६,५४,५७,५८,८४, ईरवर १०४ ११८,१४८,१८७,२२४, २३०, २२=, 188, 784, 78€, 384, 3¥0 ०३४ ३७६ ईश्वर कृष्ण ७२,७४,७८ ईश्वरत्व ३४० ईरवरप्रियान १५८,१६०,१७०,१८८

२१४ २६७,२६८,३६६ ईशान रूद्र ३७६ लज्जायी १६६ उड्डियान बन्ध १६७, '६८,२०३ उत्पत्ति ३०५. उत्तमाभ १८६. उत्तम (तीव्र) दीघं सूक्ष्म १६६ उत्साह १६६ उद्दवात १६६ उदान ७, १६६ उदान वायु ३०२, ३३७, ३७७ उदार ११५, ११६ उदार-ग्रवस्था ११६ उदास २६२ उदासीनता १८३. उद्विगन २६४ उद्देग ३१८. उन्माद २१२, ३२४ उत्मनी २२५. उत्मनी भवस्था ३५२ उपादान (५,१८६ उपादान कारण २६१, २६४. उपादान तुष्टि १६६ उपाधि ३५. उपाय प्रत्यय ५६७. उपाय प्रत्यय समाधि २६६. उपनिषद ५४,२७४,२०६,३४६, ३६० उपनिषदो ५ २७२,२७३,२५१,३३१ ३६७. उपमान ८४,६४,८६,६७,६६. उपसहानुभृतिक मडल ३५७. उपादेय ३१२.

उपमिति द १.

उभयमुखी २६२.

उष्णीशा कमल ३६४

ऊष्वं गामिनी २१६.

ऊष्वं गति ३३७

उष्वं चेतक ३६४

ऊष्वं मुख ३६४

एकतानता २१६

एकाग्र २४, ४०, १०८, १३०,१६३,
१८४,२०४,२०७,२६३

एकाग्रावस्था २६,१६४,
१३४,१३६,१६८

एकाग्र चित १४६

एकाग्रता ३४, ४४, ४२, १४८, १८४,
२२६,५६४

एकटोप्लास्म ३३४ एकटोमारिफक २६२ एकादश इन्द्रियो ३१० ऐकातिक ३०७,३११,३२८ एकेन्द्रिय १६७,१६८ एडलर ३२३,३२४,३२४,

एथेलेटिक २६२
एनग्राम १३८
एनश्रीमारिकक २६२
एपीथिलीयल ३६६
एपीथेलेमस ३६४
एम॰हेकटर डरविल (M Hector Durville) ३३४
एसट्रल ज्योति २२०
एसट्रल बाडी (Astral Body)

३३४,३३५ ऐच्छिक ध्यान १३१ ऐतिह्य ८७,८८ ऐरवर्य १३१,१३६ ग्रोम ३७६ ग्रोलिवर फोक्स (Oliver Fox)

३१४ श्रोपधिक ग्रुण २८ श्रोपधि ३०३ कटं कोफका ३२६ कटिजालक ३५३ कएठ २१५ कएठ कूप ३३७

कपालमाति २०१, २०५,२०६

कफ प्रधान २६२
कमर का भाग ३५१
कर्णवर्त-तित्रका ३५८
कमें २७६, २६१
कार्यचित २३, ३८, ६३
कमें २८, ३००, ३०८
कमें-परमागुग्रो १४
प्रारब्ध कमों २६०
कमें-योग ६, १३, १४, १७
कमेंवाद ४

कर्माश्रय ७, १२४, १२७, १३६, २७१ २७६, २८०, २६१ कर्माश्यो ६६, ३०८ कर्मसंस्कार २०८ कर्मोद्रयो २०, २६, ३७ ३८६

कर्माद्रया २०, २६, ३७ ३८६ करुगा १८३, ३००

कल्पना २२, ६६, ३१८, ३६४

कल्पनाग्रह ३२४ कल्याग्गवहा **१६२** 

क्लेश २२, ११४, ११४, ११६, १२३,

१३८, १३६, १७१, २६०, ३४०, ३१२, ३८० क्लेशों १०, २०८, २५८ क्लेश कर्माशयो ३०६ क्लेश प्रदान ११३ कषाय १६७ क्रेस्मेर २६२ काकिनी ३७६ काकिनी देवी ३७७ काम ७, ६, १२८, २०६, २१४, ३१३ काम चार शक्ति २०५ कामनायें ६४ कामबीज ३७१ काम्यकमं ३६६ काम प्रसुप्ति १३७, ३२६. कामरुप २७० कामरूप पीठ ३७१. कार्यं विमुक्ति प्रज्ञा २६१, कारण ३११ कारण भवस्था २८० कारण चित्त २३, ३८, ६३, ३०७, ३२८. कारणावास्था २८०, २८३. कारण शरीर ७, ८, १४, २७१, २७४, २७७, २७५. काल १७१, १८६, १६४, १६४, २०३, 203,700 कियाम्रो ३१६ कियात्मक १५, २०, १३८, १३८ ३६८ क्रियास्मक विज्ञान २ क्रियमारा २६९, ३१४, ३१४

क्रियामाण कमो २६०, २६१, क्रियायोग ११५, ११६, २२८ वितष्ट २४, ६६, १०८, ११३. कृटिलागी ३८४ कृन्डली २१६,३८४ कुन्डलिनी ३७,२८४,३४३,३६७,३८५ 380,388 कुन्डलिनी शक्ति ११,१३,१६६,२०५, २०८,२२०,३०८,३०६,३२६,३४२, **३६४,३६७,३६**५,३**६**८,३७**३'**३५३, ३८४,३८४,३८६,३८७,३६०,३६२. कुम्भक १०३,१६२ १६६,२००,२०२, २०४ कुम्भक निगम ४६७. कुलरूपा ३६५ कुल्या ३६०. कुशल २६१. 西夏 考义,考义マ,考义与 कुमं १६६ कुमें नाडी ३०६,३७६. कुर्मा कर नाड़ी ३१७. केदार नाथ ३४८. केन्द्रमस्तिष्क ३४६. केन्द्रित १६४. केन्द्रीय स्नायुमंडल ३४४. कैरिंग्टन ( Carrington ) ३३४. केवल कुम्भक २०३--२०५,२६०,३६१ केवल व्यतिरेकी अनुमान ५६,५७. केवल ज्ञान ३२६. केवली २६१,३२६,३४०.

केवली कुम्भक २०३.

केवली प्रांशायाम २०४ क्लेश १२२ १७.१०४.१५७,१५८.१६१, कैवल्य १६२.१६६.१७८.१८६.२०७, २३०, २३६,२४६,**२**४८,**२४०**, २**४**३, २५६,२५७,२६१,२६६,७६६,२७८, ₹68,768,764,765,308,₹64, ३०६,३०८,३०६ ३१०,३११ ३३६, 355 कैपल्य प्राप्ति २४ = कैवल्यावस्था २४६,२६६,२६५ कोष ७ क्रोध २१४.३१३ कोराइड ३४६. कैटेल (Cattell ) २६२ क्रोघी २६२ खेचरी मुद्रा २२७ खोखले भागो (Ventricles) ३४५ खोण्डी के छिद्र (Foramen Magnum ) ३४१ गगा ३६६,३४८ गति ६२,२६६ ३०२,३३८ गतियाँ ३१६ गतिवाही ३६३, ३९५ गति शील ३३१ गतिवाही साहचय क्षेत्र ३६६ गतिवाही सत्रों के ग्रच्छे ३६८. ग्रन्थियो ३७२.३८८ गरुड पुरासा ३७३ ३७५ ३७६ ग्रहण २३०,३०२ ग्रहीता २३०,२३१ गाधारी २५१,३४७,३५२,३५३,३५४,

३५%,३५६,३५७,३५८ ग्राह्य २३१,२६६ गाहँपत्य ग्रग्नि २७३ गीता १३, 58, १६४, २४६, २६५ ग्रीवा जालक ३५३ ग्रीवा सम्बन्धी ३५१ ग्रा ग्रधिकार ६७ गरा चेतना १५ गुदा ३४१ गुरा वृत्ति विरोध २६० गुरुनानक २८७ गृह्य समाज १६ गोरक्ष पद्धति ३४७, ३५३, ३६३ गोरक्ष सहिता ३४३ ३६५ गौरा प्रमा ७३. गौडपादकारिका १६५ गौतम ऋषि १७ घातिक कर्मी ३४० घुणा २६७ ब्राग क्षेत्र ३६६ घस खोरी १७६ घेरगड सहिता १८६,१६२,२०२,२०४, २०४,२२०,२२६,२२७,३८१ घोर २७२ चक ६, ३७, ३४२, ३४५,३४६,३५६, ३६२,३६७,३६८-३७२ ३७४,३७७, ३७८,३८३ ३८५,३६०,३६२,३६४. चक्रपाशि ३४,६३ चको २०८, ३०७, ३६७,३८६,३८६, १८३,३६५ चतुर्ध रन्ध ३५६,३६० चत्र्यं प्रागायम २०६,२०७

चचल २६२ चन्द्र ३६२, चन्द्र नाडी १६८ चन्द्रमा ३५६,३६३ चन्द्रमडल ३६२ चरम उद्देश्य १६ चापपेशीय क्षेत्र ३६६, चावकि ८४

वित ६,६,१३,१६,२०,२४-२६ ३४-४३,४८ पूप्र-पू७ पूर्ट-६५ ६६, ७५-७८,८४,८६-६१,१०१, १५२,१०५ १०६ १ ८,१०६,१११ ११२ ११६, ११७ ११८,१२०,१२१,१२६ १२७, १२६,१३०,१३१,१३३-१३५, १५८, १४०,१५८,१५६,१६१-१६३, १७०, १७४ १८२-१८५,१८८-१६०, २०२, २०७,२०८,२१० २१४, २१६ २२२ २२४,२२७,२२८ '३३, २३७-२४०, २४४,२४६,२४७,२५३ २६१, २६४-२६६.२७१ २७३,२७६-२७८, ५८२, ५८३,२८६,२६० २६३, २६८ ३००, ३०१ ३०५,३०७ ३०६,३१०, ३२०-३२२,३२८,३३२,३३६, ३४१, ३७१, ३७६, १८०, ३८३ ३६०, ३६२

वित्त चाचल्य १६४

चित्त निरोध २०

चित्ता वृत्ति २१, ७३, ५०, ५६,१०२, १०३१०७१६३,२४२ चित्त वृत्ति प्रमा ७० चित्त वृत्ति प्रमाग् ७३,१७२ चित्त भूमि १/४.

चित्त विमुक्त प्रज्ञाएँ २६१

चित्त वृत्तियो ७३ चिन वृत्ति रुप ७३ वित शक्ति २०६ क्षिप्तावस्था १३० चिन्तन २३७, २८८,३२३,३२७, ३३१, ३६४,३८५,३९० चिन्तारोग ३२४ चिन्मय ब्रह्म ३० चित्रगी ३५०,३७४ चित्रा ११ ३५१,३५७,३६८ चित्रा नाडी ३५० चेतक ३६४ चेतन २३,३५,७८,११८, १४०, २१०, २३८,२५७,२७५,३२१,३२२,३८५ चेतन अवस्था २८१,२८२,२८४,३१३, 380 चेचन झवस्थाओं ६१ चेतन जीवो ३१८ चेतन तस्व २१० चेतन मन ३२४ चेतन पुरुष २४,७८ चेतन सत्ता १८ २७१,३२०,३२१,३२२. चेतना ६,६,१५ ३३,५३,६३,१४०, २७४,२७६,२८०,२६१,३०६,३१६,

चेतना केन्द्र २६२,६६६ चेतस् ६ चेव्टा ८८ चेतन्य ३६ ११६,२७३. चोरी १७६,१८६

छगलाड ३७५

३२१,३२६,३६४,३७१,३५२,३५३,

छब्बीस तस्व २३० छल १७ छान्दोग्योपनिषद् ८,२७३,२८०,२८१ जठराग्नि ३५६ जड ४८, ३६२, ३८४. जड तत्त्व ३२१ जड प्रकृति ३२१ जगम १४ जन्म १३६,३०३ जप १०,२४६,३६० जमना ३८८ ज्योति २०२,२१४,२१६, २२०,२३७. ३०६,३३७. ज्योतिमयी २१६ ज्योतिष्यान २२०,२२१ ज्योति रुप जीवात्मा २२० ज्योतिरप ब्रह्म २२० ज्योतिष्मति ३०१. जल २१७. ३०२ जल्प १७ जल मंडल ३७३.

जाग्रत ७,१०,१२,२४,३१,१०४,११०,
११४,११६,१३८,२७६ २८०,२८३
जाग्रत ग्रवस्था ८,२६,२१०,२७३,२७४,
२७४,२७६,२७७,२७८,२६२ २८४
जात १वप्न १२,१०४
जात १०,१२३,१३६,१७६,२६६,
२६०,२६३,३०४,३१०.
जाने ( Janet ) ३२४
जालन्त्रर बन्ध १६,१६३,२०३,२६३
जान तानिका अकुर ३६०.
जालिकार्ये ३४६,३६०,३६६

जिह्ना मुल २१५ जिह्नाग्रसनो-तत्रिका ३५६ जिज्ञासा ५६ जीव६,६,११,१४ १५,२६,३१,३२,६५ ₹9 १६0. ७१. २७४. => २ = २. २८४ २८१,३०४,३२८,३४६, ३८१, 355355 जीवनमुक्त ६७,६९,२५८,६६१,२६९ २८३ २६२. ३१०, १११ ३१३, ३१४ ३२?. जुग साहब २८६ जैन दर्शन १४,९ ३२,३२१ जैन मनोविज्ञान १५ नेन ज्ञान मीमासा १५ टेला-कोराइडिया (Tela-chorioidea) ३४६. टेलीकाइनेसिस ( relektnests ) ३३४ टिचनर (Titchener) ३१७.. डीस ३३२ तटस्थता ११५ तत्व दशैंन ३२२ तस्व बीज ३८२ तत्त्व ज्ञान २१६ तन् ११४,११५,११६ तन् भ्रवस्था ११५ तन्मात्रार्ये ३४,८०,१३४,२३३,२४८ तन्त्रो १ ,३४४,३४५,३६७ तपस्विनी ३८८ तम ६१ तमस ४१,६०,१०६,२२५

तन्मात्रा २४४

तमोगूरा २३, १०५, २७५ तमोगुग रूप १०५ त्याग १८६ त्याग वैराग्य ११६ तर्कं १७ तक्ष शिला ३४४ तादातम्य सन्निकष ७६.७७ ताप दुख १२,१२४,१२६ तामस १६३ तामस वृत्ति १०५ तामस सस्कार २४२ तामसिक १०७,२७६,२७५ ताप त्रय १२४ तितिक्षा २६,१६० त्तीय उद्घात १६५,१६६ त्तीय खोखले हिस्से ३४६ तृतीय रन्ध्र २५६,३६० त्रि १४७ तुष्णा १२०,१२६,१६६,१८६,१८७ 335,388 तीर्थ राज ३८० तीन-तीन-विभाग ३५१ तीन लक्षाएो ३४३ तीर्थं ३४६ तीव १८६,२६७ तींत्र अभ्यास ३८६ वीत्रवा २६७, तीव सवेग ३६० वीसरे प्रागायाम २०६ तुर्य १०,२७२,२८२,२८८,३८६. तूर्यं प्रवस्था २५१. तुरीय भवस्था २५०,२५४.

तुरीय मात्मा २८४ तृष्टियो १८६ तेज २१७ तेजोविन्दूपनिषद ४३६,३१४,३१८ तेजस ८,२७४,२५४ तैत्रिरियोपनिषद ८.२७५ थियासोफिस्ट ३४५ दग्घवीज ११६ दम २६ द्रव्य १५ द्रष्टा ४२, ५५ ५६, ५७,२५३,३१८ 388 दर्शनोपनिषत् २६६,३४७,३४६, ३५५, ३५६ दर्शन १५६ दक्षमुनि १७७ द्वादस चक २१५ दाद्री सिद्धि ३७२ दान १०,३४६ दाक्षिणिक २५२ दाक्षिशिक वन्धन २४८,२५२,२५३ द्वितीय उद्देवात १६५ द्विदल वाला केन्द्र ३६७ हब्टात १७ हच्टा पुरुष ३०१ दढ निश्चय ३५६ हिष्टिनाडी २५२,२५७ हिष्ट सम्बेदना ३१६, हिष्ट क्षेत्र ३१६,३६५ दिव्य अमृत ३६२ विव्य कुल भगृत ३६२,

दिव्य ज्योति ३६७ दिव्य द्वष्टि २०५, २१६, २४१, ३३४ 330 दिव्य नेत्र ३६७ दिव्य श्रवगा शक्ति २०५,२१६ द्विविभागी लघु मस्तिष्क ३६७ दश्यभूमि सिद्धान्त १०० दीर्घ १६४ दीर्घंता १६५ दीर्धं सूक्ष्म २०६ दाहिनी ग्रलिन्द शाखा ३५३ दाहिनी सहानुभूतिक जजीर ३५३ दुल १७,१६,१२७,१२६,१५६ दूर श्रवण २६६ द्वेत रहित १२ देवीप्यमान ३०२ देवताम्रो २६६ देवदत्त १६६ देव पूजा १० देवी ३८४ देवी सम्पदा २६४ देश १७१,१६४,१६६,२०३,२०६,२०७ देश काल १६६ देश कालाद्यनविच्छन २० द्वेष१६,२२,२५,६३,१२१,१२३-१२७ १६७,२१४, २६६ द्वेष कालुष्य १८३,१६७ द्वेष जन्य १२७ दो पाइवं रन्ध्रो ३६१ दोष १७ दोमंनस्य १४६

धनज्जय १६६,

धमनियाँ ३४६. ध्याता ३०,१८२,२२२,२२३ ध्यान ६,१४,१६,२३,३०,३१.३६,४३, २१४.२१७, २१६-२२**४,२२६,**२३१, ३०९,३२८,३३२,३३७,३६४,३७२, ३७४,३८३,३६०,३६२ ध्यान विन्द्रपनिषद् ३०८,३१३ ध्यान योग १३.१४,२२७,२६८ ध्यानात्मक समाधि २२३. ध्येय १४.३०,२१८,२२२,२२३ धमं ६,१३१,१३३ धर्मं चक्र ३६४ धर्म परिगाम ३००,३३६, धर्म मेधसमाधि १६९,२५७ २६० २६२, २६६,२६६,३०८,३१० धर्मशास्त्र ८४. बातु २१८,२७४,२७६ घारणा ७,१६,२२,२३,२६,३६,४३, ४८,११५,१७०,२१६-२१८,२२३-२२५,२६७,३००,३२८,३३२ घोती २०४. निचकेता ६ न्याय १६ न्यायदर्शन १७.१८ न्याय विशेषिक २७७. नव तुष्टियाँ २२. नाग १६६ नागार्जुन १६ नाडी ६,३४४,३४६ नाडियाँ ४, ३७, २०२, २३१, ३२१, इर्र, इ४७, इद्दर् देश्व४, इद्७, इद्दर् ३७४,३८५,३६३

नाडियो ६,११,१३,३१६,३२३,३६७ नाड़ी गुच्छो के केन्द्र ३४६ नाडी चक्र ३४५ नाडी शुद्धि २०५,३०६ नाभि २१५ नाभि चक्र २०४, २१८, ३३७ ३४५, ३५७,३७४ २७५ नामि जालक ३५६. नाभि प्रदेश ३६४ नाभि स्थान ३७४ नाद समाधि २२७ नास्तिकता १८८ नित्य ग्रनित्य २६ निद्रा २४-२६, ६६, ७४, १०५-१०८, १११,११२,१३८,६७७,२७८,२८२ निद्रावस्था १०६. निद्रावृति ७८,१०७ निदिघ्यासन १६,२६ निम्नि चक्र ३६४. निमित्त कारण २६४ नियत साहचर्यं ८१ नियम ११,२६,३६, ४३, १७०,.१७१, १==,२08,२१०,२११,२१४, २२३, २२४,२२६,२६७,२६२,३४६. निगभ १६७ निगंभं सहित कुम्भक १६८ निर्गुण २२०,२३१,३०६,३११. निर्वीज समाधि ६४,६८,२५२,३५६, 735 निर्बीज सस्कार १४०

निर्णंय १७.

निरजन २२६.

निवस्तु विषयक निरालम्ब समाधि २६२ निर्वाण १ %. १६ निविकल्पक १८.७६,२७६. निविकरप प्रत्या १०,१६,७६, िविकल्प सगाधि ३०,२७६ २८३ निनिकल्प ज्ञान २७.३7 निर्विकार २२६ निविचार ५०,२८४ निविचार सप्रज्ञात समाधि २५४ निवितक २३२,२४४,३५० निवितकं ममाधि ३३६ निवितक सर्गाव पजा २५३ निवितक सम्प्रज्ञात समाधि २३६,२४०, २४१,२४६ निवितकविस्था २४०,२४५,२५४ निविषयक १०३ निराकार २३१ निरालम्ब २२८ निरुद्ध ४०,१०८,१३०,२६३ निरुद्वावस्था २७,४२,२६६ निरोध २ १४,२६३. निरोध परिसाम २६५,३३६. निरोध सस्कार १४०,२२% निरोध सस्कारो १०८, १६६, २६२, २६४,२६६,२६८,२६६ निराधावस्या ५५ निरुद्धावस्था २६ निष्काम ३११ निष्काम कमें १३३,३०७ निष्ठा १६६ नेचुरा नेचुराटा (Natura Natu

rata ) २७३ नेती १८२.२०५ नेत्र गतिसिद्धात १०० नेत्र तत्रिका ३५६ नैयायिको ६६,६६ नैसर्गिक १२५ नी चको ३४६ पखुडिया ३६६ पद्म-३४६,३५० पदुमो ३८८ पद्मसूत्र . . ६ पच कर्मेन्द्रिय ४,६१,३२,५६ ४७,२३~ २७४.३२० पच क्लेश २२,२३,११५,१२२,१२४, १३८,१५६,१६०,१६८,१८१, २५८, २७१,३०२.३०५,३०६,६०७. पच क्लेशो ६६,१४४,१२४,१३२, १५४ पच कोषो ७, ८ पच तन्मात्रा ३६,५७ २३१,२४४, २८८,३३३ पच तन्मात्राम्रो ३६,४२,५०,५७,२२५ २३ ,२५१,२६ `,२८८,३१०, ३२०, ३३६, ३८६ पच प्रागा २७५ पच प्राग्गो ३२ पच ब्रह्म २१७ पच भूत ४ पत्र भूतो १७,११७,२६६ पच महाभूत ५७, २३०. पच महा भूतात्मक २३४,२३६,२४३. पच महाभूत स्थून २३०

पच वायु ४,३१ पच स्थूल भूत २४३ पच जानेन्द्रियो ३१,३३,३६,५७,२१६, २३७,२७३,२७४,२८६,२८८,३०५, 370 पची करगा ३८६ पयस्विनी ३४८,३४२,३४३,३४४, ३५६,३५७,३५८. परम अवस्था ३१४. पर ग्रात्मा ३४. पर काय प्रवेशशा २०५ पर ब्रह्म यद्दे, २५४,३५४,३५४ परम त्राप्त ३१२ परम तेज ३७७ परम पद ४,१५,२२८ परम पदार्थ १०. परम लक्ष्य २४,२६,६६,३१४,३६५ पर ब्योमन् ४ पर वैराग्य ४२, ५१,६८,६६,११३, १३४,१३४,१३६,५६६,१६६, ८६८, २२४,२४७,२४८,२६०,२६२,२६३, २६४,२६५,२८३,३०७,३०५ परम शक्ति ३७१,३८३ परम शिव ३७६.३६३ परम सुख २६६. परमास्य ३०१ परमात्मा २७,२२६ २२७,३०८,३६८, 쿡드 %. परमानन्द २८२ परमेश्वर २३१ २८३ ३८१ परमेश्वरी ३५७ परा ३४८,३७८

परा क्एडलिनी-३५२,३५४ परानाडी ३४६ परा भक्ति परा मनोविद्या ३३४ परा मनोविज्ञान ३०४,३४० परा शक्ति ३७८ परा सुप्रावस्था ११६ परिग्रह १८०,१८१,१८६ परिच्छिन्नता ३० परिगाम ६६ २ ० परिगाम दुख १२४,१२५ परिणामवाद ११६ परिसामी ४४,६०,९७ परिवर्तनशील ६०. परिवलनो ३४५ परिशेषानुमान ८८ परीक्षरा ३२६ परीक्षणात्मक ४६ परोपकार २६३. परापकारचिकीषी कालुख्य १८२ परोक्षज्ञान ३२६ पश्चकपाल खराड ३६५. पश्चाताप ३७७. पक्ष ५१ प्रकृति ७,६,११,३४,३६,३६,४०,४२, ४७,४६,६३,६७,६६,७३ ७७,८४, ११८,१२४,१३०१८६, २२०, २२४, २३०,२३६,२४६, २४०,२४१,२४३, २६१,२६६,२⊏६,२६०,२६१,२६३, २६४,२६७ ३०३,३०६,३०७,३०५ 306,388,385,370,378,336, ३५६ ३५५

प्रकृतिपूजा ५ प्रकृतिलय २५० प्रकृतिलयो २५१ प्रक्रतिलीन २४०, ४४, २६६ प्रकृतिलीनो २६६ प्रघारा तित्रका ३५८ प्रजापति २,३५६ प्रग्वोपासना ६ प्रत्यभिज्ञा १६,१८ प्रत्यय २ 1 ६, २६ ६ प्रत्ययो ३४० प्रत्यक्ष २८,७४,८४,८५,८६,८८,१७३ 285 प्रत्यक्ष प्रमा ७३,७४,२५५ प्रत्यक्ष प्रमाण २४,७६,८३,८६,११० प्रत्यक्षात्मक अनुभव ६६ प्रत्याहार १०,१३,१६,३६,४३,१७०, २०३,२०६,२१०-२१३,२२१,२३५, 778,784,300 प्रतिकिया ४ प्रतिक्रियामो ३१६ प्रति प्रसव भवस्था २७ प्रतिक्षेप किया ३५१ प्रथम उद्घात १६५ प्रपच ३४४ प्रपच सारतत्र २७२ प्रपंचात्मक २४७ २८३,२८४ ३८६ प्रकृत २१२ अमा १७,२०,७०,७१ -७३,७४ मर

088,03

प्रमारा कोटि - ५४ प्रमाद ---१४८,१४६ प्रमा प्रमारा--७०,७३ प्रमा--७३, प्रमावोघ ८८ प्रमा रुप सान १० प्रमा वृत्ति ५६ प्रमा ज्ञान २४,७६,७६,८१,८७ १०४ १३८,२२४ प्रमारा २४,३७,७०,७२,७४,७४,७६ द४,द६,दद,६८,१०२,१०८,११२ प्रमागा जन्य--७३ प्रमस्तिष्कीय-मेरु-द्रव ३४६,३५१,३५६, ३६०,३६१,३६२,३६३,३६४ प्रमस्तिष्क मेरुतन्त्र ३४६ प्रयत्न--३४ प्रयोगात्मक पद्धति ३१६,३३० प्रलय-२०१,२७८,२८१ प्रलय कालीन ग्रवस्था २८६ प्रलयो -- १ • ८ प्रवृति-१७,१६० प्रश्नोपनिषद् 🖛 प्रकास १५६,१६२,१६३,१६५,१६६ 358

पर्सीनन---१३८ प्रज्ञा--१६,२३४,२३५, २३७---२४३, २४१,१४२,२४३,२६०, २६२,२६४, २६६,२८४,३६७ प्राक्तिक २५२

प्राकृतिक बन्धन २५१-२५३ प्राकाम्य ६२,२३८,२६६,३०२ पागलपन ३२४

पाँच ग्राकाशो ३४३ पाँच तन्मात्राम्रो ६२ पाँच वृत्तियो २४,२७० पाँचो भूतो ३०२ प्रांग ४,७,१६०--१६५,१६६,२०४, २०५,२०७,२१३,२७३, २८१,३०६, ३८२,३८६,३६१,३६५ प्राण गति ३६८ प्राग्गमय ७ प्रागा मय कोष २०७,२२६,३२८ प्राम् वायु २०३,२०४,३७६,३६० प्राग् शक्ति ३७१,३८४,३८। त्रागायाम १०--१३,१६,१६,२६,३६ ४३,१०६,१७०,१६०---१६६, १६६ २००---२०४,२०=-२१३, २२१---२२६,२६७,३०●,३६८,३६७

प्राणी ३२६ प्राणी का निरोध १२ प्राणी के व्यापार ३६२ पातजल योग २३,२२१,३२८ पातजल योग दर्शन १११४,३४,१४४ १७०,१८३,१६२,२४६,४२८,३१४, ३३८ पाताल लिंग ३७६

प्राविभ ३०१,३०८
प्रार्थना ३३४
प्रार्थमिक श्रावश्यक्ता १०८
पाप १७६ १००
पापवहा १६२
प्राप्ती ६२,७६६,३०२
प्राप्तकारी ७४

पाताल सिद्धि ३७२

प्रामाख्य वादी--२७ प्रारव्य ३०६,३१४,३६६, प्रारब्ध कर्म ४,२११ २६६,२७१,६११ प्रारब्ध भोगो ३१४ प्रारव्धानुसार २६७ पारावार १५६ पावक ३४६ पाइवं रन्ध्रो ३६० पाशुपत ब्रध्नोपनिषद् ३०८ प्राज्ञ ८ पिकनिक ६२ ११,१६८,१६५,१६८,३४७, ३५१-३५३,३४६-३५८,३६६,३७२ 354.350,356 पिंड १व६,३८६ पित्त २६२ पित्त प्रधान २६२ पिनाकी ३७७ पीछे वाली हड्डी ३५२ पीयूष ग्रन्थि ३६४ पूड्गल ३६२ पुरीतत् र⊏१ पुनर्जन्म १०,१७ पुरारा ११,६६,३७७ पूरीतत् नाडी २५० पुरुष ६,११,२१,२३,३६,३६,४३.५१, **५४.५५-५७.५**६, ६१, ६३,७०-७६, १०२,१०३,११२,११६,१५७, १५५, १६८,१७०,२०२,२१४,३२५, २३०, २३४,२४७,२४६,२४४-२४८, २६१ २६९,२५३,२९१,३०३,३०६, ३०७,

388,388

पुरुष जीव ६१ पुरुष प्रकृति ११६,२५४ पुरुष विशेष ३१५ पुरुषार्थं १२,१६२,१६४,२६१ पूरक १६२,१६४-१६७,१६६-२०४ पुरक सहित कुम्भक २०६ पूर्णानन्द जी ३४६ पर्वं गर्भावस्था १३२ पूर्वंवत अनुमान ८३ पूर्वं सूचनाये , ३३४ पुषा ३३४,३४७,३४२-३४८ पूषन ३५६ प्रेरक कारण 4 पेरिस ३३४ पौरुषेय बोध ६-२१.७०,७१,७३,७४, ७६,७६,५४ पौर्वापियं १८ फायड ३१७,३२३,३२४, ३२४, ३२६, ३३२. फेफडे ३४५ बद्ध २८६,२६३,३०६ बद्ध जीव १५,२८८ बद्ध पुरुषो २१३. बन्धन २८२,३११,३५२ बनावट २६२. बकले ११८

बक्ले ११८. डा॰ बरडक ( Dr. Baraduc) १३४ ब्रह्म ६,७,११,१२,१३,१४,२८,२६, ३०,३१,७६,१८४,१६७,२१३,२२६ २७२,२७४,२७६,२८१,२८३,२६२, ३००,३०६,३५४,३६६,३७२,३८६, ३८६.

ब्रह्म प्रन्थि २०१,३६१ ब्रह्म चर्य १०,२१,१०८,१६६,१७०, ₹७१,१७६,२१४,२६=,२६६ ब्रह्मत्व १२,२६१,३६६ ब्रह्म तेज २८१ ब्रह्म द्वार ३७१,३८७,३६४ ब्रह्म घ्यान ३० ब्रह्म ध्यान योग ६ ब्रह्म नाडी ११,५४,३४६,३४६,३५६, १७४ वद्भ, वृह ब्रह्म पुरुष २५० ब्रह्म भाव ३० ब्रह्म यय ३७२ ब्रह्म मार्गं ३५१,३८५,३८७ ब्रह्म योनि ३६७ बदा रन्ध २१५,३३७,३४५,३४६, ३४६,३५०,३५२,३५४,३५५,३६४, ३८७,३६१ ब्रह्म स्थान ३८७ ब्रह्मा २१३,२१७,२४३,६५६ ब्रह्मानन्द बल्ली २७५ वह्या पति २१३ ब्रह्मापित २१३ त्रह्याच्यास १२ वह्यास्ड ३६१,३८३,२८६,३८७,३८६ वहा विद्योपनिषद् ३०५ बहिमुखी क्द, १६२ बहिरंग २१४. ब्रह्मोपलब्धि ६

बाग्य लिंग ३७७

वार्ये प्रतिन्दं शाखा ३५३ वार्यो संत्रिका शिरा ३५८

बार्ये अर्ध खग्ड ३६% बाल रन्डा ३८२ वाह्यण ४,२६३,३१५ बाह्य कुम्भक २०६ बाह्य तुष्टियाँ १८६ बाह्य निरीक्षगात्मक पद्धति ३३० बाह्य वृत्ति १६३ बाह्य शौच २८१ विन्दु ३७,३७१,३८८ बिन्दु रूप ब्रह्म २२० बीज जाग्रत १२ बृजेन्द्र नाथ शील ३६५ बृहत मस्तिष्क ३६४ बृहदारएयकोपनिषद् ७,२८० वृहन्मस्तिष्कीय वल्क २६३,३१४,३४% इ६२--३६६ बृहन्मस्तिष्कीय ३५० बुद्ध २८७ बुद्धि ६,८,१३,१७,२०,२३,३१,३६, ,30,70,00,00,90,00,0¢,x%, म४,६७,१०६,१२३,२०८,२२०, २%६,१६१,२७३,२७६,२८६,३०४, ३०४,३०६,३१६,३२०,३४८,३८३, 35% बुद्धि वृत्ति ७१ बुद्धि वृत्ति रूप ७२ बोध १५७ बौद्ध ८४ बौद्ध दर्शन १५ बौद्ध माध्यमिक १३ बौद्ध योग चार १४ बोद्धों ३६४

भक्ति ३०,१६६ भक्तिपूर्ण भजन कीतंन ३६० भक्ति मार्ग १४ भक्ति योग ६,११,१३ भक्ति योग समाधि २२७ भगवद् गीता ३३१ भगवती श्रुत ३० मत्हरि १७६ भय ७ भ्रम १७,७०,६१,६७,६८,६६,१७३, २६२,३१३,३१६ भव प्रत्यय २६६ भाग्य १८६ भाग्य तुष्टि १८६ भाइ मीमासको ८६ भ्रान्ति ६१,६४,६७,६६,११६,१४६ भ्रान्तिदशैन १५६ भ्रामरी १६६ भ्रामरी कुम्भक २०२ भाव इन्द्रियो १५ भावना १५८,१८४,३०४,३३१,३७४, भावनाम्रो १३८,३०० भावना ग्रन्थिया ६४,३२३,३२४ भावात्मक १४,२०,१३८,१३६,३२५ भावित स्मृतव्य २५ भाष्य १ मिल्लका १६६ मिस्त्रका प्रागायाम २०१ २०२ भीति रोग ३२४ भूजगी ३८४ म २१५ भूत शुद्धि तत्र ३४७ भूतो ३३८

भूमि २३ भ्रूमध्य २२०,३७९,३८६,३६० मूरे पदार्थं ३५१ भूरे और क्वेत पदार्थ ३४१ भेद ज्ञान १६८,३६० भोक्ता ४६,४७,२७४ भोग १३६,१८६,३१० भोगाधिकार २६८ भोगेच्छा ३८७ भौतिकवाद ३३३ मकर ३७३ मिएाकिएाका ३४८ मिएपूर ३=६,३६२ मिरापूर चक्र २१४,३७४,३७४ मति १० मध्य १६७,१५४ मध्य उपाय तीव संवेगवान २६७ मध्य उपाय मृदु सवेगवान २६७ मध्य उपाय मध्य सवेगवान २६७ मध्यग्रीवा जालक ३५३ मध्यता २६७ मध्य दीवं सूक्ष्म १६६ मध्य मस्तिष्क ३६४ मन ५,७,६,१०,१२,१३,१४,१६,१७-२४,२८,३१,३३,३४,३६-३८,४०,५१, **५४,५८,५६,७३,५०,५२,६०,६४,**, ६६,६५,११७,१२१-१२३,१२७, १३१,१४०,१५८,१६१,१७२,१७३, १७७,१=२,१५४,१५४,१५६-१६१, २०१,२०२,२०४,२०७-२१७,२२२, २२७,२२६-२३२,२३७,२४६,२४८, २४६,२७३-२७५,२७६,२व१,२८८,

?=6,766,308,307,305,306, 389-285,585,585 ३२२,३२३,६२४,३२६-३२३, ६३%, ३३८,३४०,३४१,३६२,३७१, ३८३, ₹35, €35, ₹27, ₹23 मन की शक्ति ३५% मन्डल ६८७ मन्डल ब्राह्मगोपनिषद ३०१ मन्त्र ३०३,३६० मन्त्र चिकित्सा १२ मन्त्र योग ६,१६, मनन १६,२६,१६६ मन प्रयय ३३४ मन. प्रयय ज्ञान ३२०,३२६ मन प्रशिघान ११ मनरचक ३५१ मनस ६ मनुस्मृति ८४ मनोजन्य ज्ञान ३१८ मनोद्वेग ३७९ मनोदीवंल्य ३२४ मनोन्मनी २२८ मनोनिरोध १२०,३०= मनोमय ७,२३६ मनोमय दोष ५.२३.२३६ मनोमिति ३३४ मनोमूर्छा कूम्भक २२७ मनोवहा ३४६ मनोवहा नाडी ३४० मनोवहा नाडियाँ ३४६ मनोविच्छेद ३२४ मनोविश्लेषरावाद ३२३

मनोविश्लेषणवादी ३२६ मनोविश्लेषरावादियो ३२४ मनोवृत्ति १२६,३०२ मनोवैज्ञानिक ज्ञान ३१६ मस्तिष्क ३८,१३१ २७८,३१३,३१६ ३१८,३१६,३२१,--३२३,३४४,३४७ ३४६,३५०,३६०,३६१,२६५ मस्तिष्क मेरुद्रव ३६४ मस्तिष्क वल्क ३१६ ३६६ मस्तिष्क स्पन्दनो ३१६ मस्तिष्क मेरु-घुरी ३५० मस्तष्कीय रन्ध्र ३७६ महत ३६,५७,५६,२३०,२४६,३१०. महर्लोक ३७६ महर्षि प्तजलि १ महिमा---२६६,३०२,३३८ महेरवर ३८० मान ३७६ मानव मन ३६८ मानसिक ३५६ मानसिक धवस्या ३१६,३३०,३३१. मानसिक क्रियाची ५७,३२२,३२८ मानसिक प्रक्रियाम्रो ३३० मानसिक रोगो २१२,२२१ मानसिक विच्छेद ३२४ मानसिक सघषं ३२३ मानसिक सन्तुष्टि ३२४ मानसिक समस्याधी ३३३. मानसिक सस्कारो ६६ मार्गं - १४ माया ७,२८,३१,१०१,३८६. मात्रा १६५.

मात्रायें-२०६ मिताहार-१० मिथ्या ज्ञान -२१,१०२ मित्र-४ मित्रता- २८३ मीमासा - १४,१४,२७ मीमासकों २८,८४ मीमासक--१७ मीमासा दर्शन-२८ मीमासा सम्प्रदायो ६६ मुक्त २३६,२५१,२६१,२५७,२६२ मुक्त जीव १४,२७१,३०६,३०८,३५३. मुक्ति प्राप्ति ६ मुक्त पुरुष- ३६३ मुक्त ग्रात्मा २५५ मुक्तावस्था ६३,२४०,२४८,२५१,२६६ २६१,२६६,३०८,३०६,३८३ मुक्त त्रिवेग्गी ३७२ मुक्त ५७,३२८,३८३ मुख्य प्रमा ७३ मुदिता १८४,३०० मुदिता बल ३०० मुद्रा ३८८,३६०. मुद्राभ्रो ३६ ८ मुन्डकोपनिषद ६,११६,१६ भ मुमुक्षा २६ मुहम्मद साहब २८७ मूढ़ २४,४०,४१,१०८ १३०,२६३, २७२,२६३. मूढ वृत्ति १०८ मूढावस्था १०८,२७०,२७८,२६०.

मूर्छा १०७,१६६,२८४.

मूर्छा कुम्भक २०२ मूर्छावस्था २५४,२५५ मूल १८३ मूल बन्द ३५५ मूल प्रकृति १३६,३०६,३८६ मूल प्रवृति ३२४,३२६ मूल प्रवृतियो ३२५ मूल प्रवृत्यात्मक १२२,१२६ मूल वन्घ १६,१६८,२०३,३६०,३६४. मूल शक्ति ३८४,३८६. मूलाधार २१४,३४६,३४१,३५०,३५४ ₹5,3€0,3€4 मूलाघार चक ११,२०४,३४६,३५२, ३७०,३७३--- ३८२,३८३,१८४, वद्य, वद्द, वेह०, वेह२, वेहव, वेह४. मूलाघार देश ३६२ मूलाधार त्रिकोएा ३५४,३५६. मेजर पी० डी० वसु ३४% मेढ्राघार ३७३ मोनरो रन्ध्र ३६० मेरु ३६१ मेर दंड ३४६,३४७,३४८ मेर दह रज्जु ३४९, १४०, ३४२, ३६८. ३६६,३७४. मेरु सुषुम्ना ३६१ मेसोमारिक २६२ मैक्स वरदीमर ( Max Wertheimer )-- १२६ मोह ६१,६२,१२४,१२५,१२७,१२६, १३४,२१४ मोह वृत्ति १२६.

मोक्ष १४,१७,१६,३०,४६,५७,१५८, १६०,१६२,१६३,२५८,२४८, १५२, २६६.२७२,२७= २=६,२६१ ३०६, ३०८ ३०६ ३११ ३१२,३४८, ३४२. ३६६,३७२,३८७ ३८८ मोक्ष द्वार ३८७,३६१ मोक्षावस्था २८ ३१२ मृत्यु ४७१,२८७ मृत्यु ग्रवस्था २८५ मृदु १८८, ४६७ मृद् उपाय तीव सम्वेगवान र६७ मृद् उपाय मध्यसवगवान मृद् उपाय मृदु सवेगवान २६७ यतमान १६७ यथार्थं १११ यथार्थं प्रत्यक्ष ६४ यथार्थं ज्ञान ७०,६०,१०२,११५,२२४, २२८,२२६,२३४,२३६,२३६, २४३, २४६,२४६ २५४,३२० यम ११,१४,२६,३६,४३,११८, १७०, १७१,२०६,२१०,२११,२१४, २२१, २२३,२२५,२५६,२६१,२६२ यमराज ६ यमुना ३६६ यशस्विनी ३४८, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७,३५८, यज्ञ २८,१६२,२६५,३४६ याज्ञवल्वय स्मृति १ युग २६२,३२४,२३५ योग १,३,५,६,२५,२८,२६,३०,३५, ३६,४०,४८,६१,६२,६३,१०५,१०७, १०५,११३,१२५,१३०,१३३, १३५,

१५८,१५६,१६०,१६१,१६२, १६५, १७०,१७१,१८२,१६०,१६१, २१४, २१७,२२१,२३०,२७०,२८२, २८८, २८,२६०,२६१,३०४,३०८, ३०६, ३१४ ३२१ ३२८,३३०,३३२, ३४०, \$88,**\$**\$\$,\$8**५**,**\$**8**६**,**\$**8**८**,\**5*6 योग क्रएडल्युपनिषत् ३१३,३६० योग किया ११ योग उपनिषदो ६, १२० १८६ १६२, २१६,३०६,३४४,३४७,३६१,३६४ योगाम्यास १३,२६८,३२० यागचूडामरायुपनिषत् રે જ દે. રેપૂર્દ. 138 योग जन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा ३२४ योगज १८,२८० योगच प्रज्ञा २३६ योगज सन्तिकर्षं ५० योगतत्वोपनिषत् २१६ योग मनोविज्ञान ३०४ योग दशैंन २३, ५४, ५८,७१,१४०, ३२८ योग नाडियो ३७१,३७३,३७५,३७६, ३७८,३८२ योग वासिष्ठकार ३१४ योगवाशिष्ठ ११,१२,१३,१२५, १२६, २७२,२७४,२७६,२७६,२५२, ३०३, ₹११,३१२,३३८,३३६ योग शक्ति १४ योग शास्त्रो ३६७ योग शिखोपनिषत् ३१३,३५६,३७१ योग समाधि १६३ योग सूत्र ३७८

योनि ३६३,३७८
योनि वा भग ३७०
योनि मुद्रा ३६२,३६३
रक्तक जालिकार्ये ६४६ ३६०,३६४
रक्तवाहिकाओ ३५६
रजस ४१,४६,६०,१०६,१०६,२२८
रजोगुण २३,४१,१०५,१०६,१०७,
१२८,१३१,१३३,१६३,२०८,२००,

रन्ध्रो ३५६ ३६२

रस १४= रसानन्द समाधि २२७ राका ३४६ राकिनी ३७३ राग १४,१७,२२ २३,२५,६२,१२०, १२५ १२७,१३०,१६६,१७६,१८२, १=३,२१४ २४६,२४६,२६७,२६६ रागद्वेष ६६, ६१, ४१२, ११४, ११८, १२१,१३१,१३२,१३६,१४४,३०% रागकालुष्य १६७ रागादि १६७ राजयोग ६,१६.३६१ राजयोग समाधि २२७ राजस १६३ राजसी १०६ राजसिक १०७,११२,२७६,२७८ राजसिक व्यक्तित्व २६६ राजसिक श्रद्धा २६६

राजसिक निद्रा । ७८

रिश्वत १७६

रामानुजाचायं ६४,६%

इड २१७,३७४,३६१ रुद्रग्रन्थि २०१.३६२ रुद्रयमल तन्त्र ३४६,३५४ रेखीपिड ३६४ रेचक ४६,१६२,१६३,१६४,१८५, १६६, १६७, १६८, १६६,२०० २०१,२०३,२०४,२०४ रौलेन्डो की दरार ३६६ लियमा ६२,२७४,२६२,३३८ लघु मस्तिष्क ३६४ लय तत्त्व २२८ लय योग ६ लय समाधि २२७ ललना चक्र ३७६ लक्षाणो २६२ लाकिनी ३७४ लाल त्रिकोरा ३७५ लिंग =0. = १.३५१ लिंग अन्तर चेनना ३७२ लिंगाकार ३६९ लिगलिगी दश्द ३ लिंगम् ७८ लिबडो ३२५ लिग शरीर १०,२८२,३६% लिंग ज्ञान ६० लिगी ८०,८१ लीपजिंग ३१६ लीनावस्था ६९ लोभ १२०,१२७ लौकिक प्रत्यक्ष १८ लौकिकी २०५ वजा ३६८,३७४

वज्रा नाडी ३५० वयान १९९ वर्नन २९२

वरुण ४,३४८,३४४,३४४,३४६,३६८,

६७३,३७४ वशिष्ठ २९३

विशित्व ६२,२६६,३०२,३३८

वशीकार ६७,**१६**८ वस्तुवाद <mark>११</mark> वस्तुवादी १८

वस्तु वादी न्याय सिद्धात ६५

वस्तु विवेक—२६ वस्ति १८२,२०५ वक्ष भाग ३५१

व्यक्तित्व २८८,२६१-२६५,२६७

व्यतिरेक १६७ व्यतीरेकी अनुमान ८५ व्यवहार ३७,४७,२६२ व्यवहारवादी सम्प्रदाय ३२६

व्यवसायात्मक ७५ व्याधि १४८

व्यान ७

व्यापक ८०,८१ व्यास ८०,८१ व्यासि ८०,८१ व्यासि ज्ञान ८१,८५

व्यास ४६,५५,५६,१०३,२६३

व्यास भाष्य ७१.३६५

व्यष्टि १६१

व्युत्थान ११६,१४०,१४४

व्युत्यान सस्कार ७४,१४०,१४१,१६५,

२२४,२५७,२६३,२६४,३६६

व्युत्थानचित ११६ व्योहारो ३८

वृत्ति १०,१११,२७०

वृत्तियो - ३४,३७,४२,४५,६०,६७,६८, १०४,१०व,११२, १२६,१३१,१६३, १८८,२३२,२६३,२६४,२७१,२८१

वृतियाँ ११२ वृष्टि १८६ वाक सिद्धि २०८ वाचस्पति मिश्र ७७.७८

वाट्सन **११**७ वात प्रधान २६२ वायु २१७,३५६,३७१ वार्ता ३०२

वाराग्रसी ३४⊏ वाराहोपनिषद् ३४२,३५७

वारण ३५२ वारुणी २५७,३५८ वाल्मीकि-२६३

वासना १३६,२६३,३०५-३०७,३११, ३२५.३८०.३८७

वासनायें-६५,१३७,१३८

वासनाभ्रो ६०,६२,६६,११५,१३७, १३६,२०३,२७६,२७७,२८१, २८८, २६८,३१०

वासना जन्य-१२७ वाह्य जीव रस १३४ वाह्य जौच १८१

विकल्प **३१,३७,६६,७२,१०२,१०३** १०४,१०८,११०, ११२,२२८,

२४**०**,२४१,२४**५**,२४६

विकलप शून्य २४५

विकल्प रुप ७२ विकल्पात्मक १४० विकृति-३६ विकाश-१८७ विचार ३१८ विचारणा २२ विचारातुगत ३५,२८२ विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि २६,३६. ४१,४२,५०,१७१,२२५,२<sup>२</sup>३,२<sup>३</sup>४, २४१,२४३,२४४,२४८,२५८,२५२, २८२,२८३,३४४ विच्छिन्त ११४,११६,१२१ वितगुडा १७ वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि २६,३४, ४१,४२,५०,११२,२२५,२३०,२३४, २३५,२३७.२३८,२४०,२४२, २४३, 285,242,252. विदेह २५४,२६६,३०८,३११.३८८ विदेह सुक्त २६१,२६६,२६३,३११, ३१४,३१४, ३६१ विदेह मुक्तावस्था ६६. विदेह लयु---२५०

विनाश रेन्ध्र विनाश की मूल प्रवृत्ति २२६, विपर्यय २४,३७,४२,४८,६६,७२,७३, ८६,६०,–६४, १००, १०१, १०४, १०८,११०,११२,१२३,१२४, १२८, १३८,२२४,२२४,२३२,२३८, २६६, २८३,३६६ विपर्यय रूप ७२

विदेहावस्था २४५,२४६

विघारसा १६६

विपर्यंय ज्ञान ६० विपरीत ख्यातिवाद १३,६% विपयंय वृत्तियां - १०१ विभ्रम १४ विभृतियाँ २०५,३०४ विभूतिवाद ३३६ वियुत्यान सस्कार ३८० विरक्त--३१२ विराज--३१६ विलम्बनी---३५६ विलियम मैकड्गल ३२॥ विवेक ३२,३०७,३११ विवेक स्याति १६,४३,५१,६८,१०४, ११०,१**१**६,११८,१४०,**१५०**, १६०, *१६=,१६६.१७१,२२४,२२४,२५६-*२६२,२६४,२७२,३०१,३३६ विवेक मार्ग १६३ विवेक युक्त १२४

विवेक ज्ञान ६,३%,६८,४२,४७,६६, ६७,१०४,१०४,११५,११६,११६, १४७,१४८,१६१ १६२,१६४,२०७, २४५,२५७,२%६,२८६,२८७,३०३, ३०%,३१०,३२८,३३२,३८४,३८८,

विश्वधारगी--३४,३६८ विश्वधार--३८६ ३६८,३६६ विश्वोदरी--३४८ ३६८,३६६ विश्वोदरा--३६२--३५६ विश्व ज्ञान भडार--२२४ विशिष्ट केन्द्री--३१६ विशुद्ध चक्ठ--११,२१२३७७.३८६ विशुद्ध --२६१,३८६

विशेश्वर ३७२ विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष-८७ विष्णु--२१७ ३७३,३७४ ३८८ ३६८ विष्णु पुरागा-१२६ विष्णु ग्रन्थि २०१,३६१ विषय ५२ विक्षिप्त २४,२६,४०,४१,१०८,१३०, १३२,१३३,२६३,२७०,२६३ विक्षिप्तावस्था १३३ विक्षिप्त चित्तवाला १६० विक्षिप्त चित्त १६० विक्षेप १५५ विज्ञान ६,१६,३१७ विज्ञान भिक्षु ७७,७६,१६६,२५८ विज्ञान मय कोष ८,३२,२३६ विज्ञानवादी ६४,३१८ बीर्यं १६६,२६६,२६७ वूएड्ट ३१७,३१६ बुल्फ गैंग केहलर ३२६ वेगस तत्रिका का ज्ञानवाही भाग ३५६ वेदना ३०१,३०२ वेदो ३४४,३६७ वेदान्त २०४,२५३,२६१ वेदान्त दर्शन २८ वेदान्त-सार २५० वेदान्तियो २६२ वैकारिक वन्धन ३२,२५२ वैकृतिक २५२ वैखरी ३७८ वैराग्य ७,१३,२६,२६,४१,६८,११३,

१३१,१५७,१५६-१६१,१६३,१६६,

१६८,१६६,२२८,२२६,२५३,२५५, २५६,२६७,३०३,३२८,३७४,३७६ वैराग्य रुपी १६२,१६३ वैश्य २६३ वैश्वानर २७३ वैशेषिक १६ वैष्णवी ३४६ वैज्ञानिक ३१६,३३१ शकर ६८ शकराचार्यं २८ शक्ति ३७५,३८०,३८२,३८४ शक्ति केन्द्रो ३६७,३६८,३६८ शक्तियो ३६८ शक्तिमात्र इन्द्रियो २४३ शक्ति सचालिनी ३६॥ शख खराड ३६६ शिखनी १४२,३५४,३४७,३५६,३५७, ३५ू⊏ शागिडल्योपनिषद् २१७,२५२ शतपथ ब्राह्मग्ग-४ शब्द ७४,७८,८४,५५,५६,३६७ शब्द प्रमारा ७३,७४,५२,५४,५७,११० १३५ शब्द ब्रह्म ३७२ शब्द बोध ११० शाब्दी प्रमा ७३,८४ शम-२६ પ્રક,શ્વર, ૧૧૨, ૧૧૨, ૧૧૨, १२६,१७७,१६०,२१३,२५६,३१६ शरीर दोष ६७ शरीर परिवेश ३४६

शरीर विज्ञान #,386,383,388, ¥8\$ शरीर रचना ३४२ शरीर रचना विज्ञान ३४३,३४५ शरीर रचना शास्त्र ३४४,३४७,३६१, ३६२, ६६७, ३६८ शरीर रचना शास्त्रीय जालिकास्रो ३६६ शरीर शास्त्र ३६१.३६२ शरीर शास्त्री ३५४ शरीराम्यास १८२ शाकिनी १४५---३५८,३७३,३७८ शान्त ३७२,२५४ शिरायें ३४६ २5४,३५६,६व६,३८१ থিব \$87,787 शिवनेत्र ३८० शिवरुप ३८६ शिव लोक ३६६ शिव शक्ति ३६९,३८६,३९३ शिवसार तन्त्र ३७७ शिव सहिता ३६-३८,१८६,१६३,१६५ **ゟゑゐ`ゟゑヹ`ゟぢゅーゟ**゙゙゙ゟ゙゙゚゚ゟ゚゚゚ゟ゚゚ゟ゚゚゚ゟ゚゚゚ゟ゚゚ **३६६,**३७३—३७७,३८०,३६१ शिक्षा १५४ शीतली १६६,२१६ शीतली कुम्भक २७२ शील १६ शीषं ग्रन्थि ३६४ शुक्ल २५८,२६६ श्वल कृष्ण २६,२५८ शुद्र २६३,२६४

शुद्ध चेतन तत्त्व २३६

शुद्धता २७६ शुभ १५ शुभानाङ्गी ३५५ शुन्य १०१ शून्याशून्य २८८ शूरा २५६ शेल्डन २६२ शोच १०,१७०,१८१,१८२,१८४,१८५ 385,788 षट कर्म २०५,२०६ षट चक्र २०४,२४३,३६७ षट चक्र निरुपण ३४६,३५० षट चक्रो 724,384,346,853. ३५४ षट सम्पत्तियों २१ सकाम कमें २५= सक षाय १५ सक्रममको ३९१ सकल्प १२,३६५ सकल्प शक्ति १०,२८,१६० संख्या १६४,१६६,२०३,२०५ सगर्भ १६७ सगमं सहित कुम्मक १६ सगर्भ प्रागायाम १६७ सगुरा २२• सगुन ब्रह्म १६ संगम ३५% संगम स्थान १६२ संघर्ष ३२४ संचित ५,२६२,३०६,३११,३१४

संचित कम ११०,३३६

सचित कर्गो २०८ सत्ता ३२% सत्य १०,१५७,१६०,१६१,१६३ १६४ २१४,२६२,२६८,३०६ ४१,४०,४६ ६७,१०५,१०६ ११२,३२० सत्कायं वाद ११६ सत् स्याति वाद १४ सत्वगुरा २३,१०६,१२८,१३२,२३०, २४८,२५० सत्वगुगात्मक २५६ सन्तोष १०,१७०,१५६,३५४,१८६ १८८,२१४,२६३,२६८,२६६ ३७६ सदागौरी ३७८ सद्भुर ३६० सदा शिव २१७, ५७७, ३७८ सर्पं ३८४ सर्पाकार ३८% सर्वं वृति निरोध ३०८ सम्रष्ट १६१ समवाय सम्बन्घ ३४ समभाव ३१२ समाधि ६,११,१४,१६,२३,२६,२७,

समाधि ह, ११, १४, १६, २३, २६, २७, १०, ३१, ३४, ४३, ४६, १००, ११४, १३६, १४८, १६०, १६१, १७०, १७१, २०२, २०३, २२४, २२६, २२६ २२२, २२३, २२४, २२६, २२६ २४३, २४४, २६६ २६७, २७१, २६१, २६४ २६७, २७१, २६४ ३६७, २७१, २६४ ३६७, २७१, ३६४ ३०७, ३२६, ३३१, ३६४ ३०७, ३२६, ३३१, ३६४ ३०७, ३२६, ३६१, ३६४

समाधि पाद १,२६,५५ समाधि योग २२७ समाधि प्रज्ञा २२४,२२४, २३६, २४१ २४२,२४६,२६४,२५७,३६७ समाधि वस्था २२६,२७०,३६७ समाधि प्रारम्भावस्था २६ समाधि जन्य २२४,३४० समाधिस्थ ३१२ समाधान २६ समाप्त अधिकार २६८ समान २०५ समान वायु ३३८ समानु २०५ सम्प्रज्ञात २६ १०७,१०८,२२८ सम्प्रज्ञात समाधिगत सस्कार २६॥ सम्प्रज्ञात समाधिवस्था २६ सम्प्रज्ञात समाधि ३४,११३,१२०,२३२, २३४,२१६,२३८,२६६,२४२,२५३, २५७,२५5,३६३ सम्प्रज्ञात समाधि के संस्कार २६४ सम्प्रज्ञात समाधिप्रज्ञा २५३,२६८,२८२ सम्भव ५७ सम्भोग चक्र ३६४ सम्वेत सम्वाय संवन्घ ३४ सम्प्रत्यक्ष १४० सम्यता १५७

सम्यक् माजीव ११ सम्यक् कर्मान्त १५

सम्यक् चेष्टा २६०

सम्गक् दर्शन १४ सम्यक् ज्ञान १४,२६० सम्यक् चरित्र १४ सम्यक् ब्यायाम १५ सम्यक् समाधि १५,१६ सम्यक् सकल्प १५ सम्यक् हिष्ट १५ सम्यक् स्मृति १५ सम्यक् वाक् १५ सम्मोहित २१२,२१३ सम्भ्रान्ति सिद्धान्त १०० समान ७ समद्र स्तान ३४८ सयम २३,४८,४६,२२३,२२५,२२८, २६७,२३६,३००,३२८,३३२,६३६, \$20,30H सयम जय २२४ संयुक्ततादाम्य सान्तिकर्षं ७६,७७ सम्रक्ततादात्म्यतादात्म्य सन्तिकष ७६ सयुक्त समवाय सम्बन्ध ३४ सयोग सबन्ध ७६,३४ सयोग सन्तिकर्षं ७६ सर भॉलीवर लाज ३३२ सर बार्थर एडिंग्टन ३३२ सरस्वती नाइ। ३४७,३५२,३५३,३५४, ३५५,३५७,३५८,३६६,३७२,३६०, ₹€१. सलिल १८६ सर्वज्ञ ३०६,३२६,३६८. सर्वज्ञत्व ३३४ सविकल्पक १८ सविकल्पक ज्ञान २७

सविकल्प प्रत्यय १८,७६ सर्वव्यापकत्व ६२ सवेद ४८,४६,२२८,३११ सवेदना ६६,१४०,२१० ३१८,३६४ सवेदन शीलता ३४ सविशेष २२० सक्किल्प ७६ सविकल्प समाधि २८६ सवितकं सम्प्रज्ञात समाधि २३८,२३६ **२४०,२४१,२४**%,३४२ सविचार समाधि प्रज्ञा २५३ स्विचार समापति ५० सविचार ५०,२०४ सविचार सप्रज्ञात समाधि २४४.२४५ २४६ सवीज समाधियाँ २५२ सबीज समाधिस्थ ३३८ सबीज सस्कार १४८ सवितकं ४०,२४४,३३८ सस्कार ६४ सस्कार सबन्घ ३२% सस्कारो ६४,१०७,१७६,१२०, १९५५, १३२,१३७,१३६,१४०,१६२, २०७, २०८,१४८,२६३,२६४,२६८, २६८, २८३,२६७,३७०,३१०,३३१,३३६ सस्कार चित १२१ संस्कार दुख १५४ संसेचन १३७ संवय ७,१७,२४,४२,४८,४६,६२, \$ M = . \$ M E , ? ? X , ? ? M , ? \$ 2 , ? ? 8 6 .

#### शब्दानुकमश्यिका

सशयात्मक ज्ञान २१ सहज जानात्मक पद्धति ३३० सहानुभृतिक रज्जुम्रो ३६६ सहानुभृतिक मेरूवन्त्र ३५ सहसार ३६३,३८२,३८४,३८६,३६०, ३६१,३६२,३६६ सहज ज्ञान ४३,३३१ सहजा २२८ सहानुभूतिक मडल ३४० सहचर्यं सम्बन्ध ८२ सहचार दर्शन ११० सहसार चक २०५ सहस्रदल वाला चक्र ३५० सहस्र दल कमल ३४६,३५१,३६३, ३६४,३६५,३७४,३५३ सहित कुम्भक २०३ सहित १०६.१६६ सहिष्णुता २,६६ स्त्यान १५८ स्थान निरूपण ४१,२४६,२५४,२६३, ₹**६**६, स्थावर १५. स्थैयं ३५५ स्थ्ल गुच्छे ३५८, स्थूल २२०,२२७,२३०,३१७,३३८ स्थल जगत् ३६५ स्थल जलमडल ३५७ स्थ्ल तेज मडल ३८७ स्थ्ल भूमडल ३८७ स्थूल ध्यान २२०,२२१ स्थूल वायुमडल ३८७

स्थूल शरीर २८२,३६%

स्थूल समाधि ३०३ स्नायु गुच्छी ३४५,३४७,३५३,३५६ स्नायु ३४५ स्नायु कोष ३५३ स्नायु जालो ३४५ स्नायु मडल ३७, ३१६, ३२२,३२३ ३४२,३४४,३४६,३५०,३७५ स्नायविक दुवेलता ३२४ स्फूट प्रज्ञा लोक २४६ स्मृति १६, १७, १६,२४,२४,३७,६६, ७०,७४,६६,६८,१०६,१०७, १०६, ११०,१११,११३,१२१,१२२, १२५, १३६,१४०,१४६ स्मृति प्रतिमा ७७,७६६ स्मृति ज्ञान ६७,७०,१११ स्मृति ६प ६,६२,२१,७२ स्वभाव २६२,२६३ स्वतत्र इच्छा शक्ति ४,१२ स्वतत्रता १५७ स्वरूप ३०२ स्वरूपोलब्बि ३८८ स्वरूपास्थिति ३५, ३६, ३६,४३,४५, ४१,२२५,३७५,३३६ स्वाधिष्ठान ३५६,३५७,३६२ स्वाधिष्ठान चक्र ११,२१५,२७३ स्वप्न जगत २७७ स्वप्त ७, १०, १२, ३१,६४,६५,६६, १०१,१०५,१११,११२,२०६, सर्६, २४२,२७०,२७१,२७४,२७६, २७६, २८०, २८३, २८४ स्वप्न जाग्रत १२ स्वप्नावस्था ८, २४, २६,११२,२७४,

२७६,२७७ स्वप्नत्व १५७ स्वय प्रकाश ३१६ स्वयमूलिंग ३६६, ३७०, ३७१, ३७२, ३८४,३८७ स्वरूपास्थिति २४, २६, ३५, ३६,३६, ४२,४३,४८,५१,१७०, २२६, २४८, 35,838 स्वादश्रेत्र ३३६ स्वाध्याय १०६,११६,१७०,१५१,१५८ २१४,२६८,२६६ स्वास्थ्य २६२ स्नेह ३७६ साईक्लाइड २६२ साख्य योग ६७,२७४,२६१ साख्य २०,२५८,२६१,३३१ सास्य कारिका २०,३४६ सास्य शास्त्र २ सात्विक व्यक्तित्व २६५ सात्विक चिरा ७८,२०८,२५८ सात्विक १०७,१०८,११२,२७६,₹८३

सात्विक सस्कार २४२,२४३ सात्विक वृत्ति ४२ सात्विक एकाग्र २२८ सात्विक निद्रा १•६ साधन चतुष्ट्य २६ साध्य लिंगी ६३ साध्य ६०,६१,६२,

388

साघनपाद १२४

साधिकार २६८

साम्यवाद १८० सामान्य लक्ष्म सन्निकर्षं ८० सामान्यतो हष्ट ८२,८३, सामान्य लक्षरा १८ सामान्य ३१७ २८०,२६२,३८६,३८७ सालम्ब समाधियाँ २५१ सालम्ब २५२,३२६ सालम्ब समाधि २३७ सासारिक १०१ साहचयं सम्बन्ध ८१ साहचयै शास्त्र ३७६ साहचर्यं क्षेत्र ३६६ साहचर्यं ३६५ साक्षी ७३,२७७,२७६ साक्षात्कार ४२,४३,४८,५०,५२,२२८ २३३,२३४,२३७,२३८,२४३, २४४,३४६,२४८,२४६,२५४,२५६, २५, २५६,२६२,२६७,२=३, २५४, २८८,३०१,३०२,३०७, ३१०,३७५, ३७६,३७७

सगमन्ड फायड ६३
स्थित प्राश २६६
स्थित प्राश २६६
स्थित भ्रम रोग १२४
स्थित समान वायु २०३
सिद्धान्त १७
सिद्धा २६६
सिद्धान्त प्रवण १०
सिद्धियाँ २१७
सुख १६,१२६

मुन्दर बाकृतिय सिद्धान्त १००

मुप्त कुन्डलनी शक्ति ३६६ सुप्तावस्था ११५,२८०,२८१,३८५

गुशीलता २६३ सुषुप्ति ७,१०,१२ ३१,१०७,१०८,१६१ २०६,२६२,२६७,२७६ २८३ स्पृप्ति ग्रवस्था ८,२६,२८३ सुषुम्ना ११ २०१,२०५,३४४,३४५ ३४६,३४७,३४८, ३४६,३५०,४५१ २५२,३५३,३५४,३५५ ३५६,३५८ ३६१,३६६,३६६, ३७०,३७२, ३७४ ₹80, ₹88, ₹84 सुषुम्ना छिद्र ३७१ सुषुम्ना छिद्र रुणी ब्रह्म द्वार ३८७ सूष्मना द्वार ३८६ सुषुम्ना मार्ग ३६८,३८८, ३६१,३६२, सुपुम्ना नाडी ३४६,३६२ सुषुम्ना राधि ३६०,३६१,३८७ सुपुम्ना शोपं ३/२,३५७,३६४, ३६६ ३६७. सूर्य ३५६ सूर्य नाडी १६८ सूर्यं भेदी १६६,१६८ सूक्ष्म २४ सूक्ष्मातिसूक्ष्म ३०२ सूक्ष्म इ।न्द्रयाँ ५० सूक्ष्म ज्योति शिखा ३६२ सूक्ष्म घ्यान २२१ सूक्ष्म नाडियाँ ३८२

सूक्ष्म प्रकृति ३२०

सूक्म भूत २४४

सूक्ष्म योग नाडियाँ ३६८ सुक्ष्म लोको ३०४ सूक्ष्मव्यवचान ३०१ सूक्ष्म शरीर ७,८,२४ २६,३१ २७१ २७४,२७६,२७७,२८२,३०२,३३४ सुक्ष्मता १९% सोप कमं ३०० सोलहो ग्राघारो ३४३ सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद् ३४६,३५१ हठ प्रवृत्ति ३२४ डठ-योग ६, '३ १६, ४०३, ३९१ हठयोग प्रदीपिका १८६,२०३,२२७, २२८,३८७ हठयोग सहिता १८६,२२७ हताशा ३२३ हृदय २१५,२२०,३४५ हृदय कमल २१५ हरि ३४६ हस्ति जिह्वा ३५०,३५२ ३५३,३५४, ३५५,३५६,३५ ७,३५६ ह्री १० हर्षे १८३ हाकिनी शक्ति ३७९ हाल्डेन ३३२ हिता २५१ हिरएयगभ १,२,१६१,२७५ हिस्टीरिया २१२ होनत्व ग्रन्थि ३२४ हेतु ५०,८१ ५२,५३,३०५ हेत्वाभास १७ हेय ३१२ हेरवाड कैरिंगटन (Here Ward Carrington ) २=७

होम १० हस ३०८,३७१ हिंसा १२५, १७१, १७२, १७३,१७४, १७५,१७६,१८८ क्षमा १०,१५७,२६३ क्षिशाकवाद १६ क्षत्रिय २६३ क्षिस २५, २६, ४०, ४१, १०८ १३०, १३१,१३३,२६२,२७०,२६२ क्षीग्रता १६६ क्षुघा तृषावृत्ति ३७६ क्षरिकोपनिषद २२६ क्षेत्रज्ञ ६ क्षेत्रीकरण ३६५ त्रसरेगा ६१ त्राटक २०५ त्रिक् कशेरका ३५३ त्रिगुरा २२,३११ त्रिक् भाग ३५१,३५७ त्रिकाल २६६ त्रिकोगा ३७॥,३७६ त्रिकोगा योनिस्थान ३६६ त्रिक जालक ३५३ त्रिगरा ब्रह्म ३० त्रिगुरामय स्रोकार ३७७ त्रिगुर्गात्मक ६, २३, ३४,३६,४०,४३, ११८,११६,१३८ १३०,१६८ २, इह, २४६, २४२, २४३, २६३, २७१, २७६,२७८,२८६,२६०,२६१, २६५, २६७,३०५,३०७,३५६, त्रिग्गात्मक प्रवृत्ति-- १०१ २५६ त्रिगुगात्मक जड चित्त - १५६ त्रिमूर्ति -२२●

त्रिपुटी--३०,२१८,२२०,२२६, २२६, त्रिपट--३७१ त्रिवेशी ३६६,३५० त्रिवेग्गी सगम--३७२ त्रिदोष जन्य १२५ त्रिरत्न १६ त्रिशिखिबाह्यगोपनिषत् ३०८,३५४ त्रैकालिक---२५५ ज्ञाता १७,१६,६२,२२६,२२६, २७५, २८३.३३०,३८३ ज्ञान २१,२७,१३०,१३१,१३३, १५७, २२६,२२६,२८३,२८६,३२०,३८३ ज्ञान चक्र ३८० ज्ञानज संस्कार १३८.१४० ज्ञान प्रभा ७४ ज्ञान प्रसाद मात्र १६८ ज्ञान प्रसाद २५६ ज्ञान वृत्ति १३४ ज्ञान योग ६,११,१३,३०, ज्ञान लक्षरा--१८,५० ज्ञान लक्षरा सन्निकपै ८० ज्ञान वाही २६,३६५,३७० ज्ञान वाही क्षेत्र ३१६ ज्ञान वाही पूलिका ३५५ ज्ञान वाही साहनयं क्षेत्र ३६६ ज्ञान स्वरूप २५० ज्ञान साधना २८ ज्ञानात्मक १५,२०,१३८,१३६, २४२, ३२५,३६ = जानी १२६ ज्ञानोपलब्धि २८ ज्ञानेन्द्रियो २१.२६ ३७,७०,७६, १३१, २७४,३२१ ज्ञेय २२६,२५३,३५३

## सम्मितयाँ

Mahamahopadhyaye 2 ( A ) Sigra, Varanasi Gopi Nath Kaviraj M. A D Litt.

Padma Vibhushana

इस ग्रन्थ से हिन्दी भाषा की श्री वृद्धि सम्पन्त हुई है, इसमें सन्देह नहीं है। इसके श्रनुशीलन से श्रिधकारी पाठकों के हृदय में योग-विज्ञान के निगूढ विषयों को जानने की ग्राकाक्षा जाग्रत होगी ऐसा मेरा विश्वास है।

२ ए सिगरा

गोपीनाथ कविराज

वाराणसी

#### श्रीः

डा॰ शान्तिप्रकाश स्रात्रेय महोदयेन ( महात्मना ) विरचित योग मनोविज्ञान नामकिमम स्वतन्त्र ग्रन्थ सम्यङ् निरोक्ष्य प्रसोदित स्रत्यन्तं नितान्त मदीय स्वान्तम् । स्रिस्मन् ग्रन्थे श्रीस्रात्रेयमहोदय द्वारा महिषयाज्ञवल्क्य प्रभृतिभिराचार्यंचरगौयोज्ञवल्क्यप्रभृतिस्मार्नाग्रन्थेषु प्रोट्टिंद्धतान् मतिविशेषान् सिद्धान्तिविशेषाश्च योगिवषये
प्रदिशितान्ह मन्ये यत् सुकुमारमतीना काव्येषु कोमलिधया तर्केषु कर्कशिषया शास्त्रे
चतुरचेतसा विदुषा चेतिस सोपकार चमत्कार वाग्गुम्फनञ्च तथा सरले सरसैश्च
शव्येरिभव्यक्तम् स्रर्थंगाम्भीयंम् अवश्यम् ऐकान्तिकाऽश्च्यिन्तिकरूपेण नितरामुपयोगित्वेन प्रतिभाति । विषयप्रतिपादनमरिण्श्च श्रुतित्रयीव स्रलोकिकपदार्थंस्यापि
जननी, हारिणीव योगपदार्थविषयकाञ्चानान्यकारापहारिणी, कामिनीव विदुषा
रिसकानाञ्च मनोहारिणी विद्वज्जनोपकारिणी, साधारणतया जिज्ञासुजनाना कृते
योगपदार्थं विषयकशंकापनोदनकर्त्री चित्तस्य पञ्चविद्यनिवृत्तिकक्षणवृत्तीनाम्, जाग्रत्स्वप्न स्रादि स्रवस्था चतुष्टयानञ्च प्रतिपादियत्री तस्येव च परमार्थंदशंनसुककारणी
भूतान् श्रविद्यादिपञ्चवलेशान् निरूपियत्री चास्तीत्यत्र नास्ति लेशतोऽपि सन्देहानध्यवसायातसर । एवसम्यास-वैराग्य-समाधि-स्रष्टागयोग स्रादि पदाभिधेयाना

पदार्थाना विशेषतो निरूपकरवेन नातिणसिक्तदुष्टिदृष्टिसमुन्मेषोऽपि । ग्रन्यच्च
चतुरतीतिलक्षयोनिकारग्रीभूतधर्माधमकारग्राविनाशाच्छरीराद्युनुत्पत्तो स्वस्वरूपोपलिब्धरूपस्य परममुक्तिलक्षगानिक्षतस्य, ग्रथवा दग्वेन्चनानलवदुपशमरूपमोक्षपदाभिधेयस्य कैवल्यरयापि निरूपकोऽय ग्रन्य इति नास्त्यत्राप्रमक्तिविचिकित्सा
व्याधिविकित्सावकाग । गोगगास्त्रपदार्थविषये सिद्धान्तविषयकाऽऽक्षेपाश्च
ग्रन्थस्यास्याध्ययनमात्रेग् स्वय निरस्ता भवन्ति । एतेन ग्रन्थकर्त् डा० शान्तिप्रकाश ग्रात्रेयमहोदयन्य अवंतोमुख सफन वेदुष्य प्रतिभाति योगदर्शने च विशेषत ।
ग्राधुनिकपाश्चात्यमनोविज्ञानावधिप्रकर्ष एवं कुण्डिलिनी-चक्र-नाडीमग्रङ्क ग्रादि
प्रमीयमाग्रापदार्थाना प्रकर्षभप्यलोकिकत्वेन सर्वथाऽनिर्वचनीयमेव । साप्रतञ्चास्य
ग्रन्थस्य महनीयताम् उपादेयताञ्च दर्ग दश विपयप्रशशस्यप्रतिपादनचर्चञ्च निरीक्ष्य
प्रतिसरस्वतीसदने प्रकाशो भवेत् । ग्रन्थकर्त्ता चास्य परमदीर्घायुः स्यादिति
ग्रनाथनार्थं श्री विश्वनाथ प्राथये ।

शिवदत्तमिश्र,

भूतपूर्वं राजकीय सं० महाविद्यालयस्य प्रघानाघ्यापकः।

#### ॥ श्रीः ॥

भारतशासनद्वारा सम्मानपत्र प्राप्त
म ॰ म श्रीगिरिषर शर्मा चतुर्वेदी
वाचस्पति (का॰ हि॰ वि॰ वि॰ )
साहित्यवाचस्पति (हि॰ सा॰ स॰ )
सम्मानित प्राध्यापक वाराससेय सस्कृत विश्वविद्यालय

वाराग्रसी

दिनाक

श्रीयुत डाक्टर शान्तिएकाश शात्रिय ने 'योग मनोविज्ञान' पुस्तक बड़े परिश्रम से लिखी है। इसमें भारतीय प्राचीन योग दर्शन और श्राबुनिक मनोविज्ञान का स्वरूप श्रीर तुलनात्मक परिचय बड़ी योग्यता से उपस्थित किया गया है। भेरी दृष्टि में राष्ट्रभाषा में इस प्रकार का यह पहिला ही प्रयास है। भारतीय प्राचीन शास्त्रों का श्राधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों ने तुलनात्मक श्रध्ययन एक श्रोर जहाँ प्राचीन शास्त्रों के महत्व को परिपुष्ट करता है वहाँ दूसरी श्रोर श्राधुनिक उपलब्धियों को भी दृढ शाधार प्रवान करता है श्रीर उनकी त्रुटियोको सुधारने में भी सहायक होता है ऐसा भेरा विश्वास है। इसी दृष्टिसे मैं इस पुस्तक को महत्व

की मानता हूँ कि इसमें सप्रमाण प्राचीन योगदर्शन का विवेचन है और आधुनिक मनोविज्ञान से उसका तुलात्मक परिशीलन है। स्राशा है इस पुस्तक का विद्वानो और छात्रोमे पर्याप्त स्रादर होगा।

नाणाइ४

ह० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ( गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी )

Dr Mangal Deva Shastri MA, D Phil. (OXON) Principal (Retd) Govt. Sanskrit College, Banares

ज्योतिराश्रम इग्लिशियालाइन, त्रारागुसी २ १७-१०-६४

डा० एस० पी० आत्रेय द्वारा लिखित ''योग-मनोविज्ञान" को देखकर मुफे बड़ी प्रसन्तता हुई। पाश्चात्य मनोविज्ञान के साथ-साथ भारतीय योग श्रीर मनोविज्ञान के गम्भीर श्रीर तुलनात्मक अध्ययन पर आधृत यह पुस्तक निश्चय ही अपने विषय की एक बहुमूल्य कृति सिद्ध होगी। विद्वान लेखक ने इसके द्वारा राष्ट्र भाषा हिन्दी के गौरव को बढ़ाया है। मै हृदय से पुस्तक का अभि नन्दन करता हूँ।

> मगल देव शास्त्री पूत-उपकुलपति, वा॰ संस्कृत विश्वविद्यालय, वारासी

--: 0 ,---

Dr. Raj Balı Pandey, University of Jabalpur M. A., D. Litt, Vidyaratna, JABALPUR Mahaman Pandit Madan Mohan Malviya २६-६-६४ Professor and Head of the Department of Ancient Indian History and Culture.

Institute of Languages and Research.

Dean of the Faculty of Arts.

श्री डा॰ शान्तिप्रकाश द्वारा लिखित 'योग मनोविज्ञान' हिन्दी से एक श्रभिनव प्रयास है। केवल योग के ऊपर सभी तक कई ग्रथ खिखे जा चुके थे। परन्तु उसके मनोविज्ञान पर कोई व्याख्यात्मक श्रौर तुलनात्मक ग्रथ नही था। प्रस्तुत ग्रन्थ से इस श्रभाव की पूर्ति हुई है। पातजल योग श्रौर श्राष्ट्रितिक मनोविज्ञान को जोडनेवाली यह महत्वपूर्ण रचना है। प्रथम तीन ग्रध्यायो मे ऐतिहासिक मूमिका, श्रध्ययन के विषय श्रौर योग-मनोविज्ञान की विवियो पर प्रकाश डाला गया है। चतुर्य श्रज्याय से एक विस्तृत योजना के श्रनुसार विषय के विविध श्रगो का विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ की एक विशेषता यह है कि सभी प्राचीन पारिभाषिक शब्दो को सुबोध बनाने की चेष्टा की गयी है श्रौर उनका विशद व्याख्यान, परम्परा श्रौर अनुभव के श्राधार पर दिया गया है। श्रन्त मे श्राष्ट्रीतिक शरीर-विज्ञान तथा मनोविज्ञान की तुलना मे भारतीय योगमनोविज्ञान को रखकर उसका स्पष्टीकरण हुआ है। ग्रन्थ की शैली प्राजल श्रौर मनोरजक है। विद्वानो श्रौर साधारण जनता दोनो के लिये यह ग्रन्थ उपादेय है। श्राक्षा है सुधी-समाज मे इसका समुचित श्रादर होगा।

ह० राजबली पागुडेय

--- 0 1---

डा॰ शान्ति प्रकाश आत्रेय ने 'योग मनोविज्ञान' नामक प्रत्थ लिख कर एक बड़ी सेवा की है। इसमे विद्वान लेखक ने मन और शरीर का सम्बन्ध, चित्त का स्वरूप, प्रमाण, विपयंय, विकल्प, निद्वा, स्मृति इत्यादि पाच चित्त वृत्तियाँ, अविद्या अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इत्यादि पंचक्लेश, परिणाम दुःख, तापदुःख, सस्कार दुःख इत्यादि तापत्रय, क्षिप्त मूढ विक्षिप्त एकाग्र विरुद्ध इत्यादि पांच भूमियाँ, के व्युत्थान एव निरोध सस्कार, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ग्रादि योग के आठ ग्रग, जाग्रत् स्वप्न सुष्ठिप्त, द्वरीय आदि चार ग्रवस्थायें, अशिमा, लिंघमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राक्ताम्य, विश्वत्व, इशित्व इत्यादि आठ सिद्धियाँ, जीवन्मुक्ति एव विदेहमुक्ति, ग्रम्यास, वैराय, श्रादि साधन, शुक्त कृष्ण आदि क्रियामेद, सजित, प्रारब्ध, क्रियमाण आदि पुर्प्य पाप रूपी कर्म सादिवक राजस, तामस एव त्रिगुणातीत व्यक्तित्व, इन समस्त योग विषयो का समावेश किया है, श्रीर पाश्चात्य श्राधुनिक मनोविज्ञान से तुलना करते हुये स्नायु-मराइल चक्र तथा कुराइलिनी का विश्वद विवेचन किया है। सभी योग विषयो की तालिकाएँ दी गयी हैं, जिससे उनका वर्गीकरण अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त पचकोष, समाधि एव तुरीय अतिरक्त स्वकोष, समाधि एव तुरीय

भ्रवस्थाएँ, षट्चक ग्रादि को भ्रनेक चित्रों के द्वारा साकार कर दिया गया है। चित्रों की विशेषता यह है कि इममें भ्राचुनिक शरीर विज्ञान एक मनोविज्ञान के तत्वों का भी समन्वय किया ग्रया है, जिससे इन विषयों पर भारतीय एव पाश्चात्य दिष्टियाँ तुलनात्मक रूप से स्पष्ट हो जाती है।

योग दशन भारतीय दर्शनों में मनोविज्ञान-प्रधान दर्शन है। भारतीय मनोविज्ञान इस दर्शन में जितनी पूर्णता के साथ उपलब्ध होता है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं होता। अनेक दिशाओं में वह आधुनिक मनोविज्ञान से आगे जाता है। ऐसी स्थिति में इस शास्त्र का आधुनिक मनोविज्ञान के साथ तुलनात्मक अध्ययन, इस क्षेत्र में आज की एक बड़ी आवश्यकता है। इससे न केवल भारतीय विद्या प्रकाश में आती है, वरन् आधुनिक मनोविज्ञान भी एक नये स्तर पर ले जाया जा सकता है। इस दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन एक ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति में एक स्तुत्य प्रयत्न है। यह पुस्तक हिन्दों में लिखी गयी है। यह हिन्दी के गौरव की बात है। किन्तु ससार के उपयोग की दृष्टि से इसे अग्रेजी में भी होना चाहिये, क्योंकि अभी तक अग्रेजी में भी इस विषय पर इतने सग्नाहक रूप से कोई अध्ययन प्रस्तुत कही किया गया है। डा॰ शान्ति प्रकाश आत्रेय इस उपलब्धि के लिये सामान्य रूप से मनोवैज्ञानिकों के और विशेष रूप से भारतीय दाशंनिकों के साधुवाद के पात्र है। मैं आशा करता हूँ कि इस विषय के जिज्ञासु एव अध्येता इस ग्रन्थ का समुचित आदर करेंगे और इससे पर्याप्त लाभ प्राप्त करेंगे।

राजारामशास्त्री स्राचार्यं। समाज विज्ञान विद्यालय, काशी विद्यापीठ, वाराससी

व्यावहारिक पुरुष होने के नाते मुक्ते मनोविज्ञान में युवावस्था से हीबड़ी रुचि रही है। बहुत दिन हुए मैंने यह प्रस्ताव करने की घृष्टता की थी कि मनोविज्ञान की शिक्षा हमारी पाठशालाओं और विद्यालयों में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। मेरा ऐसा विचार इस कारण हुआ कि मैंने अपने कौटुम्बिक, सामा-जिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विविध स्थितियों का परिचय प्राप्त करते हुए यह देखा कि हम सब यह चाहते है कि हम जो स्वय चाहे, जिससे और जिसके लिए कह दे, पर हमारे सम्बन्ध में कोई दूसरा प्रशसाःमक भाव के

स्रितिरिक्त स्रन्य कोई भाव न प्रदिशत करे। हम ग्रपने शास्त्र के इस उपदेश को भूल जाते हैं कि ''श्रात्मन प्रितिकूलानि परेषा न समाचरेत्।'' ईसामसीह का श्रादेश है कि दूसरों के प्रिति वैसाही व्यवहार करों जेमा कि तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे प्रिति करे।

स्थितिको देखते हुए मैने यही विचार किया कि यदि हमे मनाविज्ञान से परिचय रहे तो हम यह अनुभव करेंगे कि जेसी हमारी स्वय प्रकृति है, वेसी ही हुसरो की भी होती है, और जेसी भावनाए हमारी है, वैसी ही दूसरो की भी है। थोड़े मे, हम जान लेंगे कि जो वात हमें अच्छी और बुरो लगती है, वही दूसरों को भी ऐसी ही लगती है। बिना मनोविज्ञान के तत्वों को समस्मे हम अपने को नहीं सभाल सकते क्योंकि प्राय लोगों का ऐसा विचार होता है कि दूसरों की मानसिक रचना अपने से पृथक है। इसी से हम गल्ती पर गल्ती करते रहते हैं, और कभी कभी अनर्थ कर डालते है। जब हम माविज्ञान का अध्ययन करते हैं, तब हम सहसा यह पाते हैं कि सभी लोगों की भावना एक ही प्रकार की होती है, और तब सतर्क हो जाते हैं और समक्ष कर ही काय करते हैं।

मनोविज्ञान एक हिष्ट से बड़ा सरल विषय है। थोड़ी सी बुद्धि के प्रयोग से हम उसे समक्त सकते हैं, पर दूसरी हिष्ट से वह बहुत कठिन विषय है। इस पर बहुत से बड़े बड़े विद्वानों और विचारवानों ने विवेचनाकर मोटे मोटे ग्रथ लिखे हैं। इन लेखकों के हिष्टिकोएा में परस्पर ध्रतर हो सकता है क्योंकि अपनी आतिरक प्रकृति और प्रवृत्ति अर्थात् यो कहिए, अपनी आत्माकी समीक्षा-पराक्षा कठिन है। उसके बहुत से पहलू है, और विविध विचारक इन पहलुओं में से कुछ को ही ले सकते हैं। पर जा कुछ इन लोगों ने कहा है, वह सस्य ध्रवस्य है, और उनके ग्रन्थों द्वारा हम अपने का समक्त सकते हैं, पहचान सकते हैं और दूसरों के प्रति समुचित रूपसे व्यवहार करने में सफल हो सकते हैं।

इन्ही विचारों की भूमिका को अपने सामने रखते हुए मैं श्री डा॰ शांति प्रकाश आत्रेय की ''योग-मनीविज्ञान'' नामक पुस्तक का स्वागत करता हूँ। उन्होंने सुन्दर विद्वतापूर्ण शास्त्रीय दृष्टि से मनुष्य के मनका विश्लेषण किया है। जाग्रत और सुप्त अवस्था में उसकी आतरिक प्रेरणाओं और कार्यों की विवेचना की है। सभव है कि उनका उद्देश्य केवल ज्ञानकी वृद्धि करना हो, और आत्म समीक्षा-परीक्षा के सबध में प्राच्य और पाश्चात्य, प्राचीन और अविचीन विद्धानों और दार्शनिकों ने जो हमें बतलाया है, उसकी समक्षान और उसके परे नई बातों को बतलान का ही उनका अभिप्राय हो, पर मैं तो ऐसा ही समक्षता हूं

भीर समाज मे जो श्रविवेक के कारण व्यर्थ के कलह भीर सवर्ष होते रहते हैं, इन्हें दूर करने में सहायक हो भकता है।

बहुत से ग्रयो का बड़ी सूक्ष्मता से ग्रध्ययन कर विज्ञ लेखक ने इस पुम्तक को तैयार किया है। जो कोई भी इसे ग्रादि से ग्रत तक पढ़ेगा, वह ग्रवश्य ज्ञान मार्ग ग्रीर कर्म मार्ग दोनो मे ही ग्रपने को सफल ग्रीर उपयोगी बना सकेगा।

व्यास जी ने कहा है --

म्रष्टादश पुरागोषु व्यासस्य वचनद्वयम् । परोपकार पुरुषाय पापाय परपीडनम् ।।

उसी पकार मनोविज्ञान के सभी पुस्तको का उद्देश्य यहां हो सकता हे कि हम अपने को पहचाने, अपनेको ही दूसरो मे देखे, और सबसे सद्ब्यवहार कर समाज मे शांति और सुख फैलाने। गोस्वामी तुलसी दासजी ने कहा है—

> जाकी रही भावना जेसी। अभू मूरत देखी निन तैसी।

यह म्रदूट सत्य है, भीर मनोविज्ञान के सभी ग्रन्थों को मैं म्रपनी भावना के म्रनुरूप ही देखकर यही परिगाम पर पहुँचता हूँ कि सभी ग्रन्थकार हमें भ्रपनेको ही म्रच्छी तरह जानने भीर समभने को उत्साहित कर रहे हैं जिससे कि ससार में श्रातुभाव फैलाने में मैं भी कुछ योगदान कर सकू। जैसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा है।

> ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। मम वरमानुवर्तते मनुष्याः पाथ सर्वशं ॥

मनोविज्ञान के सभी ग्रन्थ भी एक ही लक्ष्य को तरफ हमें ले जा रहे हैं, भीर श्री डाक्टर शान्ति प्रकाश ग्रात्रेय जी ने हमे उसी तरह प्रवृत्त किया एतदर्थं मै उन्हें बधाई श्रीर चन्यवाद देता हू।

विश्राति कुटीर. राजपुर (देहरादून) २१ अक्टूबर, १६६४

Dr K Satchidananda Murty, Professor of Philosophy, Andhra University, Waltair

I have glanced through Dr S. P Atreya's yogic

Psychology In a fairly exaustive way it deals with the Astangas, and also with various other subjects such as the nature of the Chitta, Tapa, Theories of error, Chakras and Kundalini. It also devotes a chapter to the comparative study of yogic and Modern Psychologies It is a scholarly book well-documented with references. As he has taken his Ph. D. by writing a thesis on yoga and is an authority on Physical Training, the book leaves nothing to be desired.

Written in simple and clear Hindi, it is a lauda ble attempt.

( Pro. K Satchidanand Murty ) जुलाई १८-१६६४

डा० शान्ति प्रकाश आत्रेय लिखित ''योग मनोविज्ञान'' एक महत्त्वपूर्णं कृति है जिस में पातजल योग से सम्बद्ध प्राय सभी विषयों का विशद एव व्यवस्थित 'प्रतिपादन और विवेचन हुआ है। लेखक की शैली सुलभी हुई और भाषा प्राक्षल व समर्थं है। पारिभाषिक शरीर-वैज्ञानिक शब्दों का हिन्दी करण एव निर्दोष है। इस अर्थपूर्णं पुस्तक से राष्ट्र भाषा को समृद्ध बनाने के उपलक्ष्य में हिन्दी जगत की और से, लेखक को साधुवाद और बधाई देता हूँ।

देवराज

ग्रध्यक्ष, भारतीय दर्शन और घम विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

Department of Psychology—Philosophy, Lucknow University, Lucknow—7

#### सम्मति

भारतीय 'मनोविज्ञान' मे योग मनोविज्ञान का विशिष्ट स्थान है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने योग मनोविज्ञान पर विहगम हिष्ट डाली है। ग्राधुनिक मनोविज्ञान के विद्यार्थी का प्रस्तक का पच्चीसवा ग्रध्याय तो बहुत ही रुचिकर एव उपादेय होगा। साधारएए पाठक भी पुस्तक की प्रचुर सामग्री तथा सुबोध

भाषा से लाभ उठा सकते हैं लेखक ने पुस्तक लिखकर हिन्दी साहित्य की सवृद्धि की है।

राजनारायगा

(डा॰ राजनारायरा, एम॰ ए॰, पीएच॰ डी॰ अध्यक्ष दर्शन तथा मनोविज्ञान विभाग लखनऊ विश्वतिद्यालय.

लखनऊ - ७)

श्री शान्ति प्रकाश स्रात्रेय के 'योग मनोविज्ञान' का मैने वडी सावधानी ग्रार ग्रभिरुचि मे ग्रध्ययन किया, पूरी पुस्तक कुल ८६ श्रव्यायो मे लिखी है, विवेच्य विषय और विवेचन शैली की हिष्ट से प्रत्येक अध्याय को अपनी उपयागिता भीर महता है, पर पहला, पचीसवा भीर छव्बीसवा तोन अध्याय बडे महत्व के है भीर इनका अध्ययन मनोविज्ञान भीर दर्शन के विद्यार्थियों के ही लिये नहीं किन्तू विद्वानों के लिये भी उपयोगी एवं ग्रावश्यक है। पहले ग्रध्याय में वेद उपनिषद्, महाभारत, तत्र, पुराण योगवासिष्ठ गीता, जेन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ममग्र वैदिक दर्शन तथा ग्रायुर्वेद के मनोविषयक विचारों का सकलन ग्रीर समीक्षा की गयी है। पचीसवें ग्रध्याय मे भारतीय मनोविज्ञान ग्रीर पाइवात्य मनोविज्ञान का तुलनात्मक ग्रनुशीलन करते हुये श्री भात्रेय ने यह ठीक ही कहा है कि "आधुनिक मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल अचेतन मन और चेतन मन तक ही सीमित है लेकिन हमारे मन की कुछ ऐसी वास्तविक शक्तियाँ तथा तथ्य है, जिनको हम आधुनिक बिज्ञान के द्वारा नहीं समक्ता सकते।" श्री ब्रात्रेय के ब्रनुसार मन के सम्बन्ध में भारतीयशास्त्रों की यह मान्यता पूर्ण सत्य और सर्वाङ्गीरा है कि मन मानव शरीर का ऐसा महत्वपूर्ण भ्रग है जिसके विना शरीर में किसी प्रकार का कोई स्पन्दन ही नहीं हो सकता, शरीर के सारे भ्रवयव, सारी इन्द्रिया समस्त प्राण, हृदय भ्रीर मस्तिष्क के समग्र यत्र मन के स्रभाव और अनवधान में गतिहीन एव सज्ञा शून्य हो जाते हैं। भौतिक विज्ञान द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले यात्रिक साधनो की सार्थकता भी मन की सत्ता और सावधानता पर ही श्राधित हे, किन्तु इतने असाधारए। महत्व को रखने वाला मन भी चेतन आतमा के सस्पर्श के विना नितान्त निष्क्रिय और निरथंक है, सब कुछ करके भी मन किसी वस्तु का ज्ञान तव

तक नहीं प्रदान कर सकता जब-तक उसे आत्मा का सहयोग न प्राप्त हो। श्री आत्रेय का यह विचार सवया सही है कि भारतीय शास्त्रों की उक्त शास्त्रत सत्य का परिवय युगो पूर्व प्राप्त हो चुका है, पर आयुनिक मनोविज्ञान अभी इस तथ्य से बहुत दूर है, वह प्राकृतिक घटनाओं और भौतिक पदार्थों को ही टटोनने मे अभी तक लगा है। अतः अपनी पूर्णता और सार्थंकता के लिये उसे भारतीय मनोविज्ञान से समन्वय और सामन्जस्य स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील हाने की आवश्यकता है। आधुनिक मदोविज्ञान के अध्येता जब-तक वैज्ञानिक उपकरणो पर हो निर्भर रहेगे, जब-तक भारतीय योग विद्या का पिंचीलन कर मन की सर्वप्राहिका नैसींगकी क्षमता का जागरण करने का प्रयास न करेंगे तब तक उन्हें वाह्य और आन्तर जगत के अविकल रहस्यों का मन्धान न लग सकेगा।

छब्बीसवें भ्रष्याय मे भारतीय शास्त्रों में वरिंगत शरीर रचना विज्ञान का म्राकलन करते हुये श्री मात्रेय ने स्नायुमएडल, चक्र भीर कूण्डलिनी का बडे सबोध भीर रोचक ढग से प्रतिपादन किया है। इस सम्बन्ध मे भारतोय सस्कृत वाड्मय के प्रामाशिक ग्रन्थो तथा ग्रामुनिक विद्वानो के अग्रेजी पुस्तको के म्रावश्यक मुशो का निर्देश करते हुये इन विषयो का विस्तृत तथा प्रामाणिक विवेचन किया गया है, और शास्त्रीय शरीर विज्ञान एव आधुनिक शरीर विज्ञान के सिद्धान्तो का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुये बताया गया है कि भारत के विद्वानो का शरीर ज्ञान आधुनिक शरीरज्ञान से अधिक विस्तृत एव भ्राधिक यथार्थ था, श्री भात्रेय ने इस तथ्य को बड़े सरल भीर सुन्दर ढग से समभाया है कि मनुष्य का शरीर मेरूदएड (Vertebral column) पर टिका है : उसमें गुदा के पीछे सूप्रम्ना नाडी (Spinal cord) स्थित है, जो मूलाघार चक से सहस्रार (Cerebral-cortex) तक जाती है। मुलाधार चक्र मे परतत्व शिवकी जीवारिमका शक्ति, कुएडलिनी के रूप मे सुप्तावस्था मे विद्यमान है। सथम, सदाचार, ब्रह्मचर्यं, मनाजय आदि साधनो के अभ्यास से जागृत हो जब वह षट्चक्रो का भेदन करती हुई सुपुम्ना की ऊपरी छोर में स्थित सहस्रार में पहुचती है तब उससे अवस्थित शिव के साथ उसका तदेकी मावारमक मिलन होता है। शिवशिक्त का यह मिलन हो मनुष्य का परम लक्ष्य है योग भौर मनोविज्ञान की सार्यंकता इसी मे है कि उससे मन का ऐसा शक्ति संबद्धन हो जिससे इस परम लक्ष्य की सिद्धि सम्भव हो सके।

पूरी पुस्तक को पढकर यह कहते हुये मुक्ते प्रसन्तता हो रही है कि भारत में तथा भारत के बाहर मनस्तत्त्व के सम्बन्ध में जो कुछ ग्रन्थयन अब तक हुआ है, इस पुस्तक में उस सब का सार बड़ी सुन्दरता से प्रस्तुत किया गया है ग्रीर मन के विषय मे प्राच्य एव प्रतीच्य दोनो विचारधाराश्चो की यथास्थान आवश्यक समीक्षा भो की गयी है। मुक्ते पूर्ण विश्वास हे कि यह पुस्तक दर्शन और मनोविज्ञान के अध्येताश्चो के लिये अस्यन्त उपयोगी एव प्रादेय होगी। में मनोविज्ञान विषय पर ऐसी उत्तम पुस्तक लिखने के निते श्री आत्रेय को बहुत बहुत बहुत बन्यवाद देता हु।

बदरीनाथ शुक्ल आचार्य, एम० ए० प्राच्यापक अध्यक्ष न्या कै० विभाग, संस्कृत विश्वविद्यालय, कारासामी

#### श्री: ।

योग एक बडा प्राचीन दर्शन है। वेद-उपनिषद्-पुराग श्रोर श्रायुर्वेद श्रादि शास्त्रोने इसके महत्त्वको विशेष रूपसे प्रदर्शित किया है। योग श्रोर मनोविज्ञान कठिन होते हुए भी व्यापक विषय है। यही कारण हे इसके ऊपर बहुतसे ग्रन्थ लिखे गये है। परन्तु डा० श्री शान्त्रिकाश जी शात्रिय द्वारा विनिर्मित सरल पद विन्यासमूलक यह ग्रन्थ कितनी सरल एव प्राञ्जल भाषा मे सुन्दर ढग से लिखा गया है इसके लिये ग्रापके पाण्डित्य की मैं भूरि-भूरि श्रशसा करता हू।

भ्रम्यास-वैराग्य-ग्रष्टागयोग-समाधि-एव कैवल्य ग्रादि निराकार विषयो को साकार रूप में समभा कर भ्रापने इसकी कठिनता को सर्वथा दूर करते हुए भ्रपने भ्रालोकिक पारिख्दय का प्रदर्शन किया है। इस ग्रन्थ को भ्राद्यन्त पढकर मुक्ते बड़ी ही प्रसन्नता हुई।

मै उस परमिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर ग्रापको शतायु करें जिससे कि ग्रापके शरीर से इस प्रकार के अद्भुत एव ग्रलौकिक ग्रन्थो का लेखन तथा प्रकाशन होता रहे।

> ज्वालाप्रसाद गौड ग्रम्यक्ष दश्नेन विभाग सन्यासी संस्कृत कालेज वाराग्रसी

Dr V. V Akolkar. Vidardha Mahavidyalaya, AMRAVATI

"Let me congratulate you on having dore what was so much needed towards securing a place for Indian Psychology at the academic level"

Sd V V. Akolkar.

मुक्ते पूर्णं विश्वास है कि यह पुस्तक भारतीय चिन्तनघारा में निहित मनोवैज्ञानिक तथ्यो तथा तत्सम्बन्धी व्याख्याग्रो को समक्षने के लिये उत्सुक प्रत्येक जिज्ञासु के लिये ग्रनिवार्यं होगी ग्रौर इस प्रकार भारतीय मनोविज्ञान के छात्रो को एक ग्रत्यन्त उपादेय पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो गई। साथ ही मनोवैज्ञानिक साहित्यमे इसका एक ग्रपना विशिष्ट स्थान होगा। मै लेखक को हार्दिक वधाई देता हूँ।

श्री जयप्रकाश जो एम० ए०, पीएच० डी०
प्राध्यापक मनोविज्ञान विभाग
सागर विश्वविद्यालय
सागर ( म० प्र० )

#### ॐ श्री रामजी

इस ग्रन्थ में श्री डाक्टर ग्रात्रेय जी ने साख्य, न्याय-वैशेषिक, योग, वेदान्त, दर्शन तथा उपनिषत् गीता योगवाशिष्ठ ग्रादि शास्त्रों के योग तथा मनोविज्ञान के विषय मे जो सरल, सुन्दर विवेचन किया है, वह मुमुक्षुग्रों के लिये ग्रत्यन्त लाभदायक है। ग्रन्य पुरुष भी ध्यानपूर्वक पढ़ने से लाम उठा सकते हैं। मैने बहुत से इसके प्रकरणा पढ़े हैं जिससे बड़ी प्रसन्तता हुई है। ग्राह्मा करता हूँ कि सभी लोग इससे लाम उठाकर डा० ग्रात्रेय जी को धन्यवाद देंगे, जिन्होने ग्रपने

म्रह्मधिक परिश्रम से मुमुक्षु तथा म्रन्य सज्जनो के लाभार्थं इस ग्रन्थ का निर्माण किया है।

> नारायण दास वाजोरिया सेठ श्री नारायण दास बाजोरिया जी श्री जगन्नाथ बाजोरिया भवन डा० कनखल, हरिद्वार जिला—सहारनपुर तथा श्री १०८ स्वामी प्रज्ञान भिक्षु

डा॰ जे॰ डी॰ शर्मा—

"घ्रध्यक्ष-मनोविज्ञान विभागः धर्मं समाज कालेज, ध्रजीगढ

" अप्राप का परिश्रम सराहनीय है। कठिन तथा जटिल विषय को अपने सरल बनाने का भर सक प्रयत्न किया है। उक्त पुस्तक हिन्दू मनोविज्ञान" मे चिच रखनेवाले व्यक्तियों को उपयोगी सिद्ध होगी और विशेषत. एम्० ए० के विद्यार्थियों को बडी लामप्रद सिद्ध होगी। आपने जो कार्यं किया है उसके लिये आप बचाई के पात्र हैं।" "

> Sd जे॰ डी॰ शर्मा भ्रष्यक्ष मनोविज्ञान-विभाग धर्म समाज कालेज भ्रलीगढ

श्री

मना-विज्ञान एक कठिन तथा गूढ विषय है, ग्रीर ''योग-मनोविज्ञान'' तो कठिनतम एव गूढतम है ही। समवत इसी कारण इस विषय पर स्वतत्र ग्रन्थ दिष्टगोचर नहीं होते।

यद्यपि इस पर कुछ कहना मेरे लिये घृष्टता होगी, तथापि, सुहृद्धर पिंडत शान्ति प्रकाश आत्रेय जी की विद्वता और मननशीलता (जिसका मैने अपनी म्रल्प बुद्धि से उनकी रचना को पढकर मनुभव किया है ) स्तुत्य एव प्रश-सनीय है।

इस ग्रन्थ से केवल विश्व विद्यालय के छात्र ही नहीं, प्रत्युत, ग्रध्ययन-प्रेमी सभी पाठक लाभ उठाते हुए ग्रपनी बुद्धि का विस्तार करेंगे तथा ग्रपने मन को विशाल बनार्येंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कि बहुना

नील बाग

वलराम पुर ( उ॰ प्र॰ )

यज्ञमिए। स्नाचार्यं दीक्षित

हा ।१६६३

A K Chatnivedi M A LL B Principal. Phone 68
M L. K Degree College
Balrampur (Gonda)
Date 20-11-1964

Opinion on Dr S. P Atreya's 'Yoge Manovigyan'

I have read Dr. S. P. Atreya's yoga Manovigyan with deep interest. I must confess that I have not been any keen student of this subject. Still I could feel greatly interested in the study of this book. This itself is a point of credit in favour of the learned author. He has dealt with so abstruse and technical a subject in such a lucid, and popular manner that it becomes an engrossing reading even for a common reader.

The book is full of detailed references which testify to Dr. Atriga's very wide study and research I think there is no book on this subject written so far whi h is so complete and comperehensive in its approach. It fills up a big gap in the field of scholarship and I feel, becomes a perfect text book for a keen student of Indian psychology and a very

helpful reference book for a research-worker in the sudject. Even for a practical 'Sadhak' in the field of voga this book can serve as a unique guide I felt specially interested in the study of chapters XIX and XX We commonly talk of 'Ahımsa' (महिसा) and 'Satya' (सत्य ) 'Shauch' ( शीच ) and 'Santosh' ( सतोश ) or still further of 'Dharna' ( भारगा ) and 'Dhyan' ( व्यान ) but what these terms rightly cannote, Dr Atreya has been able to elucidate and explain in a manner so easily comprehensible. Further what the Yoga Manovigyan has to sav on the much disputed and oft-discussed subject of 'Swapna' (dream) also makes a very illuminating reading in Chapter XXI. Chapter XXVI, the last one, makes a fine comparative study of the ancient Indian Anatomy and Physiology and the modern one and so clearly proves that all that knowledge in this field that we call new and modern was already fully and completely known to our great ancients.

Further still, through very proper references, Dr. Atreya has clarified that 'Kailash' Mansarover' Triveni' are really within us and not without and this explains the real spiritual significance of what the common man regard as the places of pilgrimage in our land. This fact is so well explained in this last chapter.

This book thus becomes an important treatise on Indian culture as well. I am sure it will be received very well by scholaras and the common reader alike.

Sd A. K Chaturvedi

# शुद्धि-पत्र

| <u>বিজ</u> | पक्ति        | श्रशुद्ध         | शुद्ध                           |
|------------|--------------|------------------|---------------------------------|
| ę          | नीचे से =    | पतञ्चलि          | पतञ्जलि                         |
| ą          | ऊपर से ३     | व्यवहारिक-ज्ञान  | ा व्यावहारिक- <del>ज</del> ्ञान |
| ¥          | ۰, ۲         | प्रतिक्रिथा      | प्रतिकिया                       |
| X          | ,, €         | शरोर             | शरीर                            |
| X          | پ, وه        | पूर्वं           | पूर्णं                          |
| Ę          | ,, €         | नाड़िनो          | नाडियो                          |
| ø          | ,, ₹         | ज्जीव            | जीव                             |
| ø          | ,, 6         | तु'ख             | दु ख                            |
| 4          | नीचे से १२,७ | बीर्यं , विषद,   | वीयं, विशद,                     |
| १०         | ऊपरसे =      | तुर्या           | तुयं                            |
| १०         | ,, ٤         | स्धप्न           | स्वप्न                          |
| १२         | ,, =         | विशद्            | विशद                            |
| १५         | ,, ₹         | प्राभाकर, मीमा   | •                               |
| १६         | ,, १३, १     | ६ बासनाभ्रो,बासन | ताम्रो वासनाम्रो,वासनाम्रो      |
| १७         | ,,           | प्रमाखु          | परमाखु                          |
| १८         | ,, १७        | विषद             | বিহাব                           |
| 38         | ٠, ११        | एकान्तिक         | ऐकान्तिक                        |
| २२         | ,, ۶         |                  | <b>हे</b> ष                     |
| <b>२</b> २ | ,, १३        | विषयो से         | विषयो से होनेवाला               |
| २२         | ,, १४        | विषयो से         | विषयो से होनेबाली               |
| २२         | ۱, १४        | ग्रभि निवेष      | ग्रभिनिवेश                      |
| २२         | नीचेसे २     | बिषय             | विषय                            |
| २४         | " ε          | भाष्यात्किक      | ग्राच्यात्मिक                   |
| २५         | ,, ११        | मभि निवेष        | ग्रभिनिवेश                      |
| २५         | कपर से १३    | काका             | का                              |
| २६         | नीचे से ४    | नी               | नी                              |
| २६         | ,, 4         | <b>पिशेष</b>     | विशेष                           |

| Hoc | - |
|-----|---|
|-----|---|

### योग-मनोविज्ञान

| वृष्ठ      | पंक्ति            | <b>শ্ব</b> য়্যন্ত | शुद्ध              |
|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| २६         | ऊपर से १५         | सविकल्प ज्ञान      | सविकल्पक-ज्ञान     |
| २७         | ,, ,,             | निर्विकल्प ज्ञान   | निर्विकल्पकज्ञान   |
| २७         | नीचेसे ७, ४       | मिमासक, विषद       | मीमासक, विशद       |
| २५         | ऊपर से १४         | बिकास              | विकास              |
| 30         | ,, १०             | ज्ञाग              | ज्ञान              |
| \$ 8       | ,, ११             | हष्टा, उपहष्टा     | द्रव्टा, उपद्रव्टा |
| ३१         | ,, <sup>5</sup> ¥ | ग्रात्या           | आत्मा              |
| 38         | नीचे से १०        | निगुरा             | निगु ंग            |
| ₹ ?        | ऊपर से ३          | भोकृत्व            | भोक्तुत्व          |
| <b>३</b> २ | ,, १२             | विषद               | विशद               |
| 38         | ., १२             | श्रृषुत            | सुश्रुत            |
| ३४         | ,, १⊏             | घिषय               | विषय               |
| 34         | ,, ۶              | समाघि के           | समाधि ( एकाग्र     |
|            |                   |                    | भूमिक तथा          |
|            |                   |                    | निरोध भूमिक) के    |
| ₹Ħ         | ,, ۶              | समाघि, सबका        | समाधि (एकाग्र      |
|            |                   |                    | भूमिक तथा          |
|            |                   |                    | निरोध भूमिक)       |
|            |                   |                    | सवका               |
| ३६         | ,, 5              | एकान्तिक           | ऐकान्तिक           |
| ४३         | नीचेसे ३          | हे                 | है                 |
| ४७         | कपर से 🔏          | निरन्नर            | निरन्तर            |
| ४८         | ۱, ۱              | समाधि भौर          | समाधि ( एकाग्र     |
|            |                   |                    | भूमिक तथा          |
|            |                   |                    | निरोध भूमिक )      |
|            |                   |                    | भौर                |
| इ १        | नोचेसे १          | रहने               | होने               |
| XE.        | ऊपर से ६          | सत्व               | सत्व               |
| 90         | ,, 독              | पौरवैय बोध         | पौरुषेय बोध        |
| 58         | ,, 80             | योग सम्पूर्णं मानव | aidele             |

| <b>দূপ্ত</b>                | पक्ति             | শ্বয়ুদ্ধ                | যুদ্ভ              |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| बर                          | , <b>, ११</b>     | दोषों से रहित ईश्वरके    |                    |
| 40                          | ,                 | वाक्य अत्रमाणिक है       | -as end            |
| 5X                          | ,, ૧૫             | भ्ररएयक                  | म्रारएयक           |
| = <b>4</b>                  | ં, ૧              | <b>ज</b> न्माष्ठमी       | जन्माष्टमी         |
| e9                          | नीचेसे =          | एक्य                     | ऐक्य               |
| १३०                         | ,, €              | ववेचन                    | विवेचन             |
| -                           | ,, Ę              | निही                     | नही                |
| 8 \$0                       | अपर से १ <b>५</b> | ास                       | प्राप्त            |
| १४६                         | नीचे से १०        | श्रहिसा                  | ग्रहिंसा           |
| १४ <b>६</b><br>१ <b>५</b> २ | ,, ε              | कर्माशयो                 | कर्माशयो           |
| १५२                         | ,, 6              | परिंग्घान                | प्रियान            |
| <b>१</b> 4४                 | नीचे से १         | परस्योत्सादना <b>यं</b>  | परस्योत्सादनार्थं  |
| १५%                         | ऊपर से व          | वपो                      | तपो                |
| १५५                         | ,, ૧૫             | जाप                      | जप                 |
| १६४                         | ,, १४             | सतताभ्यासयोगतः           | सतताभ्यासयोगत.     |
| १६६                         | ,, 6              | के                       | को                 |
| रुवय<br>१७१                 | ,, ¥              | वरन                      | वरन्               |
| १७४                         | "<br>नीचें से १   | मम्                      | मम                 |
| १७७<br>१७७                  | ऊपर से ६          | किया निबृ <b>'ति</b> रेव | क्रिया निवृ'तिरेव  |
| १६२                         | ,, €              | ताथ                      | तथा                |
| ₹•६                         | नीचे से ४         | वर्णन                    | वर्णंन             |
| २०७                         | ,, •              | भोर                      | भौर                |
| २१६                         | ,, F              | ज्योतिर्मर्या            | ज्योतिमं <b>यी</b> |
| २२१                         | ,, ,,5            | विवेचत                   | विवेचन             |
| २४८                         | ,, E              | हो                       | होकर               |
| २६३                         | , પ્ર             | रहता                     | रहता है            |
| २६७                         | ऊपर से क          | तीत्र                    | तीव्र,             |
| २६७                         | ٠, ११             | ′तीब्र                   | तीव                |
| २६७                         | , av              | तीब्र                    | तीव                |
| 750                         | ,, १५             | तीत्र                    | तीत्र              |
|                             |                   |                          |                    |

### योग-मनोविज्ञान

| पृष्ठ              | पंक्ति            | श्रग्रद                    | शुद्ध                     |
|--------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| २६७                | नीचे से ५         | तीवता                      | तीव्रता                   |
| २६७                | , 9               | तीव्रता—त                  | तीत्रता तीत्रता - तीत्रता |
| २८६                | ,, ۶              | বিহা <b>র</b>              | विशद                      |
| २८७                | ۰, ۶              | Dr. Atı                    | reya Dr B. L              |
| •                  | ,                 | 1                          | Atreya                    |
| ३०६                | , २               | व्यक्यि                    | व्यक्तियो                 |
| 380                | ٠,                | बिकास                      | विकास                     |
| ३४४                | ,, ۶              | बु्रभुत                    | सुश्रुत                   |
| ३४५                | ٠,, و             | Page                       | Pages                     |
| ३४६                | ,, ۱              | Page                       | Pages                     |
| રયૂદ               | नीचे से १५        | <b>लिक</b>                 | लिये                      |
|                    | ऊपर से १६         | कल्पता                     | कल्पना                    |
| ३६६                | ऊपर से १          | भ्रतीन्द्रीय               | <b>स</b> तीन्द्रिय        |
| ३६६                | नीचे से २         | भतीन्द्रीय                 | <b>भ</b> तीन्द्रय         |
| 335                | ऊपर से 💃          | <b>धमृतबिन्द्</b> पनि,श    | इ म्रमृतबिन्दूपनिषद्      |
| ४०३                | ,, দ              | ।<br>चित्त वृत्ति<br>निरोघ | चित्त वृत्ति<br>निरोघ     |
|                    |                   |                            | (1)(14                    |
| 818                | ,, <del>३</del>   | <u> </u><br>षूरक           |                           |
| ४१ <b>१</b><br>४२२ | ,, ३<br>नीचे से २ |                            | पूरक<br>तोब्र—तीब्र       |

# लेखक की अन्य कृतियाँ

| क्रम        | संख्या नाम               |                             | प्रकाशन तिथि मूल्य  |
|-------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ş           | भारतीय तर्वं शास्त्र     | ( স০ ৼ৾০ )                  | १६६१ १ 🎺            |
| २           | Descartes to K           | ant A Critical In           | •                   |
|             | troduction to M          |                             |                     |
|             | Philosophy (Eng          | glish, First Edtic          | on) १९६१ द्वु५०     |
| Ą           | मनोविज्ञान तथा शिक्षा    | में सास्यिकीय विधियां ( प्र |                     |
| 6           | योगमनोविज्ञान की रूप     | रेखा ।                      | શ્દ્ધપ્ર કૃપ્       |
| ¥.          | गीता दर्शन (हिन्दी)      |                             | १६६५ 200            |
| 9           | भारतीय मनोविज्ञान        |                             | <b>ग्र</b> प्रकाशित |
| b           | भारतीय दर्शन             |                             | ग्रप्रकाशित         |
| 5           | Indian Philosop          | hy (English)                | भ्रप्रकाशित         |
| 3           | सान्य कारिका ( सक्षिप्त  | )                           | श्रप्रकाशित         |
| <b>१</b> ٥. | साख्य कारिका             |                             | भ्रप्रकाशित         |
| ११          | म्राधुनिक पाश्चात्य दशंन |                             | ग्रप्रकाशित         |
| १२          | The Philosophy           | of Bhagavad Gr              | ta                  |
|             | (English)                |                             | श्रप्रकाशित         |
| <b>१</b> ३  | Introduction to          | Philosophy (En              | glish) भ्रप्रकाशित  |
| १४          | दर्शन परिचय              |                             | श्रप्रकाशित         |
| १५          | बौद्ध दर्शन              |                             | श्रप्रकाशित         |
| १६          | सास्य दशंन               |                             | श्रप्रकाशित         |
| १७          | सामान्य मनोविज्ञान       |                             | अप्रकाशित           |
| १८          | 'Yoga as a Syst          | em for Physical             | Mental              |
|             |                          | ealth" (Ph.D. Tl            |                     |